# रायपसे गी।

## ॥ घोनमः ॥ श्रीवीतरागाय। नमो श्रीरत्तताग नमो सिद्धाण नमो धार्यारियाण नमो स्वभ्कायाण नमो नोएसव्वसाहूण।

भी नमी नीतरागाय । प्रव्यमतवीरजिनेश्वर चर्ययुर्गं परमपाटलच्छायम् । प्रधरीकृतनतवासन मुकुटस्यितरस्नर्शविचक्रम् । राजप्रज्ञतीयमधं विवृणोमिययाक्रमं गुरुनियीगात्। मग्रितं गुरवीजानन्ति काञ्चित्। प्रयक्तमादिदमुपांग राजप्रश्नीयाभिधानमिति। क्रप्रदेशे नामराज्ञाभगवत विशिकुनारेशमणस्य समीपे थान् जीवविषयान् प्रक्रानकार्वीत्, यानिश्व तसीकेंगिकमारवमणीगवमृत् व्याकरमानिज्याकृतवान् ्रयस्व व्याकरसमयकपरिस्रतिभावनी विधिमासाया मरणान्तः शुभानुगवयीगतः । प्रयमेक्षोय्धिमेनान्ति नीकक्षोकविमानुमाधिपत्येनाः ध्यतिष्ठत्। यद्या च विभागाविषात्वप्राप्त्वनन्तरः सम्यगविभिन्नगासीगतः श्रीमहर्द्धमानरेवासिकः ागवन्तमास्त्रीक्य महातिमयपरीतचेता सर्वस्वसामग्रीसमेतडहावतीय मगवत पुरतीदोर्धिशहिहे मार्यन्तीनत्या प्रान्ति यस्य यथायुक्त दिविमुद्रमनुमूच ततम् वायससमागत्य यथामुक्तिपदमेनान प्यति, तदेतत्सवंमिमान्तुपागम्भिषव मध्यालवक्त्यतामूनं । राजप्रग्नादित राजप्रत्नेपुभवंराञ्ज प्रक्रीयं प्रवक्त्यागस्यदमुपांगं उच्यतीमूबकृतागस्य कर्य तेषुपागगतानुचेत । सूबकृतिद्यग पश्ची त्यधिकं यान्सीक्रियावादिना सप्तयप्टिरज्ञातिकानां द्राविष्यत् वैनयिकानी कर्न्यट्यावीणिविषय्देव भिकानिपाविषक्रमतानि प्रतिचित्वचसमयस्याप्यते । सन्ने च । "नन्दाध्ययमे मूर्योहे स पञ्च यसयेकिरियावाद्यं । चन्नरासी चकिरियावादं सत्तदीचनावीयवादं गंवतीसावेबदं यवादं ए। तियदन्तिवद्वार्यपासिवहयसयार्थं वूर्वकित्ता ससमयेवाविद्यद्रदत्ति ।" प्रदेशीचराजापुर्वीमक्रियावाहिः मतमावितमना पासीत् पक्रियावादिमतमेवचार्चस्यजीवविषयान् प्रश्नान् कारात्, कीर्यकुमारयम , स्वत्रनगणधारीमूबकृतांगमूचितप्रक्रियानादिमतप्रतिचेपसुपचीवव्याकरणानिव्याकार्पीत् । न्येवसूत्रकृतांगमूचितानिकेशिकुमारश्यमयेनव्याकरचानि व्याकृतानि तान्येवावसविस्तरसुक्तानी<sub>ति</sub> ः मूत्रकृतीगगतविष्येषप्रकटनारिदमुपागं मूत्रकृतांगम्येति । एतदक्तव्यताचमगवतावद्दमानस्वामिनः गौतमायसाचादमिकिता तम नयस्यौ नगर्यौ येनमळमेणास्यधीयते तदेतत्सर्वमभिधितसुरिदमाकः।

देवदेवीलनं नत्वा शुतदेवा विशेषतः राजप्रश्नीय सूत्रस्य वार्त्तिकं विद्यानचः। राजप्रश्नी स्यामाटइ किंद्रयद् प्रदेशीनांसदराजादं केसीकुमारयमणायाधिजीवनां प्रनेकप्रश्नकात्या केसीगुर्व भ प्रश्नानां उत्तरदीया प्रदेशीराजादः सस्यगृपकारद्वतिप्रश्नसद्दंशा धर्म्मपास्यु सीधर्मदेवसीव

भावः, विभिष्टानि सन्निविष्टान्निसनिवेशयाटका दतिभावः, बहुसानिवदूनियस्यां सा तथा। "उक्तीडियगायगंविभेदतम्बर्धंदरस्करिया।" वक्तीटार्संबातया चरन्ति उक्तीटिकास्त्रैगावभेटै धरीरविनागकारिभिग् न्यभेदेर्ग चिक्केंद्रे तस्करें सगडरचैर्दगडपाणिकेर्र हिता। चननतन्नीपद्रव क्वारिकामभावमारः । चेमा प्रिगवाभावात्। "निषद्वा" राजादिक्तीपद्रवाभावात् । सुभिचा भिच काणामभिकोचाया सुलभत्वात्। "वीसत्यसुद्रावासा" विश्वस्तीनिर्भयः सुद्धभावाभीस्रीकानांयस्याः सा तथा, "पर्णगर्काडीकोद्रान्वियादस्यणिवृत्तनुषा" पनेककोटीभिरनेककोटीसस्वर्वते कोद्रान्विकेराकीर्णा निर्वृत्ताः सन्तुरटलनयोगातगुभागुभवन्तुपैत्रत्वातं ततः पदवयकम्मेधारयः। "नडनइलत्समदलमृद्धिय विलानगम्हरापवकतासक भाइस्कयनं सर्मस्ववन्यद्वन्तु ववीषियभगेरातासासराणुचरिया" । नष्ट बाटकानां नाटियतारी नत्तकायेनृत्यन्ति, सञ्जाराज्ञ स्तीमपाठका मल्ला पतीतामीप्टिकामल्ला पवयेसुच्टिभि प्रदर्शन्त, विङ्ग्बकाविद्यका कथका प्रतीता पुवकायेष्ठत्पुवन्ते नद्यारिकं वा धरन्ति, सामका येरासकान् गायन्ति जयगब्दीप्रयीक्तारीवभगहाद्वत्वर्षे , पास्त्रायिका येशुभा गुभमाख्यान्ति संखा महावयागुर्खेसका सद्याध्वयक्तवहस्ताभिचाका । "तृषहत्ता ।" तृषाभि धानताचित्रोपवन्तः । "तुम्बवीणिका" तुम्बवीणवादकाः, पनिकेचयेतालाचारास्ताकादानिनप्रेचाका रिक पते सत्वरनचरिता पासेनिता या सा तथा। "पारामञ्जाव पगड तसागदी हियवध्यियगुवीववेदा" चारामा यसमाधनीनतागुक्तादिषु दम्पत्यागत्यादिन्यीरमन्ते उद्यानानिषुष्पादिमदृष्यसंकुलान्युरसवादी बहुजनभीरधानि। "चगड्तिचवटा सूपा" स्तङ्गगानिमतीतानि दीर्घिका सारिययः विध्यक्तिकेदारा पतेगचीपपेता रम्यतादिगुणीपपेता यस्यां सा तदा । "सन्विद्वविसम्मंभीरस्रातफसिदा" स्पविद्व ष इं विपसंविस्तीय गम्भीरमचभ्यमध्यं स्नातसुपरिविस्तीर्यमधः संकृत्तितं परिस्नाच अधसपरिवसम खातद्भाग यस्यांसातया । "चक्वगयसुसंधिखरोषसर्याग्यक्तमस्कवाडधनदुव्यावसा" वक्राविप्रष्टर्य विभेषदपासि गदापदरसविभेषां मुपंडयोध्येव द्याचनरीधः प्रशीसीधारीभन्त प्राकारसाभा यशी यताषुर्मित्रायध्ययीमदामिलाबायाः पातिताः यतानिपुरुवायांपुन्ति यमसानिममस्येतद्वयक्रपाणि यानि कपाटानिधनानिचनिष्ठिद्रासिएतेंदु प्रवेमा या सा तया। "धणुकुश्चित्रव कपागारपरिकित्ता।" थन् कृटिसं कृटिसंधनुस्ततोपिवक्रे वप्रकारिवपरिचित्रता या सा तथा। "कविसीसयवदृष्यसंवियवि रायमाचा ।" कपियोधीकेव भरवितसंस्थितैर्व्व तु सकृतसंस्थानैवि राजमाना शीममाना सा तथा । "षष्टासयचरियदारको पुरतीयसन्नयसुविभक्तरायमग्गा ।" षष्टासिका प्राकारीपरिभृत्यास्यर्वकोयाः चरिकाषध्ट इस्तप्रमायीमागः, दागयिमवनदेवकुनादीनां गोपुराविप्राकारदाराणि तीरयानिच धन्ततानि धन्वानियस्यां सा तथा सुविभक्ताविविक्राराजमार्गायस्यां सा तथा ततः पदवयस्य कर्मभारयः। "ह्रेयायरियरक्यदटफलिक्क्षंदकीसाः" हेकेन निपुर्वनाचार्येक शिक्षपाध्यायेनर्राचती

पूर्वि कृती भगवेतादिक चहिचकितनक मूचकपरमध्यम्यरकित धनधानिमकित यावमटं शरूर

कप्पाए षयरीए विश्वया उत्तरपुरित्यमेदिसीभाए, पम्वसान वर्णे गाम वेर्ष्ए शित्या पोराणे, जावपिडकवे पसोयवरपायावे पुद्विसिना वट्टए वत्तव्वया

इड्रोनसवान् परिवारम् सार्दद्रवीसम्ब संपाटिसकपाटक्याधारभूतः प्रवेशमध्यभागी यस्यां सासवा। "विविधविधनोत्तेतिष्विष्याचून्नतिव्युद्मस्या" । विषयीनांविष्यव्यवानांस्हमागायां विधानांसस्येन स्यानं सविपविविधिकचीवं सथा शिव्यिमा क्रुंभकारादिभिनिव्यत्ति सुखिमा सुभै न्वस्वकर्मा कुबसैराबीपर्वापकृष्टा त्वास्त्रासके उत्यवा पदीपत्यास तत पूर्वपदेन कर्माधारयः। "सिंबाड गतियचनक्कचन्चरपविवापविविधिवसुपरिमेषिया"। मृदाटकविकचतुष्कचत्वरे पवितानि क्रे याचि तत्प्रधानेषु भाषवेषु धार्तिविविधानि बस्तुनि द्रव्याचितैश्च परिमंडिता गृ'धाटकं विकीचं स्थानंतिकं यक स्थावयंतिकति, चतुष्करच्याचतुष्टयमीसनाताकं चत्वरं बहुर्य्यापातस्थानं सुरम्या चतिरम्या । "नरवद्यविदयमदिवद्यदा" । नरपतिना राचा प्रविकीवींगमनागमनाम्यां व्याप्ती मधीपतिपयीराजमार्गी यस्यां सा तदा । "प्रवेगवरत्रामसङ्क जरसङ्करसीयसंदमायी चारयज्ञायज्ञामा" पनेकेनैरमुरमायां मत्तक जरायां रधानां च सदकारे संवातस्तवा मिविकामि स्त्रेदमानीमिर्यानियुग्वेदचाकीचां व्याप्ता सा तथा । चाकीचैंग्रव्दस्य मध्यनिपातः प्राकृतत्वात् सब विविका । कृटाकार बाच्छादिता चंपानविश्वेषा स्य दमानिका पुरुषप्रमाबचंपानविश्वेषा वानानि धकटादीनि युग्यानि गोस्सवेवयप्रसिद्यानि विश्वस्तप्रभागानि वेदिकीपग्रीमितानि स्नेपा मान्वेव । "विमल्डनवनशिनश्रीभिराज्या" विमुक्तिरिकसितैनदैमैसिनै कमसे श्रीभितानि सन्तानि "पंडरमवस्पत्तिमहियातत्तास्यनयस्पिक्वसेद्यादितुगमापासादया धस्यो सा तथा। इत्यादि "। पासादेषु भवा पासादवनुनाइत्यर्थं चत्रणव दर्गतीया द्रस्टु यीग्या प्रसादा नामित रमयीयत्वात्। तया प्रभिद्रच्टम् प्रतिप्रत्येश्वमिमुख्यमतीवचेतीचारित्वात्। इपमाकारी वस्वा सा प्रमिद्धपा। एतदेवव्याचव्हे प्रतिद्धपा प्रतिविधिष्टमसाधारचे द्धप्रमारावस्वा सा प्रतिक्रमा (तीसेविमित्यादि)। सस्यांविमिति पूर्वेवत्। भामश्रकस्यायां नगर्य्या विश्ववत्तर वीरप्टेडतरपूर्वादपेर्वमानकी बेरस्वर्षः । दिग्मागे (चंत्रसासवनेर्वात) चार्मे वाचैव्रवातिप्रभुरतयी

तदप्पपवाराम् क्षेत्यं तन्नेक्कातरां यतनं द्रष्टत्यं नतु भवतामर्कतामायतनंत्रीया इति पमवर मक्कमनगरीनठ वयवन्यूषिवय पासादध्यायक् पययिक्षणम् प्रावृत्तवरक्ष्यकः तिवाद करणः तिमारदेमवायायवरः प्रतीक्षकपवरः प्रतिक्षपक्षिताच्या प्रतिक्षतीनवन्तवन्नकवापः विक्रमण् तक्षाया कारतेनव्यमोभावि पर्यवः पासवक्षप्राप्तमगरीवरः वाहिर एक्षर पूर्वववदं स्वविभागिक भामकूषि पथवा सासुवनत्वाक्षत्र नामरं वैत्ययतानकृतय अनुंबरं यावस् मन्त्रं समस्ववेत्यनव

वसचितं यदनं तदामुषाचावनं तचीगाचैत्वमपि चामुपाचवनं वितेर्भेत्वादिवचनस्य भाव का का चैत्यं सस्वर्धकाणन्दत्वात् देवता पतिकिन्ने प्रसिद्धः। सतस्तदाषयर्धभूत्वदेवसायागुः तस्त्र कि विभिन्दमित्याच । चिरातीते पुरायेयावस्त्रव्यकारयात् "सिंद्वपकित्तिएनाणसङ्को सहभए" इत्याद्यीपपातिकम् यप्रसिद्धवर्णकपरिगृष्टः। एवं इत्य च चैत्यवर्णकमुक्ता वनसंहवक्रव्यता उक्तरण । साचैव "सेवण्यवसालवक्षेत्रेष्ट्रण एगेर्णमण्यावणस्वर्धेषं सत्वती समन्ता संपरिसिक्षे "! "सेवांवयसंहे किएई किएई मिसि इत्यादि"। यावत्। "पासाइएदरसणि उसे चिमक्वेप विकृते"। तैव प्रसादीयं कृष्णावभासत्वादिना गुणेन सनः प्रसादचेतुत्वात् दर्गनीयं बच्चरानन्दचेतुत्वात् पिमकप प्रतिक्रपग्रंब्स्यां प्राग्वत् । तत उक्त । (ज्ञावपिकक्षेत्रपत्रीगित्यादि) । प्रभाक्षपादपस्य पृथिवी शितापद्दकस्यच वक्तव्यता पपपातिकगृन्यानुसारे व भ्रीयाः। "सावैवेतस्मर्णे वणस्तेहस्स वहुमड देसभागे इत्थर्ष सर्व एगेपसोगवरपायत्रे पन्नर्स, जावपहिद्यवे । "सेषंपसोगवरपाय वेचन्नेष्टिंच वषुष्टिंतिसर्पष्टिसावनन्दिमक्सेष्टिं सत्त्रती समन्ता सपरिस्कित्ते तेस तिस्राग जावनन्दिरुक्याकुषविकुषविसुदृरुक्यमृशा मूलमन्तीर्धदमन्ती जावपहिरुवा"। "तेथं तिलगा जावनन्दिरुक्या पन्नार्डि धर्षुर्दं पर्वमसयार्षिः नागसयार्डि पमीगसयार्दिः । "भूयसयार्षि वबस्याहि वासन्तियसयाहि चर्मस्यख्याहि कुन्दस्याहि सामस्याहि समन्तासंपरिस्किता"। "ताल्यण्डमस्यावजावसामानाउतिस्वेनसुमियावजावपहेरवाउ"। "तस्तरं चसीगवरपायवस्तछवरि वहवेषदृष्ट मंगलगापन्नत्ता"। "तंजहा"। "सीव्छिय सिरिवच्छनंदियावसवहमाणगभहासबद्धलसमच्छदप्पशा सव्वर्यशा मया पच्छासएका सपदा" । "घट्टामद्राचीरया चिम्मसानिप्पंका निक्कंकटच्छाया सप्पभाससिरीया सप्रक्रिया पासा र्थया दरिसयिक्ता पिकदा पिठदा"। "तस्सव धरीगवरपायवस्सठवरि वहवे किएहचा मरद्रया चीदितचामग्दया दासिद्दामर्द्रया मुक्किन्तचामर्द्रया चहा, सरदासग्दाद्य पद्मावदरामयदवडा जसयामसगन्धिया सुरम्मापासार्द्या दरिस्थिकमा चिद्धवा परिक्रवा तस्सर्ग चसीगवरपास्रवस्य उवरि वहाव ऋत्ताकृतापृहागातिपृहागाः चंद्राभावताः चामरभावतास्य सहस्य मा परमकत्वमा कुमुयकत्वमा पासिन्यकत्वमा सुभगकत्वमा शीमन्धकत्वमा पीगकरियकत्वमा महापीयंडरीयंडरयंगा सहस्तपत्तंडरयंगा"। "सव्वर्ययामया अञ्कानावपिडद्भवा"। "तस्मबं चसीगवरपायवस्त्रकेद्वापत्यणं मक्राएगेपुटविसिनावद्वएयन्नचे ईसिस्त्रंधममस्त्रीचे विवस्तंभायामसु-प्पमाणे किएके श्रंजबगवय कुवलयक्तकरकीसन्मत्तरिसे शागासकेसकरनस्वक्रकीयगृहंदबीस्रयय सिकुसुमप्पनासे"। भिंगंजब सिंगभेयरिक्षगुन्तियगवसाद्गरोग ममरनिकुर बभूते जम्मूफस पशय-कुसमबन्धयभीमुत्र्यस्यत्रियगरमरगया सासगबद्धबक्तायारासिवन्ननिष्टे धर्वे चम्नुसिरे द्वनगपिड इतदरिसचिज्मे पार्यसगतमीवमे सुरम्मेसीकासचर्सठिए सुद्धवेसुत्तवासस्रायन्तवस्मे"। "पार्वण गर्यप्रविचीयमूलकासे सळारयका मएकान्हेजावपविकरि रति परयत्याच्या । तस्मविमिति पूर्ववत् वनश्रीठस्य बहुमध्यदेशभागे चन्न पतस्मिन् प्रदेशे, महाम् पत्नीश्रशीकवरपादप प्रचान स्तीर्यकरगण्यम् सचिकस्भृतदारयात्रः। स्नावपविद्यते चत्र यावस्त्रस्थिन गुन्यान्तरप्रसिद्यं विशेषणानातं

कप्पाए गयरीए बिह्या उत्तरपुरत्थिमेदिसीभाए, घम्बसान वर्षे गाम चेईए होत्या पोरागो, नावपहिद्धवे घसोयवरपायावे पदविसिना वर्ष वत्तव्यया

हडीवसवान परिवीरगं साइंद्रकीकश्च संपाटितकपाटक्यावारम्सः प्रवेशमध्यभागी यस्यां सासवाः "विविधविक्रवेशंसिप्पयाद्रन्ततिक्षद्रसङ्ग" । विपयीनाविक्रवकानांङ्ग्मार्गाचा विक्रावकेन स्वानं सविपविविविक्ताते, तथा बिल्यिमा संभकारादिभिनिवंत्ते सिबिमा गुमैस्वस्वकर्मी कुमचैराकीरबाँगकुष्टा त्वास्त्वस्तत्वे प्रत्यवा पदीएन्यास ततः पूर्वपदेन कर्मधारयः। "सिंपाड गतियचउक्कचच्चरपविवापवविधिविवसुपरिमेविया"। मु बाटकविकचतुष्कचत्वरै पविसानि क्र याचि तत्मधानेषु चामचेषु यातिविविधानि वस्तुनि द्रव्याचितैद्य परिमंडिता शृंधाटकं विकीचं स्यानंत्रिकं यत्र स्थात्रयंभिष्ठति धतुष्करथ्याचतुष्ट्यमीखनात्मकं चत्वरं तृष्ट्रस्थापातस्वानं मरस्या प्रतिरस्या । "भरतप्रविश्वसम्बद्धाराज्या । जापतिमा राजा विनिर्वितासमास्यो व्याप्ती मदीपतिपवीराजमार्गौ धस्यो सा तथा । "भन्नेगवरतुरगमत्ततुः जरसङ्करसीयसंदमार्गी पारवजायज्ञागा"पनिवैदेरतुरगायां मत्तकु अरायां रहानां च सहकारे संधातस्तिका विविकासि स्पंदमानीभिर्वानियुग्येत्रवादीर्बा स्थाप्ता सा तथा । पाकीर्बंगन्दस्य मध्यनिपातः प्राकसत्वातः तम मिविका । कृटाकारे बाच्छादिता संपानविभेषा स्य दमानिका पुरुषममाबस्नेपानविभेषा यानानि मकटादीनि राग्यानि गोत्सवेषयप्रसिद्यानि विद्यानप्रमानानि वेटिकीपश्चीभितानि संपा नान्येव । "विमन्तरनवनविनश्रीसियजना" विसुकुरैदिकसितैमैदैनैनिने कमसै श्रीभितानि समानि "पंडरमवर्यात्तमिडियासत्ताबयनयबपिक्कवेद्यादितसम्मापासादवा इत्यादि "। मासादेवु भवा मासादबङ्गसाइत्यर्थः चतएव दर्मनीया द्वस्य थीरथा प्रसादा भामति रमबीयत्वात् । तथा धभिद्रष्टन् प्रतिप्रत्येकमभिमुख्रमतीवचेतीकारित्वात् । कपमाकारी यस्या सा धमिरूपा। एतदेवत्याचन्द्रे प्रतिकृपा प्रतिविधिन्द्रमसाधार्थं रूपमारायस्या सा (तीसेयमित्यादि)। तस्यांयमिति पूर्ववत्। चामस्यस्यायां नगर्थाः विश्वत्तर धौरष्टिसत्तरपूर्वाकपेर्वमानकीवेरत्वर्थः । दिग्मागे (धवसाखववेरति) चामे धासैश्वातिप्रपुरतयी वसचितं धडनं तदामुभासावनं तद्यीगाचैत्वमपि चामुमास्तवनं वितेर्सेच्यादिवचनस्य भाव का वा चैत्यं तन्त्रसंचामन्दत्वात् देवता प्रतिबिन्त्रे प्रसिद्धाः सतस्तदामयसंभूत्वद्वीवतायागुर तदप्पत्रपदारात् चैरवे सञ्चेष्ठन्येतरां यतनं द्रष्टन्यं नतु भवतामर्पतामायतनंत्रीरवा पति चभवर

मकसनगरीताय वयकत्यूचिवत प्रासादध्यावद प्रधाविकत्य प्रान्धादकर्यक्र सिया करणः तिनगरदेसवायोग्यवद मनीश्वक्यवद प्रतिक्षणकिताच्या प्रतिज्ञानद्रतत्वक्षययाद विद्यम्भ तद्राण कारतेसन्योभाने पर्यद प्राप्तकप्यानगरीवद बाहर एक्ट पूर्ववपर द्रविभागिः प्राप्तकृषि प्रथव सासवनतेयादज्ञ नामदं वैत्ययततनहुतक जेतृंबदं यावत् ग्रन्तं समस्तवित्यनव तत्त्व किं विभिष्टिमित्याइ । चिरातीते पुराग्येयावच्छद्धकारणात् "महिएकिक्तिपनाएसकक्ते सक्सए" इत्यादीपपातिकम् धप्रसिद्धवर्षकपरिगृष्ट । एवं ६प च चैत्यवर्षकमुक्ता वनश्रवदक्षत्र्यता वक्तव्या । सारीवं "सेगचंवसालवणेचेद्रए एगेर्चमङ्यावणसंहेणं सत्वती समन्ता संपरिश्वित्ते" । "सेचंवणसहिक्यहेकिएहीभासेद्रायादि"। यावत्। "पासाद्रएदरसणिज्मेष्मिस्वेपहिरुवे"। तैव प्रसादीयं कृष्णावभासत्वादिना गुणिन मनः प्रसाद हेतुत्वात् दर्श्वनीयं बहुरानन्द हेतुत्वात् स्थिकप प्रतिक्षणग्दाया प्राग्वत् । तत उक्त । (जावपहिक्वेषसोगेत्यादि) । प्रश्नोकपादपस्य पृथिवी भिजापद्वकस्यच वक्तव्यता चपपातिकगृन्धानुसारे ण भ्रेया । "सावैधेतस्मणे वयस्वेष्ठस्स वहुमङ देसभागे इत्यर्ष मत्रं एगेचसीगवरपायवे पन्नत्ती, सावपहिद्यवे"। "सेशचसीगवरपाय वैचन्नेडिंच बहुडिंतिनएडिंनावनन्दिस्क्येडिं सत्वती समन्ता सपरिस्कित्ते तेखंतिसगा जावनन्दिरुक्याकुसविकुषविसुद्वरुक्यमूचा मूलमन्तीबंदमन्ती जावपहिरुवा"। "तेषं तिसगा ज्ञावनन्दिरुक्ता धन्नाहि वहुदि परमसयाहि नागसयाहि धंमीगलयादि"। "मूयसयाहि वर्गनयाहि वासन्तियसयाहि पद्मसयसयाहि कन्द्रस्याहि सामस्याहि सव्वतो समन्तासंपरिस्कित्ता"। "ताउवण्डमस्याउजावसामालाउतिन्वंतस्मियाउजावपरेद्रवास"। "तस्सर्ण असीग्रदरपायवस्तरवरि वहवेषदृद्द मंगलगायन्तता"। "तंजहा"। "सीख्य सिरिवन्कनेदियावसवहमायगभद्दासणकवसमन्कदव्यया मन्त्ररयणा मया पन्कासग्रहा सग्हा"। "वहामहाबीरया बिस्मसानियांका निक्कंकटच्छाया सप्यभासिसीया सठककीया पासा पया दरिसंबिज्ञा प्रिक्ता प्रविक्ता"। "तस्त्रयं प्रसीमवरपायवस्तववरिं वहते किएइचा मरहया सोहितनामरहया इालिहनामरहया मुक्तिल्लानामरहया पहा, सपहालगहारूप पहावदरामयदबढा जसयामलगन्धिया सुरम्भापासाईया दरिसणितमा चहिन्दवा परिकवा तस्सर्थ पसीगवरपायवस्सववरि वहावन्द्रताहत्तापदागातिपहागा धंटाभायना चामरभायनाचणनहत्त्व मा प्रवसहत्वमा कुमुयहत्वमा गालियहत्वमा सुमगहत्वमा सीगाधहत्वमा धीग्रहरियहत्वमा महापीवडरीयहरवंगा सहस्तपत्तहरयंगा"। "सव्वरयंखामया चन्कावावपहिरुवा"। "तस्सयं पसीगवरपायवस्म हेद्रापत्वर्षं महापगेपुटविसिनावदृष्यन्नत्ते देसिस्वेधसमञ्जीणे विवर्श्वभायामसु प्पमाचे किएहे पंजयग्रहम कुवसयहत्तहरकोसेन्ससरिसे चागासकेसकन्जसक्कीयम्बद्धयीसच्य सिकुसुमप्पगासे"। भिगेजक सिंगभैयरिङ्गुसियगवसाहरेग भमरनिकुर वभूते जन्मूफल पसण कुसुमबन्धणनीमुष्यसपत्तविगरमरगया सासगवयवकायारासिधन्ननिष्ठे धर्योचन्सुसिरी कवगपीठ-६वटरिसबिन्से भार्यसगतसीवमे सुरम्मेसीदासबसंठिए सुद्धवेमुत्तनाखस्रायन्तवस्मे"। "पाईब गर्वयपुरववशीयमुखपासे सत्वरयवा मण्यक्तिजावपविद्वते" इति यस्यत्याद्या । तम्मर्गामिति पूर्ववत् वनसंबस्य बहुमध्यदेशभागे कत एतस्मिन् प्रदेशे भन्नाम् एकीऽपीकवरपादप प्रचायः ्र स्तीर्यक्ररगण्डरे सचकिस्मृतकृत्याकः। जावपिकक्ति कत्र यावच्छन्देन गुन्यान्तरप्रसिष्ठं विशेषण्डातं

मृचितं तन्वेदम्,---"दृरुगृयकन्दमृतवद्दशहसिधयसिण्डः, धनमसिविधिविद्यसुगुरिदसुन्नाय विद्वहरी विद्वपवरस्तन्थी पविगयरपवरम्यागेकी कुसुमभरसमीयमन्तपत्तसविसाक्तीसाक्ती। मञ्जकरिभमरग्रवगुमगुमाद्रयनिश्चित्तचङ्कोन्तसासीर्यीय वावासच्यग्यमुमद्वरकनन मुद्रपणक्षमङ्क मकुरे कुसविकुसविसुद्दरुक्समृत्रे पासाक्षपदिरसियङभी चमिकवे पदिकवे "तत दूरमुरपावस्पेन गतं कन्दस्याधस्तात् मृत्तं यस्य स दूरीष्ठतकंदमूत्तरतवातृतीतृत्तभावेन परिवत एवंनाम सार्वासुदिशु विश्विच गासाभि प्रमासामिश्व प्रमुती यथा वतुषा प्रतिभासते इति, तथा वाँटामनीचा संघय मास्रामता यस्य स सन्दर्भन्यस्तवारिकारटोरन्यै पादपै सहासंपन्नीविविक्रहत्यर्व । तती तिमेषचः समासः सञ्च पदचयः १ मीलनेनावसेयोः बच्चनाः पादानाः विभेषचसमासानस्युपगमात्। तया धनीनिविद्री समृद्धकीमश्रत्वक् न कर्कभग्पर्भ स्निग्ध गुभकान्ति धानुपृत्वीमृतादि परिपाटम सन्मदीवरिवर्तं यद्या मवति एवं सातसानुपूर्वीसुजात , तदा निश्ववत सपदेविकाश्रुप द्रवर्राहत छदिङ छन्नापवरप्रधानास्त्रन्थी यस्य स धनममृबन्निग्धानुपूर्वीसुन्नातनिक्पहतीिवङ प्रवरस्कन्य तथा चनिकस्य मनुष्यस्यये प्रवरा प्रशासाभुजावाश्वस्तरेरगुःश्रोऽपरिमेधोऽनेकनरप्रवर भुजागुरको त्नेकपुरवस्यामैरप्य प्रतिमेयस्वीस्य १त्वथः । तवा कुसुमभरे व पुष्पसन्भारे व सभी पदवनमत्यापवसमुद्याः पवसिमद्यन्ति स्काचिपत्तसमिति वचनात् विमानाविस्तीर्वाभाषामाना यस्य स कुसुसभरसमवनमत्यवस्विकासयाचा । तदा मधुकरीयां च ये गुवा गुमगुमायिता गुमगुमायन्तिसम् कर्म्मकावात्कक्त रिक्रप्रत्ययो गुमगुमेठिणस्य कृतवन्तः सन्त कृत्यर्थौ निकीयमाना धाययन्त चत्रीयमानस्तापत्यासन्त्रमाकाचे परिमुद्यन्तस्तेसयीको महद्वशीमुमरग्रवगुमगुमायिसनि त्तीयमानोड्डीयमानमधीकः । तथा नानाचातीयानां ग्रकुनगयानां यानि मिष्टुनानि स्त्रीपु सप्तारमानि तेवो प्रमीदवशतीयानि परस्परसुमधुरावयतपवकर्षामुखानि कर्बसुखदायकानि प्रसप्तानि माध बानि यकुनगवानां कि खेकवा क्रीकृतां प्रमीदभरवयतीयानि भाषवानि प्राति प्रशिष्टाजीति प्रसिद्धानि ततः प्रशासित्युक्तः तेवां य शब्दीध्वनि स्तिन मधुरी भानामकुनगवसिश्चनसम्बद्धसम्बद्धसम्ब प्रमुप्तगब्दमधुरः। तदा कुमदर्भादयी विकुत्रावस्त्रकादयसीविमुत्रं रिततं वृत्रस्य कासमाय मीकपादपम्य रहमूनं भासादीनामपि चादिमीभागी सम्बद्धा प्रीन्यते यदा बास्तामुसमिदं प्रमाखामूनमित्यादि तत सकताबीकपादपसक्कमूनमितपत्तये वृद्यगृद्धने मूर्स यस्य स कुगविकुमिक्षमुक्तवमुक्तः । धक्त्वैवं विधः सहस्यूकां चित्तसन्तीपाय भवति तत चाकः प्रसारीयः प्रमादाय चित्तमन्तीपाय कितम्तकुत्पादक वात् प्रसादीयी चतपव दर्गनीयी द्रष्टु यीख्य कस्मा दि याप प्रभिक्षणे द्वाटार २ प्रत्यभिमुखं न कस्य चिक्रिगगचेतुम्पमाकारी वासमीऽभिक्षण । यवं क्योंकतद्वायाह । प्रतिकृषः प्रतिविधारं सक्याजगदमाधार्षः क्यं यस्य स प्रतिकृषः । "सर्व चसीगवरपायवेडस्यादि जावनन्दिकवश्चेष्ठि" इत्यव वावरवज्ञकरवात् "सम्पर्ध ससी क्रोटि मिरीमेर्ड मत्तव निर्द देखित निर्द सीहे कि धर्म कि धर्म वीर्द चवसने हैं नीमेर्ड क्यामेर्ड क्रिकोर्सि । टालिमेडि सामेडि तामेडि तमामेडि पियग्डि रायश्वस्थेडि इति परिगृड । एतेच संबक्ष तीपग्रिशीप सप्तपणद्धिपणली मुक्षवय दनालुननीपकदम्बपनसदाहिमतास्रतमालिपयास प्रियंगुराखनुच नन्दिनुचा पाय सुप्रसिद्धा । "तेणं तिचगा जावनन्दिश्वस्ता कुसविक्रसेत्यादि" ते तिलकायावन्नन्दिवृचाकुणविकुणविगुहवृचमूना पन त्याख्या पूर्ववत । मूलवन्त मूलानि प्रमृतानि द्रावगादानि सत्रीपामिति मूलवन्तः कन्दण्यामस्त्रीति कन्दवन्तः, यावच्छन्दकार्षात् "सन्धिमन्ती तयामन्ती सात्तमन्तीपवालमन्ती यश्तमन्तीपुष्पमन्ती वीयमन्ती श्रमुखिमुजायस्त्रस वहभावपरिषया एगसंधी पणेगसाङ्ग्यसाङ्गविष्ठिमा पणेगनरवामसृप्यसारियपगिव्सघणविष्टस बहुसंधी चक्रिहणता चिवरलपत्ता चवाद्रग्याता चल्दंद्रपत्ता विद्वयञ्जरहयपद्रपत्ता नवहरिय भिसन्तपत्तमारन्थयारगम्भीरदरिसणिङभा। चवन्निग्गय नवत्रव्यपत्तपक्तवकोमलचङभलचलंत किसलमुक्तमानपवालमीभियपवरकर गसिंहरा निर्चक्रममिया निर्चमधलिया निर्देशवहया निर्च गीच्छिया निन्तं ब्रमसिया निन्तं हुयलिया विन्तं विविधा निन्दं वर्षामिया निन्दं क्रमुमियमचिन यसवद्यवबद्दवगुसद्यगृष्टियज्ञमिलयज्ञयनियनियमियपणिमयस्विमित्तपः हिमम्बरि बर्डिसयपरा सुकतरिक्रवामयवासलागाकीर चकीकगकमिष्णारक कीवडचकजीवठचीवक नन्दीसुद्धकविकविष्णा धक्कामकार्यहवसक्कवाम कनाईस सारस पर्यमसहर्यागयामिङ्गाविरियसहीत्नय मधसर गान्त्र्या, मुरम्मा संपिणिहयदरियभगर मन्नुयरिपन्नकरपरिन्सीन्तमन्त्रम्पय कुसुमासवसीसमन्त्रर गुमगुमन्तगुञ्चन्तदेसभागा । अस्मिन्तरपुष्फफ्षा बाहिरपत्तीक्रणावत्ते हिय पुर्व्वेहियसक्रमपति इत्तानिरीगकासाष्ट्रफलानिडफला । अक्रयटकाणाणाविङ्गुन्छगुम्ममण्डवगसीङिग्राविवित्तमुङ क्वेचपभूया। बावियुष्करिणिटीडियासुयसुनिवेसियरम्मजानयरगा पिषिडमनीडारिमसुगि असुङ सुर्गमगाङ्गन्दम्बया गन्धद्वणिस्यन्तासुङ्गीचक्रीववङ्गसा। पर्णगसगडकाराजुग्गगिक्ति विक्तिमीयसन्त्रमायापिकमीयणा पासाक्ष्यादरिसणाञ्का अभिकता" इतिपरिगृष्टः अस्य याख्या । 💶 मृजानि सुप्रतीतानि यानि कल्पस्याध प्रसरित कल्दास्तियो मुनानामुपरि क्ति वस्ति पपि प्रतीता स्रन्धीयुद्धं लाक् इन्सीजामा शास्ता प्रवाम पल्लातांकुरः। प्रयपुष्पफलसीनानि सुप्रसिद्यानि सबसाणिपायीन क्वचित् भूम्निवामनुपत्ययः। "पणुपृब्वसुजायस्द्रज्ञावस्थान परिणया" पन्यन्यामृतादि परिवादशमुद्धनाताः पानुपूर्वीसुन्नाताः २ स्विराः स्नित्धतयादेदीप्यमान-इतिमन्तः तथा वृत्तभात्र न परियाता किस्त्रसम् भवति । एवं नाम भनासुदिकुचमास्राभिश्च प्रमृता यथा बतुषा सञ्जाता इति धानुपूर्वीसुजातात्रचति विचराव्य धानुपूर्वीसुज्ञात रुचिरास्तेच ते दृत्तमाव परियाता चानुपूर्वीसुचातरुचिरवृत्तमाच परियाता । ते तथा तिखका दयः पादवाः प्रत्येकमेकस्कन्धापाकृतिचास्य स्त्रीत्विमित्रएगद्धाधी पति मृद्यपाठः । तथा प्रनेकाभिः प्रमास्त्राभिष्ठच मध्यभागेविटापीविस्तारी सेयो ते तथा। तथा तियक्वाङ्कवयसारवा प्रमाणी व्यामी व्यामीयते परिक्रियते रज्जायानेनेतित्यामः । बहुस्तवचनात करबेदकविदितिबमस्ययः ।

प्रतिवस्ति ।

पित्र के स्वत्र का स्

नीतीनि पद्माचि येषां ते भनीतिपत्ना, भनीतिपत्रत्वच्याच्छिद्रपत्ना । "निद्वयव्यरद्वपचा" इति निवृतानि चपनीतानि जरठानिपाचबुपवाणि येभ्यासी निवृतजरठपाचबुपवा' किसुक्त भवति वानि वृष्यत्वानि अरठानि पारबुपकाशि बातिननिर्वयनिर्वयम्भौ पातितानि भूमेरपि च प्रायीनिर्वय निर्देवान्वज्ञापमास्तिनीति । "नवद्ररियभिसन्तपत्तमारन्ययारगम्भीरदरिसण्डिका" दृति नवेन प्रत्यम् व दरितेन नीतेन मासमानेन स्निग्धत्वचादीप्यमानेन प्रवस्रिव दश्यसञ्चयेन यीचातीस्य कारसीन गम्मीरा चक्रव्यसध्यमागा स्ततीदर्शनीया नवचरितमासमानपद्यमारान्यकारगम्भीर दर्मनीया । सवा चपविनिगितिरिति भाव । नव तर्वपत्रपत्रपत्तवा कीमेंसैमेंनीचैवन्वसै शुरोप्रचलक्किरीयत्वस्पमाने किसलयेरवस्याविशेषोपेते पञ्चवविशेषेरतवासुकुमारे प्रवर्षे पन्छवांकरे भौभितानि वर्गकराचि वराष्ट्रपाचेतानि चगुभिक्षराचि येवां ते छपनिग्रीतनव तद्यपद्मपद्भवकीमत्त्रोञ्चलपस्रत्वसत्त्वसत्त्वमार् प्रवासकीभितवराष्क्रराग्धिसराः। प्रवास्कृर प्रवासको कसकृतावस्थाविज्ञेषादिग्रेपीमावनीयः। तथा नित्धसबीकासं बदस्विपश्चतुषुद्रावर्धः। कुरुमिता कुसमानि प्रव्याचि सञ्जातान्येषामिति कसमिता तारकादि दर्भगादिसप्रत्वयः "निच्चम्मठिसया" इति नित्यं सर्वेकासं मुकुसिता मुकुसानि नामकुद्धसानि कुसिकाइत्यर्थः "निच्न जबद्वया" दति पद्छविता "नित्यन्यवद्वया दति स्तबकिता स्तबकभारवन्त दत्यक्षै नित्र गुमुद्रया दति सुस्मिता स्तवकगुस्मी गुक्कविमेपी निर्स्व गीक्रिती गीक्कवन्तः निर्स्य समित्रता यमसन्नामसमानजातीययोर्युग्म तत् सञ्जातमेवामितियमचिताः निर्द्यं युगचिता शुगर्नं सजातीव विजातीययोद्येन्द्रन्तदेवां मञ्जातमिति धुगसितास्तवा नित्यं सर्वेदासं कल्पनिव विनता र्पपन्नता स्तया निर्त्य सकता फसभरेच प्रकर्पतीर्शत दूरनता मचता । तथा निर्त्य सर्वेकास सुबिभक्तासु विश्वित्तिक प्रतिविधिष्टीमञ्चरीक्षपीयीध्वतसम्ब तहरास्सहारिकः। एय सर्वेषि कम्मितत्वादिकी धम्मपक्रीकस्य वृद्धस्यीक्त साम्प्रतष्कीर्याचिड्याचा सकल कुसुमितत्वादिक

धर्मोप्रतिपादनार्थमात । "निस्तकसुमियमठलिये"त्यादि किसुक्त भवति केचित्कुसुमितार्घ केन गुषयुक्ता, केविक्कमस्तकुसुमितादि गुणयुक्ता इति, घतएव "कुसुमयमानदये" दत्यादि परेनु कर्माधारयः। तथा शुक्रविषय मदनशासिका कीविज्ञाकीरककीभक मिन्यारक कीएडसङ सीवं चीवक नन्दीसुख कपिस पिष्णासाचकारण्डव चक्रवाक कतहंससारसाख्यानां पनैकैषांग्रकुन गवानां मियने स्त्रीप सयुरमे र्यात्वचरितमितस्ततीगमनम्, यया ग्रज्ञीन्नतिकं छन्नतमस्टकं मधुरहारञ्चनादित अपितं चेषु ते तथा, पतएव सुरम्या सुग्दुरमणीया । पत मुदा कीरा वर्षयोगयुरा मदनगासिका गारिका कीकिका पिका चक्रवाककल इंससारसा मतीता बेशस्त जीवविशेषा सीकती वेदिसच्या, स्तया सपिषिडता एकव पिषडीभूता इच्या मदीन्मचतवा दर्शाध्माता भूमरमधुकरीयाम्यककरा सन्धाता, "पक्करपरीक्सन्धाया" इति देशीनाममावा बचनात यह ते सम्पिविदतहस्तमसरमधुकरीपद्मकरा, स्तथा परिश्रीयमाना चन्यतं चानावा ग्रयतीमत्ता पदपदा कुसुमासबसीका किञ्जल्कपाननस्पटा मधुर गुमगुमायमाना गुञ्जतप्र गन्दविशेषं च विद्धाना देशनारीषु थेषां ते परिलीयमानमत्तपद्पदकुसुमासवजीकमनुरगुमशुमाय मानगुञ्जन्तदेगभागाः। गमकत्वादेवमपि समास, स्तती भूयः पूर्वपदेन सप विभेवस समासः। तदा प्रस्थन्तराणि प्रस्थन्तरभागवर्त्तीनि, पृष्पाणि च प्रसानि च पृष्पप्रसानि येथां ते तथा। "बाहिरपत्तीस्त्रणा" इति बहित प्रतेष्ठान्ता व्याप्ता बहिः प्रवक्तना स्तथा पाते हेन पुष्पेच पवळन्नपरिकन्ना पत्यन्तमाळादिता. स्तवा नीरीगकारीगवर्जिता पक्षण्टका कपटकरिकता न तेवां प्रत्यासन्नावकुत्तादि वृचाः मन्तीतिभावः, तथा स्वाद्नि प्रचानि येवां ते खदुफत्ता स्तथा स्निरधानि फत्तानि येयां ते स्निरधकता स्तथा प्रत्यासन्नीनांनाविधेनांना प्रकारे गुँच्येवैताकीप्रभृतिभि गृँच्से नैवमासिकादिभिर्मयत्वपके श्रीभिता नानाविष्यसुक्तगृद्धम मण्डपकग्रीमिता स्तया विचित्रेर्नानापकारै गुभैमच्यासमृतैः केतुभि ध्व जै र्वष्टुसा व्याप्ता विचित्रमुभकेतुवसूचा तथा "वाविषुस्करिषीरीचियास्यसुनिवेसियरम्सजासधरगाः." वाष्यप्रचतुर भुकारास्ताएव वृत्ता पुष्करिएयी यदि वा पुष्कराणि विद्यानीयासु ता पुष्करिएये दीर्धिका ऋजुसारिषय वाषीचु पुष्करिबीधु दीर्धिकासु च सुप्दुनिवेसितानि रम्याबि जासगुरुकानि येषु ते वापीपुरुक्तिरशीदीर्तिकास सुनिवेधितरस्यज्ञानगृहकाः। तथा पिरिन्तमा पिरिन्ता सबी निकारिमाद्र विनिर्गेच्छन्ती पिणिकमनिकारिमा तां सुगन्धिंसहन्धिका सुभसुरिभरणयी गाधा न्तरिन्य सवाधातु मनीकर ग्रमसरिममनीकरा तां च "मक्या" कृति पाकतत्वात् । कितीयार्थे तृतीया महतीमित्यक्षे । "गन्धधार्षि" याविक्षगैन्धिपृद्धसैर्गन्धिवययेषाविकप्रजायते, तावती गन्धपुद्रसर्धंदतिरपचारात् गन्धवृत्विरित्युत्त्वति सान्निरन्तर सुञ्चन्तः। तथा "सुद्रसेखकेष बहुसा" इति शुभा प्रधाना शिववीमार्गा चासवासपाल्यी वासेतवी ध्वसा बहुसावहवी येवां ते तथा। "पर्वेगरवसगढजाबज्ञग्गगिरिकामिनिकामितियपविमीएया" वृति, रथाविविधा लीकारथाः

चनेकैर्नरत्यामे पुरुषत्यामे सप्रसारितरगुः छो।प्रमियो धनीनिविडीविपुशीतिग्तीर्वोद् सामा वेषां ते चनेकनरव्यामसुप्रसारितागृद्धायनविषुनवृत्तस्कन्याः। तथा चिक्रद्राणि वजा येवां ते पांकट्रपता, विमुक्तसम्बति। न तेवां पत्रेषु बातदीपता कालदीवती वा गडुरिकादि रीतिस्पनातीयेन तेपु, पत्रे छिट्राएयमिवप्यन्नितीत्यछिद्रपत्रा । प्रयता एव नामान्योन्य श्रास्त्राप्रमास्त्रान्पवेशात्प्रवाणि प्रवाणासुपरिजातानि येन मनागप्पपान्तरासुद्धपं क्रिट्रनीपस्त्रवर्ते इति तथा चार । "प्रतिरस्तपत्ता इति"। यह इती प्रयमाततीऽयमयः। यतीऽविरसपत्ना इति चपि क्रतदृत्याच । चवातीतपद्माः वातीनानि वातीपचतानि वातेनपातितानीत्ययः। म वातीनानि चवातीनानि पदाणि येपां ते तथा, किमक्त भवति म प्रवर्नेन खरसुर्वेण बातिन तेवां पत्नाशि भूमी निपात्वन्ते तती प्रवातीमपनत्वादविरसम्मा इति । पिकट्रपता प्रत्यन प्रवम व्यास्यानपचमिकृत्य हेतुमार । "घणार्रापता" नविद्यति रति, गहरिकादिरूपा येपा तान्य नीतीनि पताचि येषां ते भनीतिपता, भनीतिपत्रत्वच्चाच्छिद्वपता । "निद्वयन्तर्वपद्वपत्ता" पति निवृतानि चपनीवानि चरठानिपायबुणवाणि रोध्यस्ते निवृतचरठपायबुणवा किसूता भवति यानि बुबस्यानि चरठानि पारकुपनाशि, बातिननिर्देशनिर्देशमुमी पातितानि भूमेरपि च प्रायीमिद्य निर्देवान्यमापसिरतानीति । "नवहरियमिसन्तपत्तभारन्धवारगम्भीरदरिसविक्रिका" इति नवैन प्रत्यम् य परितेन नीतेन मासमानेन स्निम्धलचादीप्यमानेन प्रामारीय दश्वसम्बर्धन शीजातीस्न कारसीन गरभीरा पानस्वमध्यमागा स्ततीदर्शनीया नवपरितमासमानवसभारान्यकारगस्भीर दर्भेनीया । तथा अपविनिगीतिरिति मार्थ । नव सब्बपवपन्तवेस्तवा क्रीमसीर्मनीचैरवननी शुद्रैश्वकद्विरीयत्कम्पमानै किसस्यीरवस्त्राविश्वेषीयेतै पद्सवविश्वेषेरत्यासकुमारै प्रवस्त्री पन्तवोकरे यीमितानि वरांकराचि वराष्करावेतानि चगियसराचि शेवां ते चपनिगैतनव तर्यपम्पन्सवकीमसीञ्चलजनत्विससयमुकुमार प्रवासमीमितवराष्ट्रारागृशिक्षरा । प्रवास्कृर प्रवासवी कथक्तावस्वाविभेवाविभेवीभावनीयः। सया नित्यसवीकाचं वटस्त्रविच्यतुषुद्रस्यर्थः। कुसुमिता कुसुमानि पुष्पाचि सञ्जातान्येषामिति कुसुमिता तारकादि दर्वनादितप्रत्ययः "निज्यमाविषया" इति नित्यं सर्वेदासं सुकृतिता सुकृतानि नामकृत्रासानि कृतिकाद्रायसं "निज्य समयुवा" पति पस्तविता "निायन्तवपता पति समबिताः समबक्तारवन्त पूरावी निरः गुज़बुटा इति गुस्मिता स्तवकगुस्मी गुळविशेषी नित्यं गीविती गीव्यवन्तः नित्यं वमस्तित। वमसन्नामसमानवातीयवीर्युग्मं क्षत् सञ्जातमेषामितियमिताः नित्यं सुगस्ति। सुगस्रं सजातीव विजातीयवीचैन्यन्तदेवां सञ्जातमिति गुगस्तितास्तवा नित्यं सर्वेकासं प्रसभरेच विजता ईपन्नता न्तवा निर्ध सहता फस्मरेच प्रकव तीर्शत दूरमता प्रवता । तवा निर्ध सर्वेदास सुविभक्तासु विकित्तिक प्रतिविधिष्टामञ्जरीक्ष्पीयीव्यवसम्ब तहरास्तदारिक ।

कसमितत्वादिकी धर्माएकैकस्य इचस्यीक्त साम्मतन्त्रेशीचित्र, वार्था सकत कुसुमितत्वादिक

धार्मप्रतिपादनायमारः। "निष्चंकुसुमियमउसिये"त्यादि विसुक्त भवति केंचित्कुसुमितादाे 🌬 र्गुबयुक्ता, केचिकामस्तकुसुमितादि गुणयुक्ता इति, पतपव "कुसुमयमालदये" इत्यादि परेषु कर्माधारयः। तया गुक्तवर्षिण मदनगालिका कीकिसाकीरककीमक भिष्णारक कीण्डलक श्रीवं स्रीवक नन्दीमुख कपिल पिष्मालाचकारण्डव चक्रवाक कल्रहंससारसाख्यानां चनैकेवांग्रकुन-गयानां भियने स्त्रीपु सयुग्मे र्यात्वचरितमितस्ततीगमनम, यथा शब्दीन्नतिकं उन्नतमस्टकं मधुरस्यरञ्चनादितः निपतं येषु ति तया, चतएव सुरस्या सुादुरमधीयाः। यह सुदाः कीरा वश्रणीमयूरा मदनगालिका गारिका कीकिला पिका चक्रवाककचर्डससारसा मतीता ग्रेंशस्त चीवविगेषा सोकती वेदिनव्या, स्तथा सांपिण्डता एकत पिण्डीमृता हप्ता मदीन्मसतया टर्गाध्माता भूमरमधुकरीबाम्पदकरा सन्वाता, "पदकरभरीवसन्वाया" इति देगीनाममाना इचनात् यदः ते सम्पिणिङतद्वप्तमुमरमधुकरीपचकरा, स्तया परिलीयमाना चन्यतं चानत्वा श्रवतीमत्ता पटपदा कसुमासवसीचा किञ्जलकपानसम्पटा मध्र गुमगुमायमाना गुञ्जतरच ग्रन्टविग्रेषं च विद्धाना देशनागेषु येषां ते परिश्रीयमानमत्तपद्यदकुसुमासवसीसमधुरगुमगुमाय मानगुञ्जननदेगभागा । गमकत्वादेवमि समास, स्तरी भूय पूर्वपदेन सच विशेषच समासः। तथा चान्यन्तराणि चान्यन्तरभागवर्त्तीनि, पुष्पाणि च फलानि च पुष्पकलानि थेयां ते तथा। "बाहिरपत्तीन्क्या" इति बहित पत्नेष्ठन्ता ब्याप्ता वहि पत्रकृत्ना, साथा पात्रेश्च पुर्योद्य पवळान्नपरिकाना पत्यन्तमाळादिता, स्तथा नीरीगकारीगर्वाजता प्रकण्टका कपटकरिकता न तीर्पा मत्यासन्नाववृत्तादि वृत्ता मन्तीतिमाव, तथा स्वाट्नि फसानि येर्पा तै खटुपाता स्तथा निग्धानि फन्नानि येयां ते स्निग्धपाना, स्तथा प्रत्यासन्नैर्नानाविधैर्नाना प्रकारे गुँ च्हेर्नेताकीप्रभृतिमि गृह्मी नैवसानिकादिभिर्मप्रवर्षे शीभिता नानाविधगुच्छगुद्म मण्डपकमीमिता स्तया विचित्रीनीनाप्रकारी गुमैसच्याचमूतीः कीतुमि ध्वीमी श्रृष्टा स्थाप्ता विचित्रगुभकेतुवद्वसा तथा "वाविपुस्करिबीदीविधासुयसुनिवेसियरम्मजासधरगा'," वाप्यप्रचतुर मुकारास्तापव कृता पुष्करिययी यदि वा पुष्कराणि विद्यान्तियासु ता पुष्करियये दीर्धिका क्रजुसारिययः वापीपु पुष्करिषीपु दीविकासु च सुष्टुनिवेसितानि रस्यायि, जासगुरुकानि येषु ते धापीपुरुकरियोदीधिकास सुनिवेधितरम्यजासगुरुकाः । तथा पिपिरुमा पिपिरुता सवी निकारिमाद्र विनिर्गन्दन्ती पिविक्रमनिकारिमा तां सुगन्धिसहिषकां गुभसुरिमरवयी गाया न्तरिस्य सकामान् मनीकर शुमसुरिममनीकरा तो च "मक्या" कति प्राकृतत्वात्। कितीयार्थे तृतीया महतीमित्यर्थः। "गन्धपार्थि" यावद्विगन्धिपृद्वसौर्गन्धिवपयेषाविकपञायते, सावती गन्धपुद्रश्वसंत्रतिरुपचारात् गन्धवृत्तिरित्युच्यते, तान्तिरन्तर सुञ्चन्तः। तद्या "सुत्रसिडकेष बहुसा" पति गुमा प्रधाना सेतवीमार्गा पाछवासपाल्यी वासेतवी व्यचा बहुसावहवी येषां ते तवा । "भवेगरक्सगढलावनुरगगिविचयिविचयिविचयिविमीएका" इति रवादिविधा क्रीकृरधाः

भनेकेनरव्यामे पुरुपव्यामे समसारितैरगुष्णोऽमसेया धनीनिविडोविपुनीतिस्तीर्णीवृत्त स्वर्षा वेवां ते परेकनरत्यामसुप्रसारितागृाद्यायनविपुसवृत्तरक्रन्थाः। तथा प्रक्रिटाणि पत्रा🖥 वेवां ते चिट्टपदा, किमुक्तस्भवति । न तीयां प्रवेषु बातदीपता कालदीयती वा गङ्गिकादि रीतिष्पचातीयेन तेषु पत्रे किद्रापयभविष्यन्तितीत्यकिद्रपत्राः। भवता एव नामान्योन्य यास्रापयास्तानुप्रविधात्यकाणि पत्राचाासुपरिज्ञातानि येन मनागप्पपान्तराश्वक्षपं क्षिद्रनीपसस्वती इति तथा चाइ । "यतिरसपत्ता इति"। पत्र हेती प्रथमाततीऽयमथ । यतीऽविरसपत्रा इति चपि कुतद्रस्यादः। चवातीतपत्राः वातीनानि वातीपद्यतानि वातिनपातितानीस्पर्धः। अ वातीनानि प्रवातीनानि प्रवाणि शेवां ते तथा, किमुक्त भवति न प्रवसेन सरमुख्येश वातिन तिवां पकाणि भूमी निपात्यन्ते तती चवातीनपकत्वादविरसपता इति । चिट्टरपता इत्यन प्रवम व्यास्थानपथमधिकृत्य हेतुमार । "परारंद्रप्रता" नविद्यते दृति, गहुरिकादिक्या धेपा तान्य नीतीनि प्रवाशि येषां ते भनीतिप्रवा, भनीतिप्रवाद्याच्याच्याया । "निद्वयात्ररुपप्रवास" पति निद्युतानि चपनीतानि जरठानिपायबुपबाणि येम्यस्तै निर्वृतजरठपायबुपबा', किसुक्त भवति वानि बुबास्तानि चरठानि पायसुपबाशि वारीननिर्देशनिर्देशम्मी पातिशानि मूमेरपि स प्रायीनिर्देश निर्देशान्यबापसारितानीति । "नवद्दियमिसन्धपत्तमारन्धयारगम्मीरदरिसयाज्ञा" दति नवन प्रत्या व इरितेन नीक्षेन भागमानेन स्निम्बत्वचादीप्यमानेन प्रमार्थे दसमध्ववेन योजातीश्न कारस्तेन गम्भीरा पन्नव्यमध्यभागा स्ततोदर्जनीया भवत्ररितमासमानपन्नभारान्वकारगम्भीर दर्जनीया । तथा चपविनिगीतिरिति भाव । मव तदबप्रवपस्पविस्तवा कीर्मचैर्मनीचैवन्वनै अक्षेत्रचमक्रिरीयस्क्रम्पमाने किसस्ययेरवस्याविजेवीपेते प्रज्यवविज्ञेवीयेरतवासकमारी प्रवस्त्री पस्तवांकरे भौभितानि वरांकुराणि वराष्क्रराचेतानि चगुधिखराणि येवां ते स्पनिग् तनम तद्यपनपञ्चवकीमकोञ्चलवकृतिकसम्बद्धसुकुमार प्रवाक्षणीभितवराष्क्रराग्त्रिस्तरा । प्रवास्क्रर प्रवासयाः कत्तकृतावस्वाविशेषादिभेषीभावनीयः। तवा नित्यंसनीकासं पद्स्विपक्कतुषुष्रत्यर्थः। कुसुमिता कुसुमानि पुष्पाचि सञ्जातान्येवामिति कुसुमिता तारकादि दर्घनादितमस्यय "मिन्यमार्थितया" यति निर्वे सर्वेकासं सुकुलिता सुकुलानि नामकुत्रासानि कुलिकान्नत्वर्धः "निन्द सवदयाँ दति परसविताः "नित्यन्यवदया दति स्तवसिताः स्तवसभारवन्त दत्यर्थः नितः गणदया दति गुल्मिता साधकगुल्मी गुच्छविश्वेदी निर्स्य गीष्टिती गीच्यवन्त जिल्ले समस्तितः यमजन्नामसमाजवातीययोर्युग्मः तत् सञ्चातमेयामितियमकिताः नित्यं युगस्तितः युगसं सवातीव विज्ञातीययोक्त्यन्तदेवां सञ्जातमिति युगसितास्तवा नित्यं सर्वेकासे फसमरेख विन्ता र्युयन्तता स्तया नित्यं सङ्कता कसमरंख प्रकर्षं तीर्वत दूरमधा प्रवता । सन्ना नित्यं सर्वेकास मुक्रिमक्रामु विक्लिक प्रतिविधिष्टीमन्खरीक्ष्मीयीप्रवससम्ब तेवरास्तवारिकः। एव सर्वेथि कसुमितत्वादिको धर्माएकैकस्य वृचस्योक्त सारमतष्केषोचितृचाचौ सबल कुसुमितत्वादिव

चाजीकवरपादपस्योपरिवङ्गिङ्गवातिङ्गवाणिङ्गवात् सोकप्रसिद्यादेकसस्त्र्याकादितथा योनि कताणि। उपर्यधोभागेन हिस व्यानि विसंख्यानि वा कवाति कताणि तया अहत्र पडागाद्र पडागा इति पताकाम्या चीकप्रमिष्ठाभ्योतिगायिन्यः पताकाः पताकाति पताकाः बहुनितेप्वेव कबातिकबादियु, धणटा युगलानि चामरयुगलानि तथा तब तबप्रदेशे उत्पन्नइस्तका छत्प लाख्य जलजकुसुमसंयातविशेषा, एवं पद्महस्तका कुमुदहस्तका निवनहस्तका सुभगहस्तका सीगन्धिकहस्तका पुरहरीकहस्तका महापुरवरीकहस्तका गतपबहस्तका सङ्ख्यपबहस्का सत्यसम्बद्धिकम् । पद्म स्यविकाशियण्डाचं कुसुदण्डीरवं निसनमीपद्रहा पद्म सुभगं पद्म विशेषः। सीगन्धिकं कल्हार पगडरीकं वितास्त्रज्ञं तदेवातिविशासं महापुगहरीकं धतपत महस्यको प्रतसंख्याविशोषा । १विकती पद्मविशेषी एतेच क्रवातिकवादय सर्वेषि सर्वरतन सर्वातमनारत्नमया ! "चच्छासपदा" इत्यादि विशेषणजातपूर्ववत् । तसाणमित्यादि तस्यविमिति प्राग्वत्। प्रशीकवरपादपस्याधन्तात् एत्यविमिति प्रशीकवरपादपस्याधस्तात एत्यसमिति समीकवरपादपस्ययदधीन्वसमिति पूर्ववस्, एकीमझन् पृथ्वीणिसापहकः मन्नप्तः क्यं मृतद्रत्याड, "र्रिसिम्बन्धीसमल्लीय" इत्यादि रहस्कन्थः स्वुडमित्युच्यते तस्यामीकवर पादपस्य यत् ईपत् मनाक सम्यग्लीन स्तदासन्नद्रत्यर्थः । "विक्स्तम्भायामसुष्पमाणे" द्रति विक्स म्भेनायामेन श्रीभनमौचित्यानतिवर्त्तिप्रमार्थं यस्य स विष्कम्भायामसुप्रमाश्वः । कृष्या कृष्यात्वभेव निक्पयति "पञ्जणगष्ठणकुषक्षप्रकासेक्षेत्रभसिरिस" पञ्जनकी वनस्पति विशेष: धनीमिष्ठ-कुवस्य नीसीत्पसं श्वधरकीभेर्यं ससदेवबस्यनी सद्भः समानवर्षः । "पागासकीसकन्तकक्केयण् इन्द्रनीस्वययसिकुसुमप्पमासे वाकाय धूनीमेधादिविरहितं केमा भिरसिना कन्नसं प्रतीत कर्केतनेन्द्रनीसीमिषविशेषी अतसीकुसुमं प्रमिष्ठमेतेपासेब प्रकाशी दीव्तिर्यस्य स तथा "भिग क्जमममामेयनीकगुनियगवसाइरेगे" शति भृष्णास्च तुरिन्द्रियपचिविभेषी उन्जर्नसीवीराज्यन तस्य भच्चोन विकित्यामेदः बेदीऽञ्जनभच्चामेदीरिष्टकी रत्नविग्रेपी नीसगृटिकाः प्रतीता । गवलं माश्चिगृष्णन्तिम्योपि कृष्यत्वेनातिरेको यस्य स तथा। "भमरनिकुरु वभूये" श्रत्यत भूतग्रब्दीऽप म्यवाची यदा धंटादेस सुरखोकमूर सुरखोकोपमदास्यर्थं स्ततोयमर्थी भूमरनिकृषम्बीपमी "जम्बू फचपसबकुसुमद्रन्यणनीसुष्पस्रपत्तनिकरमरगय पासासगनयबकीयासिवत्ते"। सम्बूकसानि प्रती तानि असनकृतुमवन्धन असनपुष्पवृत्ते नीसीत्यवपुष्पपत्रनिकरीसरकतर्माच प्रतीतः। आसासकी बीयकाभिधानीवृत्त्वी नयनवीकानवमध्यतारा । पत्ति पद्ग गन्तेधामिववर्णीयस्यसतया. स्निग्धीनल कती बनीनिविकीनतुकीष्टकद्रवमध्यशुपेर । "चन्नुसिर" इतिश्वचणशुप्रिर(इत' । "त्वगप्राह्म कवदरिसणिजने दित कपकानां यानि सब प्रतिकपाणि संज्ञान्तानि प्रतिबिम्बानिरीहर्मनीयी कपक मतिकपदमनीयी पादमतलीपमी पादमीदर्धायस्तस्यतज्ञन्तेन समतयोपमायस्य पादमतलीपमा। सुष्टुमनोसिरमयतीति सुरस्यः कृद्वकृत्तिमितवचनात्कसरियप्रत्ययः। "सीकाससम्बद्धए" इति

मंगामरयात्रच शकरानि प्रतीतानि यानानि सामान्यतः शेयाचि बाह्मानि यग्यानि शीन्सविषय विकास क्रिक्तवमास्मान वेटिकीपभीसितान करणानानि विविका स्टाकारेसावारिता जम्यानविशेषाः स्यन्द्रमानिकाः प्रथममायस्यानविशेषाः धनैकेषां रश्राकटाटीनामधीव ਮੀਵੈਕਰਨ ਸ਼ਰਿਸ਼ੀਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੋ ਸਹਾ। "ਸ਼ਾਸ਼ਟਿਆ" ਵਕਰਟਿ ਸਟਚਰਟ ਹੈ ਸਰਵਰ, "ਜੋਕੇ ਨਿਲਜਾ" इत्याटि पार्तमेव" "तवरन्नागनयादि" न्नागाटमविशेषा "वयस्यासितवसा" प्रापटमविशेषा । इमायाञ्चलतात्वमेक्यास्त्राकाचां द्रप्टव्यं वेष्ट्रिमाहहागतैक्यासा नतु दिग्विदिक, प्रवृत्त वच्यासासी सता इति प्रसिद्धाः। "निन्दंकसमितात सावप्रहिद्धाः" इत्यवः शावकार बरवात <sup>4</sup>तिक्तमा**क्र**णाम विक्तंसद्ययास विक्तंत्ववर्षात विक्तंगा क्रियास विक्तंगारिययास विक्तंस्व याज निस्तंत्रयश्चियास निस्तंतिबसियास निस्तंपबसियाज निस्तंस्तिसत्तर्पाष्टमंस्राहितस्यार च किन्ते । "कमियमास्ययवर्षयस्य राज्यविष्यास्य स्थितनप्रतिमेन्निर्मास्य संविधियदरियमसरसञ्ज्यरियणकरपरिक्षेत सत्तवव्यय कसमामवसीक्रमणकरियाण समसीत गञ्जं तरेसभागाच्यासाद्यासदरिसचिनमाचिभक्कासपिकवासप्रक्रिकवास कर्ति पतन्त्रसम्मनं प्राप्तत व्याख्येये । त्रास्यविमिति मानवत्, प्रमीकवस्यादयस्य धर्यारवसूनि धाटावाटी मंगसकानि प्रचारति । तद्यया, स्वस्तिक "धीवन्कनंदिया वत्ते" इति नन्यावर्चा क्वचित् नन्यावत्तारित पाठ तब मन्दावत्त इति ग्रस्टसेस्कार । वर्डमानकं ग्ररावसंपर्ट मदासने कलसीसप्रययग्रे टर्प्यं । एतानि चाष्टाविष प्रंगस्कानि सर्व्यस्तमधानि चन्द्रानि चाकागस्कटिकवदतीय स्वन्द्रामि स्मन्त्राचि स्मन्त्रपुषुकस्तन्त्रनिय्यन्तानि स्मन्त्रमियान्यद्रवरुक्तस्य सस्त्रानि षुटितमटवर् । "घडा" दतिषुष्टानीवपुष्टातिस्तरमाख्या पापासप्रतिमानवत् । "मडा" दति मुष्टानीवमुद्दानि सुकुमार्याख्यापावाखप्रतिमेव चतप्रव नीरचांसि स्वामाविक रचीर्यक्रतात । -निम्मजान्यागन्तकमसाभावात् निर्यकानि कर्नकविकसानि कर्नमरिकतानि वा । "निवसंकट हारा" इति निष्कंतरानि निष्कवचानि रावशानिश्पपातिविभावाध हारादीप्तिर्धेषां तानि निष्ककटकायानि । सप्रभावि स्वक्ष्यतं प्रभावन्ति समरीचानि विविधितर्गेतिकर्वज्ञासानि चतपवः सोचीतामि विवर्धवस्थितवस्तुस्तीमप्रकाराकराविपावया वस्यादि । पदवचतुष्टयव्याख्या पुत्रवत् । तस्त्रविमत्यादि तस्यवमिति पाग्वत् पश्चीकवरपादपस्थीपरिवष्टवः कृष्यचामरध्वानाः ् चामराचित व्यक्तारत चामरव्यकाः कृष्यारत ते चामरव्यक्तारत कृष्यचामरव्यकाः। एवं नीज्ञ वामरधाचा शोडितचामरध्यचा वारिद्रवामरध्यचा । एतेच कवामूता वृत्याच । "पकाः" स्फटिकवदतिनिर्मेताः व्यन्य वजन्यपृष्टुसस्कन्यनियान्नाद्यप्पद्या इति दय्यो द्यामयीवनुमयस्य त्यबस्यीपरिपद्दी येपौ ते क्ष्मपद्दा अयरवंषका शति बन्नीयन्रातमधीदयकी कष्मपद्दमध्यमती धेवां ते वजुदयहा । तथा जसकानामिव जनककुसुमानां पद्मादीनामिवासकी गन्धी थेवां ते जसका मनगन्त्रका । चतपव मुरन्या चतिमयेन रमबीया पासादया द्रायमीद पूर्ववत् । तस्यवामिति

माग्वत् । भागोकवरपादपस्योपरिवर्णृनिक्वातिकवाशिकवान् लोकप्रसिद्वादेकसंख्याकादतिगा योनि कताबि। उपर्यथीभागेन दिसं ध्यानि तिसंख्यानि वा कताति कताणि तथा वस्त पहागाद पडागा इति पताबास्यो श्रीकप्रसिद्धास्योतिगायिन्यः पताकाः पताकाति पताकाः वस्नितिप्वव क्रमातिकवादियु, धपटा युगलानि चामरयुगलानि तथा तब तबप्रदेशे उत्पलकम्तका उत्प सास्य जस्त्वकुसुमसंयातविशेषा, एव पदाइस्तका कुमुदहस्तका निनवहस्तका सुभगहस्तका सीगन्धिकहस्तका पुण्डरीकहस्तका महापुण्डरीकहस्तका मतपन्नहस्तका सहस्रपन्नहस्त छत्वज्ञादैभकम्। पद्म मूर्यविकाशिपण्यक कुमुदण्केरवं नलिनमीपद्रक्ष पद्म सुभग पद्म विभोग । सौगन्धिकं कर्षार पुगररीक श्वेताम्बुर्ज तद्देवातिविभागं महापुगररीकं मतपन सङ्ख्यात्री पत्रसंख्याविशेषाः । श्वक्रिती पद्मविशेषी पत्तेच इस्रांतिकवादयः सर्वेषि सर्वरत्न सर्व्यातमनारत्नमया । "पैन्छासएषा" इत्यादि विशेषणजातपूर्वेवत् । सस्सम्पीमत्यादि तस्यवसिति पारवत । प्रभोकवरपादपस्याधस्तात् एत्यवसिति प्रभोकवरपादपस्याधस्तात पत्यसमिति समीकवरपादपस्ययदधीः बसमिति पूबवन्, पकीमहान् पृथ्वीमिसापद्दकः प्रचन्त कर्ष भृतद्रत्याच "देसिम्प्तन्धीसमञ्जीचे" द्रत्यादि दहस्तन्धः स्युडमित्युच्यते, तस्यागीकधर पादपस्य यत् ईपत् सनाक् सम्यग्सीन स्तदासन्नद्रत्यदः । "विक्खस्भायामसुष्यमासे" दति विक्ख म्भेनायामेन मीभनमौचिखानतिवर्त्तिप्रमार्ण यस्य स विष्कामायामसुप्रमार्थः । कृष्याः कृष्यात्वमेव निकायति "पञ्जलगप्तणकुवन्तयश्चराकोसेन्मसरिसे" पञ्जनको वनस्पति विगेपा, धनीमिष्टः कुवनय नीलीत्पर्व इचधरकीयेयं वसदेववस्त्रन्ते सदृश समानवरा । "पागासकेसकल्यकक्रीयच बन्दनीसभयसिकुसुमध्यगासे" पाकाम वृत्तीमेवादिविर्णित कीमा गिरसिला कल्लक प्रतीतं कर्केतनेन्द्रनीसीमिक्विभेषी अतसीकुसुमं प्रसिक्तमेतियामेव प्रकाशी दीप्तिर्यस्य स तथा भिग भ्जयभगामेयनीसगुलियगवसायरेगे" यति मुख्यास्य तुरेन्द्रियपद्मिविग्रेयो उच्लतंसीवीराञ्चन तस्य भष्मीन विकित्यामेदः हेदीऽष्वनभष्मभिदीरिष्टकी रत्नविशेषी नीक्षगुटिकाः प्रतीताः। गवसं माडियम्बान्तेम्योपि कृष्यत्वेनातिरैकी यस्य स तथा। "भमरनिकुत्त वभूये" इत्यव भूतमञ्जीहम म्यवाची यथा घटादेश सुरत्रीकमून सुरत्रीकीयमदायर्थ स्ततीयमधी मुमरनिकृद्दस्वीयमी, "जम्बू फसभस्यकुसुमबन्यगनीसुप्पसपसनिकरमरगय भासासगनयसकीयासिवसे । जस्मूफशानि प्रती तानि चसनकुसुमयन्थनं चसनपुष्यवृन्तं नीसीत्यसपुष्यपत्रनिकरीमरकतमन्त्रः प्रतीतः । चासाससी बीयकाभिधानीवृधी नयनदीकामेक्सध्यताराः। यसिः पद्ग गन्तीपामिववर्षीयस्यसतयाः स्निग्धीनत् कची धनीनिविद्रीनतुकीष्टकद्रवसध्यशुपेर । "पासुसिर" द्रतिश्वद्यशुप्यिररिद्रतः । कवदरिसणिक्ते दित कपकानां यानि तथ प्रतिकपाणि संस्नात्तानि प्रतिकिमानिसैहर्भनीयो कपक पतिकपटमनीयो चादमतसीयमी चादमाटर्प्ययस्तस्यतस्यतेन समतयीपमायस्य चाटमतसीयमः। सुष्ट्रमनांसिरमयतीति सुरम्य कृद्वपूर्वामितिवचनात्कत्तरियमत्ययः। "सीवासव्यमित्रप" वृति

## चवित्तवगामेणे:। सेंचरावाः धारिणी देवी सामी समासदः परिमानिरगवाः राजाः जावपञ्चवासदः।

सिंशासनस्येव संस्थितं संस्थानं यस्य स सिंशासनसंस्थितः । चतपद सद्याः नोमनं द्रपमाकारी इतस्य संदर्भावत पाड । "मलाजाबस्डयस्तकामी" मन्नापलसम्बा खितानि चन्तकर्मांसु भान्तमदेशेषु यस्य स मुहाजाख**द्धवितानकर्मा । "पार्ट्यगदयमर** नवनीयतृतकारि" पाजिनकं चर्मासयं वस्तं इतं प्रतीतस्त्रुरी अनुस्रातिविवेदी, नवनीतं सम्रात तुलमर्कतृत्ते तैषामिव कीमधतयाम्प्रजीयस्य स पाजिनकवतन्त्रवतीततृत्वस्वर्शे । "सञ्जरवेषामवे" क्त्यादि विशेषकज्दबकं प्राप्वत् । इ । (मिणरायाबारिक्टिकी आवसमीसरकंसम्मक्तिरित) तस्यामामचन्द्रस्थायां नगर्योग्वेतीनामराज्ञा तस्य समस्तान्तभ्यसम्बानामार्या सक्तसगुराधारणा हारियी नामदेवी । "जावसमीसर्बंसमात्त" मिति यावन्त्रन्दकारबात राजवर्धकी, देवीवर्षकः समबसरसञ्जीपपातिकगमानुसारीया तावहत्रक्ये वावत्समवसरसं हमार्याः सरीवं "तत्ववं पामव कच्यापनवरीपसिप्यामरावाडीत्या । महवाडिमवन्तः मसवमन्दरमहिन्दसारे असन्तविसुद्वाराव कुक्तवेसप्यमूप निरन्तर रावनक्क्षणविराष्ट्रयथामस्योन वष्ट्रजया वष्ट्रमाचा पृष्ट्य सत्वराणसम्बर् र्क्षात्तप सुदूष पुद्रामिसित्ते माठिपितसुलाए दयपत्ते सीमकारे सीमकारे सेमकारे सेमनारे मनु म्मिन्दे जवावयपाने अवावयपुरीविष् प्रेसकरे नरपवरे पुरीसवरे पुरिससीवे पुरिसदाग्ये पुरिसचावे वष्ठे पुरिसवरपीरवरीए पुरिसवरगन्धकृत्वी चट्टेटिचेचिक् विकिन्नविपृत्तमवनसयदाजारावाच्यादुक्ते धनवषुज्ञवद्भरत्वए चाचीगपचीगसंपचत्ते विविद्वियपधरभत्तपाचा बच्चदासीदासगीमविसगर्वेच गप्पभूर पिंडपुन्नवन्तकीसकीद्वागारास्ट्रसरी चन्नवंदुव्वस्यव्वसिन्ती सङ्ग्वबस्यय सासियबस्ययम् पहियमच्टयं चप्पविज्वष्टयं चह्रयसत्तु निहयसत्तु मिलयसत्तु निक्तियसत्तु परायियसत्तु जनमञ् द्रामिकसरीसमारि भवविसुक्के स्रोतस्वत्सुमिकस्रं पसन्तविस्ववसर राज्यसासिमाविभिवरर हमार्च सेवसारलीयारियानामदेवी कीत्वा सकुमारापायाच्याचा चाकीवपुव्ययक्वत्विसस्रीरा

इयक्चायिक्य रेपावाकीरयक्ष से चामुमास्वनमाणि प्रश्नीक्वस्कर तेर प्रमोक्ष्यकरियम्बरीपि सा परचकर वनमोक्ष्यचेत्यप्रियति सिकाप्रक्रम्थयतावर्षेक्यः वार्रसुम्मिक्या परिचायिक्यः स्ति माम राम्ना धारबीनामरेवीप्रक्रयेषी स्वामी भगवंत थीमकावीर समीस्क्रा परिचरीयां दिवासीक्यी स्वेतराजापविवारिवापावर्जः यावत्सन्तिरः कीविकनीपरिसेवाकरक्षरः राजवर्षकराषीयक्री

<sup>(</sup>पाठान्तराधि ) १। ववशांतिरमानेश्व । २। श्रेष्टराया नेशांक्योरात्र सेपरार्था । ३। धानी धनीसक्वे, सामीक्ष्मेसक्वे व्यव मनीसर्थं कमन्त्रम । ४। परिवासिन्यवा वरिषाधिक्या । १। राष्ट्रा, राष्ट्रा । १। स्राय पण्डलपुर्वे सामयस्वयातित ।

सन्द्रावञ्जवगुणीववेवा मागुम्मावपमायपहिपुन्नसुजायसत्वगमुन्दरमी सिसिसीमागारक तिष्ययं मणासुकता करयमपरिमियपसत्यतिविन्यमन्मा कुण्डमुल्लिक्वियपीणगण्डसेका कीसुक् रयणियरविससपिडियन्नसीसवयषा सिम्पारागारचारवेसा सम्पयगय इसिय भगिय विद्विय विनामन्ननियम्नावित्वयन्ननोत्यारक्समा सुन्दर्ययज्ञधनवयणकर्चरयययणनायणविनास किल्या मेण्यरत्नामित चगुरत्ता चित्रताहरी सहफरिसे रसक्रवगन्धे पञ्चविद्रेमाणुम्सण्काम भीगेपन्तम्भवमायातिहरहै । एप राजदेवी वसकीऽस्य व्याख्या। "महयाहिमव तिति" महाहिमजान् हैमवतस्य चेत्रस्योत्तरतः सीमाकारीवपधरः पवती मसयः पर्वतविज्ञेषःसुप्रतीतो मन्दरीमेरमङेन्द्रः भक्रादिकी देवराजस्तदत्सारः प्रधानीमहाश्विमवन्महामसयमन्दरमङेन्द्रसारः । तया पायन्तिविगुद्दे राजकुन्तवेग प्रमृतीऽत्यन्तिविगृहराजकुन्तवयप्रमृतः । तथा "निरन्तर राख सक्सपितराष्ट्रयणामभी " इति निरन्तरमपस्त्रपाव्यवधानामावे न राजसच्चीराज्यसूवकेर्सच्ची वि राजितानि, भ्रमामच्यानि पद्मामत्यस्थानि यस्य स निरन्तरराजसच्चयविराजितास्थासच्या । तवाब द्वभिजनेब दुमाने नास्तरमा पीत्यापुजिती ब दुमानपूजित करमादित्या इ "स व गुणसमिद्धे" सर्वे मीर्वीपमभादिभिगुसे समृद्द स्पीत सवगुणसमृदस्तती बहुजनबहुमानपूजितीगुणवत्सुप्राय सर्वेपा-मपि बहुमानसम्भवात् । तथा "सन्तिए" इति चबस्यापत्यं चित्रय चत्रादिय इति इयमत्ययः, पनित नवमाप्टमदिननप्वतराचकुलवंगप्रमृतीपि न दीनचातीयः किन्तूत्तमचातीयद्रत्यावेदितं । तया मुदित सवकाल इपवान् प्रत्यनीकराजकृतीपद्रवासस्भवात् तदसस्भवण्च प्रत्यनीकानामे वाभावात्तवात्तवात्त, "सुद्दाभितित्तेपायः" सर्वे रिप प्रत्यन्तराज्ञेः प्रतापमसद्दमानेर्नान्यवारमाकःचा तिरिति परिभाव्य मूडभिमस्तकैरभिपिक्क पूजिती मूहाभिपिक्क स्तथा मातृपितृस्यां सुजातो मातृ-पितृमुजातः। धनेन समस्तगभाधानप्रभृति सम्मविदीपशिकत्रमुखावेदितः। सथा दयाप्राप्तः स्वभावतः गुह्नजीवद्रव्यत्वाचया सेवामागतानां पूर्व्यापूर्वनृपायां सीमां मर्यादां ऋशीत, यथा एवं विश्व तव्यमेवन्नेति सीमस्करः। तथा पृत्वपुरुषपरम्परायातौ स्वदेशे प्रवस्तानां सीमा मयाटां धारयति पानयति नतु विकायतीति सीमन्धरः। पतएव मनुष्येन्द्रः तथा सन्यदस्य पितेवजनपदिपता क्यं पितेवीत्यत चाइ । जनपदिपासा जनपद पाजवतीति जनपदपाज स्तती ज्ञनपदस्य पितेव तथा जनपदस्य मान्तिकारितया पुरीश्वितद्व ज्ञनपरपुरीश्वितः तथा मेतुमार्गस्ते करीतीति सेतुकरो मागदर्गक इति भाव'। जेतुश्चित्रन्तत्करीतीति केतुकरीऽह्युतसीवधाः कथारीति माब । तया नरेपु मनुष्येषु मध्ये पवरी नरप्रवर सच सामा यमनुष्यावेश्वणयाणि स्याटतेश्वाह । "पुरिसवर" पुरुषेषु पुरुषाभिमानिषु मध्ये बरःप्रधानम् छत्तमयौरुषीयेतत्वादिति पुरुष्वर । यत पुरुषसिंद्वद्वाप्रतिमल्चतया पुरुषसिंद्र स्तथा पुरुषेषु व्याष्ट्रद्र मूरतया पुरुषस्थाषु । पुरुष भागीविषस्व दीयविनामनभीक्षतया पुरुषाणीविषः। पुरुषीवरपुण्डशिक्शिक्षासतया मुबनसरीबरम्यकत्वात् पुरुपवरपुरवदरीकः। पुरुपीवरगन्धकर्मांचिपरानसक्तरानातः प्रतीति

पुरुषवरगन्वकाती तती भवति, पुरुपवरसाधा चादा समुबोदीप्त गरीरावचादिरीप्यमानत्वात् इप्तीवाइप्तारिमानमदेनशीसावादतएव विश्वीचगत्रप्रतीती यदुक्तमादा इति तदेव सविस्तरमुप दर्भवतिन्त्रिवसेत्यादि । विस्तीर्वानि विस्तारवन्ति विपुत्तानि प्रमुतानि भवनानि गृडाबि शयनानि पासनानि च प्रतीतानि यानानि रयादीनि बाहनानि पत्रवादीनि एतराकीर्यात्वायान्त्रीयुक्ती विस्तीर्य विपुत्तमवनमयनासनयानवादनाकी में । तथा बसुधनं बसुजातकर्ष सुवंशरज्ञतं च कपे यस्य स वक्षत्वकृतातकपरतातः । तदा पायीगप्रयोगसंयुक्त पावाकन विसर्तन कृशसः । तथा विक दितं तवाबिध तवाबिधविधिष्टोपकारकारितया विमुध्यमुकुविकारियु प्रचुर मह्नवाने योगमन । राज्यसनुषासति सविवादितप्रचुरभक्षपानः, यभैन पुरुवाधिकतया तस्मिन् राज्यमनुषासति इभिज्ञममृदिवि कवं तथा बच्नां दासीनां दासानां गर्वा चलीवदानां महियाचां गर्वा स्त्रीमशानां एक्कानां च प्रभु वेषुदासीदासगीमहिषगवेसक प्रभु स्ततः स्वार्धिककपत्यय विधानात्मभुकः । तथा प्रतिप्रवानि भृतानि यन्त्रकीयकीष्टागारावि यन्त्रगृहावि कीशगृहावि भावतागरावि कीष्टगृहावि वान्यानां कोष्टागाराचि गृषाचीति भाव । पायुवगृषाचि च यस्य व प्रतिपूर्णय बक्कीनकीप्टा गारायुषगृषः । तवावनं भारीरिकं मानसिकं च यस्यास्ति स वस्तवान् । दुर्वन्तमस्यविमनौ दुर्वे नानामकारचबसम्ब इति मावः। एवं भूतः सन् राज्यं प्रज्ञासन् विचरत्य च तिग्रदेते इति धीगः। क्षयं भूतं राज्यमित्याच अपचतकपटकं इच्देशीपद्भवकारियश्चारटा कपटकाच्य कपटकास्ते अव चता भवकासानासीदनैन स्विगता यस्मिन् ततु भवचत कबटकं तथा मिन्नासपद्भवंतुर्धांचा मान स्तानिमापादिता क्रवटका यक तत्त मिश्चनक्रपटकं । तथा चत्रुता स्वदेशस्थाग जनेन जीवितस्था जमेन वा कपटका यह तम् उद्दूरकपटकं । तथा मनिश्चते प्रतिमन्तः कपटकी यह तदप्रतिकपटकं। तवा "चक्य सन्तु" दति प्रस्यनीकाराजानः अबबस्ती अपकताः स्वावकाशमन्त्रममानीकृता यव तत् चपक्रमहरूतानिकतारकाष्याके पंतिता प्रवदी यह तन्तिकत्यमृत् । तथा मक्रितास्तहत सैन्य मासापादानसीमानस्वानिमापादिता गत्रवी यत्र सतु मस्तिमात्रत् । सथा स्वातेश्वविनाभेन स्वदेश विनामिन कीवितनामनेन वा उद्ता महती यह तत छड्ड महा पतदेव विशेषवंद्रयेन व्यासध्ये निर्वितग्रह्मपरावितग्रह् । तथा व्यापनत वृत्तिक श्रीयमारिश्य यह तत् व्यापनत दुर्मिचदीपमारि । तदा भरोन स्वदेशीरधेन परचक्रवृतिन वा विसुक्तम् । धतएव चेमन्निक्पद्रवं निवं मान्तं सुभिषं मीमना शुभाभिका दर्शिनिनाञ्च यत्र तथा सुभिकम्। सथा प्रमस्तिनि डिम्बानि विज्ञाडमराचि राञ्चकृमारादिकृतविद्वरा धन तत् मज्ञान्तिहस्बडम्मरम् । देवी वर्षेके "सक्रमाखपाथिपादा" इति सुकृमारी पायीपादी च वस्या सा सुकृमारपाविपादा। तथा चंदीनानि चन्युनानि स्वरूपतः प्रतिपूर्णीन वाचवतः पञ्जापीन्द्रियाचि यस्मिन् तत्तवाविवं श्ररीर यस्याः साडीनप्रतिपूर्वपञ्चिन्द्रयगरीरा । तवा खचवानि स्वन्तिवसक्रादीनि व्यवस्थानि मप्रतिकसादीनि ग्रजाः सीमाग्यादयसीवपर्येता सचवत्यन्त्रनगुबीपप्रेता । "सप्रचपर्त" रति गरदत्रय श्रामी

#### तेगा कालीया तेया समयेगा।

एषीदरादय इत्यसकारसीये उपपेता इति द्रष्टव्यम् । "माणुम्माणपमाख पडिपुन्नसुज्ञात सर्व्यका ् सुन्दरच्यी" इति तबसानं जसद्रीयप्रमाणता कयमिति चेत् उच्यते, ससस्याति भृते कुपडे पुरुषे स्त्रियां वा निवेशितायां यञ्जाबन्निस्सरतितद्यदिद्रीखप्रमाणं भवति तदा स पुरुष' स्त्रीवा मानपाप्ता . इच्यते, तथा चन्मानं चर्डभारप्रमाणता सा चैवं तुसायामारीपित पुरुष म्बीवादार्डभार तुस्ति तदा स चन्नानप्राप्ताभिधीयते। प्रमाणस्यांगुलेनाप्टीसरशतीवृष्यिता ततीमानी मानप्रमाचै प्रतिपूर्णान्यनुनासुजातानि जन्मदीपरिकतानि सर्व्वाणि पंगानि गिर प्रभृतीनि यानि ते सुन्दरां भीमानीन्मानप्रमासप्रतिपृषसुजातसंवांगसुन्दरी । तथा शिवत्सीमाकारमरीद्रकारं का तं कमनीय प्रिय हृष्युषामानन्दीत्यादर्कं दशनं कर्षं यस्या सा शशिसीमाकारकान्तप्रियदर्शना, पत्रपत्र सुरुपा, तया करतसपरिमिती सुष्टिगाचा प्रमानतसच्योपेत स्तिवसिकी विशवयोपेती रिखानयीपेती विज्ञिकोवज्ञवा नमध्यीमध्यभागी यस्या सा करतलपरिमितप्रभारतस्त्रिवन्तिकविज्ञकमध्या। तथा कपडनाम्यामिल्विस्तिता सपटा गएडलेसा कपीशविरिचतमगमदादिरिसा यस्या मा कुपडन्तो क्लेखितगरङसेखा । "कोमुर्परयणिगरविमसपिडपुन्नसीमवयला" कीमुदीकाचि कीपीर्धमासी तस्यां रजनीकरस्वन्द्रस्तदत् विमच' निर्मेशं प्रतिपूणमन्यूनातिरिक्तमानं सीममरीद्राकार वदन यस्याः सा तदा। मुन्पारस्य रसविभेषस्यागारमिवागार भववा मुन्पारीमण्डनमूपबाटीपस्तत्मधान पाकार पाकृतियस्या सा तथा। तथाचारुवेथी नैपर्य्यायस्या सा तथा,ततः कर्मधारयः भूष्मारागार चारवेगा। तथा सम्मता ये गतहसितमणितचेष्टितविश्वासा यश्च निपुणीयुक्तश्च जनपरजनान् प्रत्युपचारस्तेषु कुमसा सम्पातगतन्तसितमयितचेष्टितविनासन्तितसंनापनिपुणयुक्तीपचारक्रमना. तब सम्पतं नासमात यद्गुप्ततथा गृहस्येवान्तगमनं नतु विश्वस्वेच्छाचारितथा। इसितं यत् कपीलविकाशमाम मृचितंनत्वश्रहामादिइसितं। "कपीसकद्विय" मिति यचनात् सगतं मियतं यत्समागति प्रयोचने मर्मभिषत परिकारेण विविधताधमामप्रतिपादनसगतचेप्टित यन्। कुचन्नधनाद्यवयवाद्यादनपरतयीपवेशनगयनीत्यानादिः सम्मती विसासःस्वकुसीचित्योन गुष्माः रादिकरणं तवा सुन्दरीस्तनज्ञधनवदनकरचरणनयनसावग्यविसासे कलिता। पत्र विसाधः स्यानासनगमनादिक्षपश्चेष्टाविशेषः । एक्कञ्च । स्यानामनगमनानां इस्त भू नेव कर्मायाञ्चेत धत्यस्यते विभोषीय विकास स्यात्। चन्येत्वाचु विधामी नैवजीविकार स्तयाचीक कावी सुखिवकारः स्यात् भाविरवत्तससुद्भवः विकासी नैवजीन्नेयीविभूमीम् ससुद्भवः। (तिर्णं कारीणः तैर्च समप्र ) "समर्चे भगवस्मदावीर जावचीत्रीसे सुद्रवयणातिसेस सम्प्रवतीस सव्ववयसाति सम्पत्ती पागासगएबं वक्कीयं पागासगएगएबं इन्तीयं पागासगयापि सेयवरचामगण्डि तिबद्काशिरं चवसर्पणीनाच उवाचाराने के इसक् जिबद्रनी चवसरिमगर्वस चामसक प्याईपधारीय

इप्तीवाइप्तारिमानमर्हनमीसःवादतएव विज्ञीचगरमतीती यहुक्तमादा इति तदेव महिम्तरमुप दर्भवतिच्छिरसेत्यादि । विस्तीर्वानि विस्तारवन्ति वियुक्तानि प्रभूतानि भवनानि गृङासि धवनानि भासमानि च प्रतीतानि यानानि रघाटीनि बाहनानि चग्रवादीनि एतैराजीर्शीत्याप्तीयुक्ती विस्तीर्व विपुत्तमदनग्रदनासनयानवाइनाकीयै । तथा बहुधनं बहुजातक्यं सुदबरव्रतं च कपे यस्त स वर्षभनवर्षातकपर्वतः । तथा चायीगप्रयीगसंगुक्त चावादन विसर्वन कुगरः । तवा विष दितं तथाविध तथाविधविभिष्टीयकारकारितया विमुख्टसुकुविटकादियु प्रजुर भक्तवानं यश्मिन्। राज्यमनुषासति सविव्यदितप्रचुरभक्तपानः, चनन पुरुवाधिकतया सस्मिन् राज्यमनुष्रासति हुमिचममृदिति क्यं, तथा बचूनां दासीनां दासानां गर्वा बसीवदानां महिपासां गर्वा स्त्रीगवानां एड्कानो च प्रमु बहुदासीदासगीमहिष्यगवेशक प्रभु स्ततः स्वार्थिककपत्ययं विधानास्त्रमुकः । तथा प्रतिपूर्वानि मृतानि यन्त्रकीयकीप्टागाराचि यन्त्रगृष्टाचि क्रोग्रगृष्टाचि भावडागाराचि कीप्टगृष्टाचि धान्यानां कीव्यागाराणि गृहाचीति भाव । चायुधगृहाणि च यस्य स प्रतिपूर्वय वकीवकीव्या गारावुधगृषः । तवावतं भारीरिकं मानसिकं च यस्यास्ति स बसनान् । दुर्वेश्वप्रस्थवसिनी दुर्वे बानामकारबवत्सन इति मावः। एवं भूतः सन् राज्यं प्रशासन् विद्यत्त्व च तिन्द्रते इति वीमः। क्यं मृतं राज्यमित्याच, चपचतकपटकं चुचदेशीपद्भवकारियम्बारटा खबटकावृत क्रवटकारते धव इता चवकासामाधीदनेन स्यगिवा धिसन् तत् चपहत कपटकं तथा महिनाचपद्रवेतुर्वाचा माम स्तानिभाषादिताः करटका यन तत्त मसिनकपटकं । तदा छत्ताः स्वदेशस्यागः समिन सीविसस्या स्तरेन वा कपटका यह तत् चहुतकबटकं । तथा मनियति प्रतिमन्तः कपटकी यह तदप्रतिकपटकं। तया "प्रदय सत्तु" इति प्रत्यनीकाराचानः यज्ञवसी चप्रदताः स्वावकायमञ्जनमानीकता यज्ञ तत् चपहतमञ्जूषतानिष्ठतारबाष्ट्राये पतिता मनवी यत्र तन्त्रिष्ठतमञ्जा सत्ता मनितास्त्रहत् सैन्य बासापादानतीमानम्सानिमापादिता बबबी यब ततु मस्तितबह । तदा खातेबिकाबेन स्वर्देश विनामेन श्रीवितनावनेन वा चदुता भववी यह तत् चडुत मक्षु। एतदेव विशेषवंडवेन स्याचन्द्रे निर्वितमनुपराखितमन्। तथा स्यपगतं दुर्भिचं दीपसारिश्च यस तन् स्थपगतं दर्भिचदीषमारि । तदा सरोन स्वदेशीत्येन परचक्रवृतिन वा विसुक्तम् । भाषपव क्रीमन्तिवपद्भवं प्रियं मान्तं सुमिष्यं मीमना सुमामिचा दर्गिननाध्य तब तथा सुमिष्यम् । तथा प्रशस्तानि हिम्बानि विकारतसर्वाच राजकुमारादिकृतविद्वरा यह तत् प्रमान्तविस्वकस्मरम् । देवी वर्वके "सकुमासपाबिपाया" इति सुकुमारी पाबीपादी च यस्या सा सुकुमारपाबिपादा। सथा चंडीलानि चन्यूनानि स्वद्भारः प्रतिपूर्वानि चचवतः पञ्चापीन्द्रियाचि वस्मिन् तत्तवाधिवं मरीर' वस्याः साहीनप्रतिपृत्तेपञ्चेन्द्रियमरीरा । तदा सचयानि स्वस्तिकसकादीनि स्वञ्जनानि मयतिककादीनि तवाः सीभागवादयस्तिरुपर्येता सचयन्यञ्चनगुर्यीपर्येता । "चपश्चवृत्त" इति धन्दवय स्वाने

### तेण कालीण तेण समयेण।

पृपोदरादय प्रत्यसकारलीपे उपपेता रति द्रष्टव्यम् । "माणुम्माषपमाण पिष्ठपुन्नसुजात सब्बधा सुन्दरच्यी" रति तद्रमानं जनद्रीयप्रभाषता कथमिति चेत् उच्यते, जलस्याति मृते कुषडे पुरुषे स्त्रियां वा निवेशितायां यञ्जननिन्ससरिततद्यदिद्रीयप्रमाचं भवति तदा स पुरुष' स्त्रीया मानपाप्ता चिच्चते, तथा चन्मानं पर्डंभारप्रमायता मा चैवं तुखायामारोपित पुरुष स्त्रीवादार्डभार तुस्ति तदा स चन्मानप्राप्ताभिधीयते। प्रमाणस्वांगुत्तेनाष्टीत्तरमतीवृथिता ततीमानी मानप्रमाणै प्रतिपूचान्यन्नासुक्षातानि जन्मदोषरिहतानि सर्व्वांशि धंगानि शिरप्रमृतीनि यानि सै सुन्दरां गीमानीन्मानप्रमाणप्रतिपूर्णमुजातसर्वागमुन्दरी । तथा शणिवत्सीमाकारमरीद्रकार कान्तं कमनीये प्रिय हुष्युवामानन्दीत्यादकं दर्शनं ऋणं यस्या सा ग्रशिसीमाकारकान्तप्रियदर्शना, पत्रपव सुर्वेणा, तया करतखपरिभिती मुख्यिगुद्धाः प्रगस्तनचर्णापेत स्विधनिकी वसिवयीपेती रिस्नावयीपेती वेंसिकीवन्तवा साध्योमध्यभागी याचा सा करतस्वपरिमितप्रशस्त्रस्त्रवस्रीकवसिकमध्या। तथा क्रवहातास्यास्टिनिस्ताः स्पट्राः गवहसिद्धाः क्षीनविरिन्तिम्गमदादिरिसा यस्याः सा कुवहसी क्तेस्तितगण्डरीसा । "कीम्र्रेरयिगरविमछपडियन्नसीमवयणा" कीम्दीकाचि कीपीर्यमासी तस्यां रजनीकरश्चन्द्रस्तक्षत् विमलं निर्मलं प्रतिपूचमन्युनातिरिक्तमानं सोममरीद्राकार वदम थस्याः सा तथा। मृष्णारस्य रसविभोषस्यागारमिवाभारं पथवा मृष्णारीमगडनभूषणाटीपस्तत्प्रधान पाकार पाकृतिर्यस्या सा तथा। तथाचारुवेगी नैप्रय्योवस्या सा तथा,ततः कर्मधारयः गुणारागार चारवेगा । तया सम्मता ये गतहसितभिषतचेष्टितविद्यासा यहच निप्यीयुक्तहच सन्परस्तान पत्युपचारस्तेषु कुमचा सन्मतगतद्गितभिवतचेष्टितविधासकवितसंनापनिपुवयुक्तीपचारकुमचा, तब सच्यातं नासच्यात यङ्गुप्ततया गृहस्येवान्तगमनं नतु बहिःस्वेच्छाचारितया। इसितं यत् कपीसविकाशमास मुचितंनत्वदृदृदृशमादिइसितं। "कपीसकिष्य" मिति वर्चनात् संगतं भवितं यत्समागते प्रयोजनी भर्मभवित परिचारेच विविध्तार्यमावप्रतिपादनसंगतचेप्टित यतु कुमज्यमनायावयवाद्यादनपरतयीपविधनमयनीत्यानादि समाती विज्ञास स्वकसीचित्येन मन्त्रा रादिकरचं प्रया सुन्दरे स्तनज्ञधनबदनकरचरचनयनशावययविशासे कश्चिता। स्थानासनगमनादिक्रपत्रवेष्टाविभीषः । उद्घठ्यः । स्थानामनगमनानां इस्त भूनिव कर्मायाव्यवेष छत्यवाते विश्वेपीय शिक्टोसी विकास स्वात्। चन्येत्वाङ्ग विशासी नैवजीविकार स्तथाचीक शावी सुखविकारः स्थात् भावश्वित्तसमुद्रवः विश्वासी नैवजीक्रीयीविभूमीम् समुद्रवः। तिश्रं कारीशं तेर्च समप्र ) "समये भगवमाहावीर जावचीत्तीसे बृहवययातिसेस सम्प्रकास सळवयसाति सम्पत्ते भागासगएर्थं भक्केर्स मागासगएगएर्स इत्ते वं भागासगयार्थि सेयबरसामगांड तेबरकाशिरंचदसप्रैसीना वस्त्राचाराजे हेरसर जेबर्नी भवसरिभगवत चामसक्या रूपधारीय

पुरुपवरगन्धकती तती मवति, पुरुपवरस्तवा पादा समुद्दीदीका शरीगवचार्टर्टीयमानचात् इक्तोबाहकारिमानमहन्त्रीसत्वाटतएव विश्वीकगत्वतीती यदुक्तमाद्य इति तर्देव मिवन्तरमुप दग्रयतिक्छिपयेत्यादि । विस्तीर्यानि विस्तारवन्ति विपुनानि प्रभूतानि भवनानि गृशांच भवनानि चासनानि च प्रतीतानि यानानि रयादीनि बाइनानि चण्वादीनि एतैराढीर्वीत्याप्तीयुक्षी विसीव विपुत्तसदनप्रयनासनयानवादनाकीयः। तथा बहुधनं बहुजातकपं सुवनरज्ञतं च कपे यस्व ब वर्ष्ट्रधनवर्षुचातकपरचतः । तथा पायीगप्रयोगसंयुक्त पावादन विमचन कुगलः । तथा विश र्दितं तथाविष तथाविषविभिष्टीपकारकारितया विमृष्टमुकुषिटकादियु प्रचुर भक्तपानं यशिमन । राज्यमनुशासित स्विक्टितप्रसूरभक्तपान यमन पुरुवाधिकतया तस्मिन् राज्यमनुशासित हमिचममूदिति कर्य तथा बहुनां दासीनां दासानां गर्बा बनीवटांनां महिपायां गर्वा स्वीगवानां पङ्कानां च प्रमु बच्चदासीदासगीमिडियगवेसक प्रमु स्ततः स्वार्थिककप्रस्थय विधानासमुद्धः । हवा प्रतिपुर्वानि मृतानि यन्त्रकीयकीप्टागाराचि यन्त्रगृहाचि कीग्रगृहाचि भाषहागाराचि कीप्टगृहा<sup>चि</sup> बान्यानां कोष्टागाराणि गृहाणीति मान । पायुषगृहाणि च यस्य स प्रतिगृषया बसीजकीय्रा गारायुषगृष । तयावसं भारीरिकं मानसिकं च यस्यास्ति स वसवान । इवसप्रत्यविमें हुर्य कानामकारण्यत्सम इति मावः। एवं भूतः सन् राज्यं प्रशासन् विचरत्य च तिरटते इति योगः । क्यं मृतं राज्यमित्याच अपचतकपटकं इच्देशीपद्रवकारियश्यारटा क्यटकाद्रव क्यटकासी वर कता चवकासानासीदनेन स्विगता वस्मिन् तत् चपकत कपटक तथा मिलनावपद्भवेतुर्वाचा मान स्तानिमापादिता सपटका यव तत्त मसिनसपटकं । तथा उन्ता स्वदेशत्याग सनेन जीविताया चनेन वा कपटका यह तत् चड्नतकपटकं । तथा भविषाती प्रतिमन्त्यः कपटकी यह तदप्रतिकवटका तवा "उदय समु" इति मत्यनीकाराजानः महत्वस्ते पपदताः स्वावकाममसममानीकृता यह हत् चपवतमनुबतानिवतारयाच्याये पतिता मनदी यत तन्निवतमनु । सवा मनितास्तदत सैन्यः बासापादानतीमानस्तानिमापादिता यहवी यह तत् मसितयह । सवा स्वासंबदिनायेन स्वर्देश विनामेन श्रीवितनामनेन वा सङ्ता मनदी सन तत् सङ्गत मन्। एतदेस विभेषसंहर्तेन स्याच्ये निर्धितमनुपराक्षितमन् । तथा स्यागत हुर्मिच दीपमारिश्च यज्ञ तत् स्यप्रात दुर्मिचदीयमारि । तथा भयेन स्वदेशीत्येत परचक्रकृतिन वा विमुक्तम् । अतएव श्वेमन्तिद्वयद्ववं -चित्रं ज्ञान्तं सुमिष्टं मोमना शुमामिचा दर्जिनिनाञ्च यत्र तथा सुमिचम्। तथा प्रमस्तानि हिस्तानि विकासमयणि राजकुमारादिकृतविद्या यह तत् प्रमान्तविक्वसमारंसः। देवी वर्षके "सकुमारापायिषाया" इति सुकुमारी पायीपादी च यस्या सा सुकुमारपायिषादा। तथा चडीलानि चन्तुनाति स्वक्ष्पतः प्रतिपूर्वानि वचवतः पञ्चापीन्द्रियाचि यसिन् तक्तवाविषे अरीर यस्याः साद्दीनमतिपूर्वपञ्चेन्द्रयमसीरा । तवा कवयानि म्यस्तिस्वकादीनि स्यञ्जनानि महतिकवादीनि गयाः सीमान्यादयस्तैवपर्यता सचयव्यञ्जनगुचीपर्यता । "तपचपदत" दति श्रन्दवय स्वाने धित्व परमर्मानुद्यद्दनगीलता, पर्यथममियासानपेतत्व प्रधममेपितवहता, खदारत्वमितिशिद्यु फगुष्युक्रता पन्यस्वायप्रतिपादकता वा, परिनन्दात्मीत्कपविष्रमुक्रत्त प्रतीत, उपगत-रलायत्व उक्तगुरायीगतः प्राप्तश्लायता, पनपनीतत्व कारकालावचननिगादिव्यत्यययस्यवचनदीपा पेतता, सत्पादितीविक्रिन्नकोत्इकाल श्रीतृगा म्बविषयेसत्पादित जनितमविक्रिन्न कीत्इसं कीतुक येन तत्त्वा तद्वावन्तत्व योतुपुन्नविषयाद्भुतविसमयकारितेतिभाव, पद्मतत्वमनित विसम्बित्वञ्च प्रतीत , विभूमविश्वेपकिसिकिञ्चतारिवियुक्तत्वमिति विभूमीवक्त् भूगन्तिमनस्कता विचेपीवक्तुरवाभिधेयार्थं पत्यनासक्तता किखिकिञ्चितं रीपभयाभिसापादिभावानां युगण्दसकृत् करचम्, भादिमलालरोपान्तरपरिगृष्ट तैविमुख्य यश्चसया तहावरतत्वम्, भनिकजाति संग्रयादिविवात सवभाषानुन्यापित चिवादपता । पाहितविभेपत्वं गेपपुरुपवचनापेश्वया जिप्यूत्पादितमतिविज्ञेषता, साकारत्व विकिन्नपदवाक्यता, सत्वपरिगृष्टीतत्वमीजस्विता अपरि सेदित्व मनायासमस्मवता चत्यवक्रेदित्वं विविज्ञताथ सम्यक सिहियावदविविज्ञिन्नवचन प्रमियतेति । "पागामफानियामएपन्ति" पाकागस्फटिकं यदाकागवत् पतिस्वच्छम्फटिक तन्मयेन । "धम्मत्मएवन्ति" धम्मचक्रवर्शित्वमूचकेन केतुना मधन्द्रध्वज्ञेनित्यर्थ । तथा "पुरवासु पुब्बिम्च रमार्थे दित पूज्यानुपूज्याक्रमेशेत्यश । चरन् सञ्चरन् परदिवाह, गामाणु गामं दूरवक्ष मार्षे दित गुम्मचानुगुम्मच विविधितगुम्मानन्तरगुमी गुम्मानुगुम तं द्रवन् गच्छन् एकामात् भनन्तर गुममनुलब्धयन् इत्ययः। भनेनाप्रतिबद्धविद्वारिताख्यापिता तद्वाच्यौत्सक्याभाव साह । "सुइंसुइसे विदरमायी" सुसं सुसेन गरीनस्वेदामावेन मंयमावाघामावेन च विदारेस वा गुमादिषु विषरन् पवितिष्ठमानी "जीगेवति"प्राकृतत्वा त्यव्यस्यर्थे तृतीया यस्मि नैव देगे पामश कल्यानगरी, यस्मिन्नेत च प्रदेशे बनयगढी, यस्मिन्नेव देशेसीऽनन्सरीक्षस्वक्रप शिलापहका "तैयामेवेति" तस्मिन्नेव देशेउपागन्छति । उपागत्य च धया प्रतिदृतं धयीचितं मुनिजमस्याव गुष्टमावास चनुत्रापनापूर्वकमवगृष्ट्याति चवगृष्टरचाशीकवरपादपस्याधः पृतिवीशिक्षापटकी पर्वा-भिमुख तीर्यकृती कि भगवन्त सदा समवसर्थी पृथिबी शिखापहकी वा देशनाये पूर्वाभिमुखा बसिष्ठते, संपर्यकानिषयण संयमिन तपसा चारमानं भावयन् विकरित पास्ते सतः "पयिन गाम्मी" बाच्या सा चैर्व, "तएव पामसक्त्याए नवरीए सिंबाहगतिव स धक्कण्यच्यरचरम्स महायहपहेसु बहुजयी पन्नमन्त्रमण्यमाहबस्तह । एवं मासेह एवं पहतेह एवं पत्तिह एवं झन् देवासुष्यिया समणे भगवम्मदावीरे जाव भागासगएग क्सेग जावसञ्ज्ञसेष तवसा पामा भावे मार्च विदरह । तं महामार्स समु देवाणुष्पियाच ताहासवाच चरहत्ताच नाम गीयस्तविमवस्या एकिमञापुद्ध समिगमस वन्दस नमं सम्बर्णातपुद्धस्यवसुवासस्याए तं मिर्य बनु एगस्तविधायरिश्रम्स धीमायस्य सुवयसस्य सवस्याए किमन्नापुरविजनस्य शहस्य गहस्य याए तं गच्छामीय देवानुष्यिया समय भगवमाहावीर बन्दामी यमसामीसक्कारेमीसम्मायमीक

चागासफालिक मण्य स पायपीठेया सीहासमेय पुरती धरमकाणम् पगडिज्कामामेयञ्च उहसकि समयसाइस्सीहि इत्तीसाए पनिभयामाइस्सीहि मर्टिसम्परिबुर्ड पुज्ञानुपुद्धिक रमार्वेशामानुसामे द्राधमानिसुदं सुहैयं विदरमाणे जेवेवचामस्कायानयरी जेवेवचम्बमानववेचेदण जेवेव ववभडे विवेद चसोगवरपायवे वेखेद पुद्रविसिलायहर संगेद छवागच्छड २ चाहापहिरुदं छगुड छगिडड इत्तरिवृक्ता चतीगवरपायवस्त चाइ पुटविसिलायहर्गसिपुरस्याभिमुद्दे सम्प्रतियं सनिमत्ते मंत्र मेर्ब तवसा चणायमावेमाचेविष्टरप्र"। पूर्व सुगमनदर "जावची तीमाए" दृत्यद्व यावरकरवात् "बाद करितित्वगरे" शत्यादिक समस्तीपि चपपातिक गुन्धप्रसिष्ठी भगवद्वचंकीवास्यः, मरातिगरीवानि ति न सिस्पति केवसमीयपातिकंगन्यादिवसयः। "चीत्तीसापनुष्ठवयसातिससस्यत्ते वृति चतुरिवंत्र बुद्धानी भगवतासप्तती वचनप्रमुखाः सव्वत्रवभाषानुगते वचने । धरमविवीधकर्गसर्व्यादिना वन स्वद्भा ये पतिजेषा पतिज्ञयास्तान् प्राप्तश्चतुर्सिश्चरुडवचनातिशेषस्योषादानमस्य तोपदारितवा प्राधान्यस्थापनासं मन्यवादिश्वीमस्यादयसीपन्यन्ति, तयाच देशंविमसस्य ध श्रामयपार्भयविमर्व चरवम् । विवर गोस्तीरामंनित्वीसंपंडरमांस" मित्यादि, "पचतीसापस ववयवातिसेमसंपत्ते" पञ्चित मत् ये सत्य वचनस्यातिभेषा धातभयास्तान् मामाप्तः पञ्चितं मतस्यवचनातिभेष सम्प्राप्त ही चामीसत्यवसनातियोगा, संस्कारवर्त्व १, छदात्तर्त्व १, छपचारीपेक्षात्रं १ गम्भीर गब्दत्वं ४ चनुनादित्वं १, दश्चित्वतं ६ छपनीतरागत्व ७ मत्वर्यस्तं ८, श्वत्वाशतपूर्वापरावं ८ मिन्दर्ख १ - पर्रान्दरमालं ११, पपश्चतान्यो त्तरतं १२, इदयगुश्चितं १३ देशकासात्यतीतलं १४ प्रसानुद्भपत्वं १६ भप्रजीर्यप्रमृतत्वं १६ भन्दीन्यप्रगृषीतत्वं १० भप्रिज्ञातत्वं १८ भतिरिनग्ध मधुरत्वं १८, अपरममैविधितत्व १ , अर्वधर्माम्यासानमैतत्व ११ छदारत्वं ११, परनिन्दारभीत्वर्धी-बममुक्तालं ११ छपगतश्काघालं १४ चनपनीतालं २१ छत्पादितीविच्छिन्नकीतृष्ठसायम् २६ चन्न तस्य १० धनतिविक्तान्तस्य १८ विभूमविक्षेपिकिमिकिन्वितादिविद्युक्तस्य १८, धनिकस्रातिसंधयाः विचित्रतः १ पावितविशेवतः ११ साकारतः ११ सत्वपरिगृष्टीतस्य ११ प्रपरिस्तिदिततः १४ पञ्चवहेदिताव' १६ "चिति" तब संस्कारवत्व संस्कृतादिशयग्युतत्व' ब्रदाश्चत्व छस्त्वैव शिता चपचारीपेतावमगुप्त्यता गम्भीरमञ्जल मेब्रान्धेक चननादिता प्रतिरक्षीपेताक दक्षिकार्व सरस्रता चपनीतरागरवं उत्पादित श्रीतृचनस्वविषय बच्चमानता एते सप्तमन्दर्भेचा श्रतिमया शत कर्ड न्तवर्षायया । तम महार्थात् परिपुष्टार्थाभिधायिता चन्याहतपीर्वापर्यंत्व पृत्वीपर्वाक्याविरीकः भिष्टत्व बस्तु भिष्टत्वसूचनात्, पर्सन्दिग्धत्व परिरणुटार्वमतिपादानात् पप्रवतान्वीत्ररस्य पर दूपवानिययता चदयगुर्चित्व दुर्गमस्याप्त्रचेत्य परचदयमवेशवरचं देशकासाव्यतीतस्य प्रस्ता बीचितता तत्वानुस्पत्व विविधातवानुस्वस्थानुसारिता समसीवैष्रगृतत्व साव बाधिकारपरि मितता चन्योन्यमगुरीततत्व पडानां वाक्यानां वा परस्पर सापेश्वता श्रमिस्नातत्व यदानिविश्व मार्गीमवानगीलता चितिस्विग्यमतुरस्य धुगुन्धितस्य पृतगुङ्गिदवरपरमसुभकारिता चपरममेवे

धित्व परमर्मानुद्वहनभीलता, पर्यधम्माभ्यासानपेताव पर्यधर्मीप्रतिवहता, खदारत्वमतिभिष्टगु फगुचयुक्तता पत्यस्वायप्रतिपादकता वा, परिनन्दात्मीत्कपविष्रमुक्तत्त श्तावत्व सक्तगुणायोगतः प्राप्तश्लावता, पनपनीतत्व कारकासावचनसिगादिव्यस्ययक्पवचनदीया पेतता, उत्पादितीविष्टिन्नकोतुइसत्व यीतृणां स्वविषयेचत्पादित चनितमविष्टिन्न कीतृइसं कौतुक येन तत्त्रया तद्वावस्तत्व योतृपुस्त्रविषयार्भुतविस्मयकारितेतिभातः, पद्यतत्वमनित विषाम्बित्वच्च प्रतीत , विमुमविचेपिकीचिकिच्चितादिवियुक्तत्विमिति विभुमीवक्त् भूमिनामनस्कता विचेषोवक् रेवाभिषेयार्थं प्रत्यनासकता किविकिञ्चितं रीयभयाभिकापादिभावानां युगपदसकृत् करसम् चादिशस्यात्मदीपान्तरपरिगृषः तैर्विमुक्तः यसत्तया तहावस्तत्वम्, संययादिचित्रत्वं सत्रभाषानुन्यापित चित्रक्षपता । शाहितविभेषत्वं भेषपुरुषत्रचनापेश्वया भिष्युत्वादितमतिविभेषता, साकारत्वं विक्रिन्तपदवाक्यता, सत्वपरिगृष्टीतत्वमीजस्विता पपरि खेदित्व मनायाससम्मवता पत्यवकेदित्वं विविधिताध सम्यक् सिर्दियावदविविधिः नवधन प्रमसेयतेति । "पागासफानियामएयन्ति" पाकागस्फटिकं यदाकागवत् पतिस्वच्छंरफटिक तन्मयेन । "धमाभएणन्ति" धर्माचक्रवर्त्तित्वमूचकेन केतुना महेन्द्रध्वजीनेत्वर्धः । तथा "पुत्वाणु पुळ्किन रमार्चे पति पूट्यानुपूर्व्याक्रमेशेत्यथ । चरन् सम्बरन् एतदेवाच, गामास् गामं ट्रक्कम माथे" रति गुमम्बानुगुमम्ब विविधतगुमानन्तरगुमी गुमानुगुम तं द्रवन् गच्छन् एकस्मात् चनन्तरं गुममनुसञ्चयन् इत्ययः। चनेनाप्रतिबहविश्वारितास्थापिता तमाप्यौत्सुक्यामाव-माह । "सुइंसुइया विदरमाया" सुर्ख सुद्धेन गरीरखेदाभावेन संयमावाधाभावेन च विद्वारिय वा गुमादिपु विश्वरन् पवितिष्ठमानो "जिबेनित"मानृतत्वा त्सप्तस्यये तृतीया यस्मि नैव देशे पामच कल्यानगरी, यस्मिन्नेव च प्रदेशी वनपण्डी यस्मिन्नेव देशेसीऽनन्तरीक्रस्वरूपः शिकाणहरू "तैबामेवेति" तिसानीव देशेष्ठपागच्छति । छपागत्य च ग्रष्टा प्रतिक्र्यं यथीचितं सनिजनस्याव गुइमावासं चनुत्रापनापूर्व्वकमवगृष्वाति चवगुइरचागीकवरपादपस्याधः पृतिवीगिचापद्वते पूर्वा भिसुक्ष तीर्थं कृती कि भगवन्त सदा समवसर्व पृथिनी शिलापह्की वा देशनाये पूर्वाभिसुक्षा बतिष्ठति संपर्येषक्रनिपरक संयमेन तपसा चात्मानं भावयन् विषरित पास्ती ततः "पर्यान गाम्मी" वास्या सा सैवं "तएस पामसकपाए नयरीए सिंघाडगतिय च एक्कञ्चस्तरचलम्मुङ महापहण्डेसु बङ्काकी कल्लमन्त्रसम्पवमाक्क्सकः। एवं भासेक एवं प्रकृतेक एवं प्रत्तवेक एव सन् देवाणुष्पिया समने भगवस्मनावीर जाव पागासगण्य कृतीय जावसम्जमीय तवसा चप्पाय भावे माखे विदरह। तं महाफर्स सन् देवाणुप्पियाय ताहाकताच धरहत्ताच नाम गीयस्तविसवस्या एकिसमापुद्ध प्रिश्तमस्य बन्दस्य नर्मस्यपिष्ठपुक्कस्यपन्सुवासस्ययाए तं सैयं सनु एगस्तविषायरियस्त धन्मियस्त सुवययस्स सववयाए क्रिमणापुर्यविष्ठसस्त पहस्त गवय वाए तं गच्छामीच' देवासुप्पिया समय भगवामहाबीर वन्दामी धर्मसामीसक्कारीमीसम्माचेमीक

मूरियाभेदेवे, सोडम्मेकप्पे मृरियाभविमाणे समाण मुहम्माए मूरियभेंसिः सीडासगंसि, चडिंड सामाणिय माडमीडिः चडिंडं भगगमिडसीडिः सपिवाराडि तेडि पुग्सिडिः

क्लाब भाषां देवयञ्चेद्रवस् । यञ्जवासिमी दर्यं तं द्रवः भाव परभावय दियाए सङ्गए पासगामियत्ताए भविसार तएवं पामसकत्यापनयरीए वहवे उगार्भागाहत्याचीपपातिक गन्योक्त सर्वेमवसातव्यं यावतममस्तापिराजप्रभृतिका परिपत् पयुपासीना प्रवतिष्ठते । एः । "तेश कारीय" मित्यादिते इति प्राकृतभेशीवभात्तिमिन्तित द्रप्टव्यम् । यस्मिन् कार्न मगवान् वर्ड मानस्वामीसाचादिकरति तस्मिन्काल "तेच" समएयन्ति "तस्मिन समये यस्मिन्नवसरिमगवानाम भासवन चैरथे देवनां कत्वीपरतस्तिस्मानवसरे दति भाव । मुर्याभीनास्नादेवी नामवन्दी हा व्ययक्ष्मीप्यस्ति तती विमक्तिसीयः। तती सीवर्मसीयमास्यिकस्ये यतु सुयाम सूर्यामनामस् विमानं तस्मिन् या सभा तम धत् मुर्यामाभिधानं सिंगासनं तमीपविष्टः सन्नितिगम्यति । (चड डिसामाचियसाइस्सीडिं) इति समानेदाति विमवादीमवा सामानिका चध्यातमादित्वादिकन मानाधिपति सूर्यामव देवसहसम्बुतिविमवादिका देवासत्यर्थः। ते च मानुपित्रगुरूपाध्याय मक्तरवत् । सूर्यामदेवस्य पूछनीयाः केवशं विमानाधिपतिस्वकीना कति मूर्यामं देव' स्वामिनं प्रतिपत्ना तेर्पो सङ्खाचि समानिकसङ्खाचि ते स्वतुर्मिः प्राकृतस्यास्य मूत्री सकारस्य दीर्घत्व स्मीत्वम । चतमुमिरगुमहिषीमिः इड मृताभिषेकादेवी महिषीत्युच्यते सा च स्वपरिवारमृतानां सर्वापामि देवीनामगृत्वगा धगाव्यता महिष्यस्य धगुमहिष्यस्तामिश्वतम्मिः। सय भूता भिरित्वाच ।/ सपरिवारामिः परिवारा सच्यासान्ताः सपरिवारास्तामिः परिवारम्बेसैकस्या देव्याः। सबस देवीनां तथा तिस्मिः पर्यक्तिः । तिसीविविमानाधिपतिः सर्वस्यापि पर्यदस्तदाया अस्य न्तर मध्यावाच्या च तन या वयस्य मध्याचीस्थानीया परमसिवसंग्रतिसद्देशी सा चारान्तर पर्वत, तया सन्नापर्यासीचितं स्वस्पमपिमयीकानं न विदशाति अस्यन्तरपर्यदासन्नपर्याचीचितं, मध्यमयाच सच इड़ीकृत' करवायैवनिकप्यते धत्रेदं क्रियवामिति सावाच्या । तथा (सत्तविं पवि एडिं) इति चनेकानि सैन्यानि सानिचसप्त तदादा इयानीकं गजानीकं रयानीकं पदात्यनीकं पुष मानीकं गन्धवांनीकं नाटगानीकं तवाचानि वन्दानीकानि संगुप्तायकस्पन्ती गन्धवांनाटगानीकेत्व स्याभनामदेव सीधर्माकस्यनद्रविषदः एतसद्यविष्यदेवसीकिसूर्याभविमाननद्रविषदः समासी धर्मानद्विषदः सूर्याभनामतः सिंधासननद्विषदः च्यार सामानिकः सदसनद्वसावदः च्यार प्रा महिचीपदृरांचीसायद त्रेचनुमहिचीपरिवारसहितवरी विवारियदा चार्यतरपरियदासहित

१। पूरिवामीत यूरिवासतः। २। वाश्वीशि, वाश्यीशि । १। घगमशिवाँशि, घयमशिक्षीशि। १। वर्षरिवासीश्र मुस्तिवास, वर्षरिवासीश्र वरिवाशि ।

मत्तरि श्राणियाहिवदहिः मोनसिह श्रायरक्वदेव साहम्सीण २ भन्नेडियः वहुडि मृरियाभ विमाण वासीण ४ वेमाणीएडि॰ देव देवीचिय। सन्ति सपरिवृद्धे भस्याच्यः नदृगीयवाद्यः ततीतन

भोगाय ते सप्तिभरनीकै चनीकानिग्वस्त्राधिपतिव्यितरिकेष न सम्यक् प्रयोजने समापिति सत्यप कल्पन्ते ततः सप्तानीकाधिपतयीपितस्य वेदितस्य वेदितन्याः । तथाचारः, (सस्रहिः पणियादिवदः हिं) पोइम्मिरात्मरचदेवसहसैरिति विमानाधिपति सूयाभस्य देवस्थात्मान रचयन्तीत्यात्मरचा , तेच भिरस्तायकल्पा ययाचि भिरस्ताय भिरस्याविद्यपायरचक कर्मांचीचित्यम् प्रत्ययः । मबति तयातिप्यात्मरचका गृहीतधनुदग्रहादिप्रकरणाः समन्ततः सप्तानीकाधिपतेरगृतकवावस्या विनीविमानाधिपते मुयाभस्यदैवस्य प्राणरचकाः। देवानामपायाभावान् तेर्षा तथागुक्रणपुरस्मरम वस्थान' निर्यक्रमिति "चेस्रयम् " स्थितिमावपरिपालनदेतुत्वातु प्रीतिप्रकपदेतुत्वास्य, तथादि तै समन्ततः सर्वासदिचग्रहीतप्रहरणा छहस्यता पर्वातस्यमाना स्वनायकगीर्यचगपरायणाः, स्वना यक्रैकनिवराणहरूट्य परिवामसङ्गानानां चौभमत्वादयन्ती जनयन्ति, खनायकस्य परांमीतिमिति पतेच नियतसञ्चाका, मूर्याभस्य देवस्यपरिवारभूता देवा छक्ताये तुतस्मिन् मूर्याभेविमानेपीरजन पदस्यानीया येत्वाभियोग्यादासकस्या स्तेऽतिभूयोग्यः पास्यानमण्डस्यामपि चानियतसस्याका इति तेषां सामान्यत उपादानमाइ। (यन्निहि वहुदियमूरियाभविमाखवासीहि देवीदि देवीदिय सदि सपरिनुही) एतैः सामानिकप्रभृतिभि साह संपरिनृतसम्यक् नायकैकिचित्ताराधनपरतया परि क्त'। (महयाहरी) त्यादि, महतारवेचेतियीगः, पहरा रति पाच्यानकप्रतिबद्धानीतिवद्धाः, प्रववा भारतानि प्रव्याहतानि पद्मतानि हति भावः। नाटप्रगीतवादितानिच तन्त्री बीया तलाहस्ततासाः हास्त नंसिका नृदिहानि ग्रेपतुर्याचि तद्याधनीयनसङ्गीध्वनिसाधन्यांत्, वीसुरंगीमङ्गं स पट्टमा सातपरिपदासंकित सातकटकनाधयीसायक्रतिकार्गभर्वर नाटिकरकायीश्वीकार्थरयभ्मकितपदातिक रवभ० सीलक्सकं चात्मरक्सक देवतासक्ससायक चनैरक्षणक ध्यक मुयाम विमान वासीक्र विमानसर्वधीरं देवर देवीर साधर परवडाउधकल मीटरसब्दर निर'तरनाटिक गीत बचाडा वीणा बायोका कांसी वीर्वायणांवाजिल्न मेघसन्दसरीपा मारच डाइड्पक्षेड्र वजाबोजेवाजिल तिष्वनर्यसम्बेक्सरीसन्दित प्रधान मीगविवायोग्यजीन भीगर्यचेद्रियनाविषयप्रतरभीगवतुयकु विचरक्षर

१। सत्तवि भविषयावि वदेवि , सत्तवि भविषयि सत्तवि भविषयादिवदेखा । २। पायरकखदेव सामग्रीता. चायरकळकेवसावस्तीचि । १। घर्नेदिय, घन्नेदि । ४। वासीय , शासीदि । बेमार्खायकि। १। बीव बीवीक्य, बीबीक क्वेबीक्य, बीवीक बीबीक्य। ७। सक्व संपरिसुक्रे, सिक्व सपरियुष्टे, सक्कि सपरियुष्टे । मा सक्का प्रयः, अवसा सक्क्या । ८। तक्क्यीय वार्ष्ट्यः, यक्क्यीयवार्षः।

तानतुद्धियवणः मुयगः पद्यप्पवादियरवेणं टिव्वार भोगभोगारं भुजमाणीः विषरदः इमचण केवनकापं जम्बुदीवं टीवं विउनेण इष्टिकः भाभोएमाणे । वासत्तिसमण भगव महावीरं व्यवद्वीवे दीवे भारहेवासे भामनकष्पाएनयरी विदया भम्बसानवणे चेहणः

दचपुरुषेय प्रवादित स्तत एतेपां पदानान्दन्दातेषां यो स्वर्तनदिन्यात् दिविभवात् प्रतिप्रधानानी रवर्षः । (भीगमीगाइ') इति भीगाडीए भीगा भन्नादय स्तान् तब मपु सकताप्राकृतरवात्, प्राकृतिहर निष्णव्यभिनार यटाच पाबिनिः स्वपादनसमये निष्ण व्यभिनार्येपीति भुवनानीविषर्ति पार्शन केदसमासी विंतिमं प्रत्यचनया सपसान्यमान केवसकरूपं ईपदपरिसमार्था केदसं केवसकरूपं परिपूर्वतया क्षेत्रसम्हर्मानितभावः । श्रेस्त्वारत्नमय्या धक्तरकृष्टवासिन्यानपसचितोद्दीपी जन्मू द्रीपस्तं सम्बूदीयं सम्बूदीयाभिधान द्रीणं वियुत्तेन विस्तीर्धेनश्रधना सस्य हि मूर्याभाय देवस्य श्वविरध प्रयमां पृष्टिनी यावित्तय्यक् संस्थियान् दीपसमुद्रानितभवति विस्तीर्खस्तिनाभीगयन् चाभी गयन परिभावयन प्रायित पनेन सत्यप्यवधी यदितं चेयविषयमाभीग न करीति तथा न किन्च द्रिप तेन जानाति पण्यति चेत्यावेदिते (तत्वसमय) मित्यादि तम तस्मिन विपुनेनाविधना जम्बुद्रीप विषयदश्चनिमवर्त्तमानैसति यसव बास्यति सपस्यति नानाविधमिति यसबः भगः समगु ।वयादि सच्च एक्तव्य प्रवर्वस्य समगुरय द्वपस्य यत्रसः थियः धर्मास्यायप्रयत्नस्यपद्याग्भगद्रती गना मगोऽस्यास्तीतिमगवान्, तं मगवन्तं सूरबीरिवक्रान्ती बीरयतिकथायीन प्रतिविक्रामित सीतिबीर । मर्बाद्यासीबीरहच महाबीरस्तं चम्बुडीपेभारतिवर्षे चामसक्रदपाया नगर्यादिहराम बासतनेचैत्वे पत्रीकवरपादपस्याधः पृथ्वीभिसापद्वतेसम्पर्यं किनिष्णणः समस्यसम्बद्धसम्परि वृतं यया प्रतिकृपमवगुरं गुरीत्वा संयमिन तपसा भारमानं भावयन्तं प्रश्यति इध्याच (इइतुर्शसत्त माय' दिए) इति इष्टतुष्टीऽतीवतुष्ट इति मावः पद्यवाष्ट्रधीनामविस्मयमापानी यद्या पदी मगवा मास्त्रे इति तुष्टस्तीर्यं कृतवान् यदाभव्यममृतयनमया भगवानवनीकितः तीवववादिविचन्तमानन्दितं

एड चवली चसल्यकार्याककारै परिपूर्व जंबुद्दीपमतदः विलीवं चविषदंद्यानद्रं करी जीतस्य कस्ट्रेयदृष्ट्य सम्मतन्ति मगर्वतेस्वयौदियुक महावीरमनदं जबूदीपनद्रविषदं मरतचेवनद्रविषदं भामकक्रमानगरितः वाहरि पामुसाण्यन सेत्यनद्रविषदः सासूनद्रं पायरदं

१। ततीतस्त्रास तुष्टिय वस्त्र तति तास तास तुष्टिय वस्त्र। १। सूत्रमं सुप्रमः १। सुस्रमास्त्री, सुम्समास्त्री। १। विषरत, विषर्राते। १। एविस्ते, एविस्त्री। १। प्राप्ती-प्रमास्त्री प्राप्तप्रस्ति। ७। सद्दार्थीर, सद्दार्थीर। ८। भेदर, वितः

परापिहरूव उग्गर । उगिपिहता संजमेण । तवसा प्राप्पाणे भावे माण पासत्ति पासिता इहतुई चित्तमाणिदिए। पीर्मणे ॥ परमसो मणिसए इस्सिविसप्पमाणिहयए। विकसियवस्कमणयण। वयणे पयित्वयवर करुग तुहिय केंग्रर मञ्च कुरु हार विरास्य वत्यपा नव पनवमाण। शोनत। भूसणाभरे ससमूम। तुरिय चवन। सुरवरे

स्क्रीतीभूतं दुनदुसमृक्कावितिवचनात् यस्य सचिक्षातन्दितः सुद्धादिदर्यनात्याचिक्कोनिग्टां सत्य परिन्यातः, मकरः प्राकृतत्वादसाधिकस्ततः पदवयस्वपदद्य २ मीचनेनकर्म्भवादयः। (पीयमणे) कृति पीतिमनसियस्यासीप्रीतमनाः भगवतिवद्वमानपरायण कृति प्रावः। ततः क्रमेण वकुमानीत्कर्यवमात् (परमसीप्रवास्पणे) कृति भ्रीभनं मनीयस्य स सुमनास्ताय भावः सीमनस्य परम च सीमनस्य तत् सञ्जातमस्यितः परमसीमनस्यितः पतदेव व्यक्षी-कृत्वेन्ताकः। (कृतिवस्विवस्पमाणिक्यणः) क्यवभनं विमर्णत् वस्तारयायि कृत्वेन्ताकः । (कृतिवस्विवस्पमाणिक्यणः) क्यवभनं विमर्णत् वस्तारयायि कृत्वे व्यक्षी-कृत्वेन्ताकः प्रवेषयादिव (वियसियवरक्षमञ्चणयेकः) विकसिति वरक्षमञ्चवन्त्यभ यस्य स, तथा कृत्वेन्तादेव परिप्रवर्षेण (पयसियवरक्षमञ्चणयेकः) विकसिति वरक्षमञ्चवन्त्रयभ यस्य स, तथा कृत्वेनिक क्याविकाभरणानि सृतिताति भाकुरक्षाः। क्षेत्रपाष्टि वास्पर्वत्वे क्याविकाभरणानि सृतिताति भाकुरक्षाः। क्षेत्रपाष्टि वास्पर्वत्वे कृत्वेवस्य स्वर्षेणस्य स्वर्षेणस्य कृत्वेवस्य स क्रावित्यस्यक्षत्वन्त्रप्रस्ववन्त्रम् । ततः पूर्वपरेत्र कर्मांभारयः विराजमानिन स्वितं भ्रीभितं वज्ञीयस्य स क्रावित्यस्यक्षानान्यचितवच्याः। ततः पूर्वपरेत्र कर्मांभारयः

१ तमा १ तम्बन् । १ राजनेस, वजानसम् । १ वहत्वहित्तामार्थाच्य वहत्वहत्तृ शिक्तमास्त्रियः । १ राजनेस, वजानसम् । १ वहत्वहित्यमार्थावयः । १ वहित्ववित्यस्य । १ वहित्ववित्यस्य । १ वहित्यवद्यस्य । १ वहित्यवद्यस्य । १ वहित्यवद्यस्य । १ वहित्यवद्य । १ वहि

..

मीचामगास प्रकारेद्दरः पायपीढार पच्चोद्धरद्दरः सा एगमाहिव इत्तरामंग करेता सत्तद्वयादं तित्ययराभिमद्दे पणगच्छति सत्तहप यारं तित्यराभिम्हेर चग्गानिकत्ता वाम'नाग् चनेर्ताः दाहिणनाम् धरियतनं सित्तिका इट्टर तिक्ख त्तीमुहाणं धरियतन सिणिव सित्ता॰ २ इसंपचन्नमद् इसिपचुप्णमित्ताः करयनपरिगाहियं। सिरसावत्त दसगाप । मत्यए पञ्जनि कदृएव वयासी नमोत्वन परिचन्ताय भगव ताम ११ पादिगराम तित्यगराम सर्य सब्दाय

समासः। यदा प्रकृतिकते इति प्रकृतक पदकस्तं प्रकृतकानः चामरकविशेषं शीशन्ति च भूववानि बरन्तीति प्रसम्बर्धासत् वयवरः, सूत्री च प्रसम्बमान पदस्य विशेषात् परती निवातः। प्राकृतकान् क्षेत्रवादेव ससम्मूमं सम्मूम इक । विविधत क्रियाया बकुमानपूर्विक । प्रवृत्ति सक् सम्भू-मीयस्य बदनस्य न मनस्य वा तत् ससम्भूमं, क्रियाविश्येषयमितत् स्वरितं शीव् चपक्तं सम्भूमवना देव व्याक्षमं यदा भवायेवं सरवरीदेववरीयाबाकरयात (श्रीदासमाठ मामादेश मानावित्ता वायपीढारुपन्त्रीत्रहरपन्त्रीदृष्टिनापारुयारुस्यः सुरुवातित्वयस्भिस्टसन्तृहृपयार् पन्-प्रभासयाम सींडासबवरकाठक रुठीनक पादपीठचागसिमान्डस्थालीय तेडस्कीकतरीनक एकसाटकवीलकिरवितस्पत्तीच्ठकी तिववकरास्त्रतासंगकरवकरीनव सातचारकालांजी । करसाइसच्छारं सात्रपाठपथसा तीर्वेक्षरसाइमच सदनद हावस्त्रीरंशय स्वपादीनर नियम छठींचयप्रवरीतसद्भवविवद्यापीनद् एववसंस्टीनद् स्विकेशा मस्तक घरती तसानन्तिवर्ष वापदः वापीनदंगीकार्सृमस्तकः च चचकरीनद् विद्व'दाविकरीनीपसावचमस्तकनदविषद्वचावर्त्तक प्रदेशकाय विष्टु वावनादसद्भाक्ष मस्तकि चेलचीकरीमद्र एवतु वीसतुष्ट्र'स्ट नमस्कारबाट चर्च तमबीचरुसविदेशनदपूर्व्यनीकतिवर्दत अवर्यादियुक्ततिमगर्वतः वर्मनीचदिनाकरवदार चतुर्विव संप्रसुपकतीर्वकरनाकरकहार परीपदेशिकनास्वयमेवप्रतिवीवपास्या पुरुवमाविधत्तम पुरुवमावि र अम्मृद्द अम्मृद्दे अम्मृ हिता । २ वायपीज व्यक्षात्त्रकः वायपीजातीयकोरकति । र प्रकारक्वता वगवा विद्य विद्यापार केराय विद्यापार विद्याप १ प्रम्मुक्ट प्रम्मुक्के प्रम्मु किता । २ पायपीठा रूपन्योवक्क पायपीठातीपन्योरक्ति । १ पन्योवक्कता प्रमा

पुरिसुत्तमाणः पुरिससीहाण पुरिसवरपु हरीयाण पुरिसवरगधः इत्यीण लोगुत्तमाणः लोगनाहाणः वोगिवियाणः लोगपहंवाणं लोगपक्तोगराणः प्रभवदयाणं चक्खुद्याणं मग्गद्याणः धरमद्याणं द्याणं जीवदयाणं वेहदयाणः धरमद्याणं धरमदेशयाणः चर्नाणदेशयाणः वियाणः जीवयाणः वावयाणः वावयः वावयः

गळाइ. पणुगळित्ती बामंचाणु घण्टेइ. छत्याटयित दृष्टिय लागुअरिबतलं सिनइहु तिक्युत्तीसुवाचं अरिवतलं सिनइहु तिक्युत्तीसुवाचं अरिवतलं सिनइहु तिक्युत्तीसुवाचं अरिवतलं सिनइहु तिक्युत्तीसुवाचं अरिवतलं सिन्दि सिर्वावत्त्रय मत्यए घण्निलिक्तहुएव वयासी नमी रुपूर्ण घरङन्ताचं लावसम्मत्ताचं नमीत्युवं समणस्य भगवती महावीरस्य पादिगरस्म तित्य गरस्स लावनं तत्याग्यं इहगए) इति परिगृहः। प्रश्चति

सीक्ष्मान पुरुषमार्किमधानपुरुरीककमस पुरुषमार्किमधान गंधकस्तीसमान श्रीकमिक्षत्रम सीकनानाय भित्रक्षिकनद्दिरकारी श्रीकचकदराजप्रमायतिक्षदिवासमान सीकनद्वियद्द प्रकासनाकरप्रकार प्रभावदानगदातार प्रानद्धपचछ्यदातार मीचमार्गनादातार समस्तजीवनक्ष्य पर्यानदिक्षार संज्ञानकर्षियाजीवतत्र्यनादातार परमविष्मप्राप्तिगदातार प्रानदर्धनचारिकद्वप समेनादातार धर्मनादेशस्त्र प्रमनदिव्यक्षप्रमानचनिव्यक्ष पर्मनाद्वर धर्मनादातार धर्मनाद्वर धर्मनाद्वर धर्मनाद्वर धर्मनाद्वर स्वयक्षप्रमानचनिव्यक्षप्रमानचनिव्यक्षप्रमानचन्यामञ्ज्ञप्रमानचन्यामञ्ज्ञप्रमानचन्यामञ्ज्ञप्रमानचन्यामञ्ज्ञप्रमानचन्यामञ्ज्ञप्रमान्यस्य स्वयक्षप्रमानपामक्षप्रका

मों स भगवान् तब गतदह गतमिति कुला चन्दति स्तीति नमस्यति कार्येन मनसा च बन्दिस्वा नमस्याता च भया सिंदासनवरगती गत्वा च पूर्वाभिमुखं सन्निपण्या "तएव सस्तेत्वादि" । तती निवदनानन्तर तस्य सूर्याभस्य देवस्य चयमेतदृषः संबन्धसमुत्पादितः कव भृतदृत्वाच । मनीगत मनसिगती व्यवस्थितीनाद्यापि बचसा प्रकामित स्वकृष इति भाव पुन कव मृत इत्सारः। पालन्यध्यध्यात्म ततं भव प्रध्यात्मिकः पातमविषय इति भावः संबद्धमत् दिवा भवति कश्चित ध्यानात्मको ध्यारिचन्तात्मक स्तनार्थ चिन्तात्मक इति प्रतिपादनाद्यमाङ चिन्तित चिन्तासञ्जातास्येति चिन्तितः चिन्तात्मक ग्रति भागः । सोपि कश्चितः चमिसापात्मको भयति क्रिकटरच्या तहायसभिनापात्मक स्तया चार पार्थितः प्रार्थनं पार्थी विचन्तासात चराप्रत्यव प्राचं सञ्चातीस्थेति प्राचितः पश्चिमापासम्ब इति भावः वि स्वकृपद्रत्यादः। सेय सम इत्यादि भें या सब विधिनते से सम यसका सगजन्ते सहातीर' सन्दितं कारीन सनसा सा प्रवन्त इस माञ्जनि मोजनैन पुत्रवितु सम्मानयितुसुनित प्रतिपत्तिभिराराधियतुं कल्याच कल्याचकारित्वान् देवता देवं बैचीक्याविपतित्वात चैत्यं सुमगस्तमनी देतत्वात् । पर्युपासितं सेवितुमिति कृत्वा र्गित हेतीरेवं वया वसमार्व तथा संप्रेचते मुख्या परिभावयति संप्रेड्य च साभियीगिकान सामि सुख्येन योजनं पाभियोगः । प्रत्यच्छानंस स्यापार्यमाचल्यं प्रमियोगेन जीवन्तीस्यामियोगिकाः । चेतनादेर्जीवतीति प्रवश्चमत्ययः। पामियीगिकाः कर्म्मकरास्तान् शब्दापयति पाकारवित मन्दापियत्वा च तेवां सन्सुखमेवमवादीत् एवं समु देवामां प्रिया देखादि सुगमम्। नवर चानदर्धननाधरवदार रागद्दे वदयरीनाचीपवदार कीवमदप्रक्रियाग्रहे वसीपादक वीमदसीग्रहि तस्वभाजांच सीकनदपसिप्रतिवीषदेय पीतदकमैर्ववस्वीमुकारच बीजानदकमैर्वधस्वीमुकावद पीतरसंसारसम्बत्या बीजाजीवनरपवितारर निक्यरत करीयनपश्चनशीरागरवित विवासान कनसर्वतमधी कडीड यतिचाकेचनद्वयमधीकाचनावापीदान्त्री तिचांग्रकीसपराहसं चाहितसं कडी सिद्दगतिएयतचं प्रेयनस्त्रांम एययप्रयानिक सनेतातीर्वकरपञ्चताद्वय वसीमसस्कारबाच यमक भगवंत महावीरमधी वर्मेनाथादिनाकरवदार चतुर्विधसंबद्धपतीर्धनादापक यावतसन्दर्भ समस्तनभीत्वसुकदिवर्णं सिहगतिपामबानस्यमि याक्यस्येत्रनिष्टुं बादस्यं क्रसः एववामगर्वतमिति बादस तिश्रामासकामानगरीनस्वियद पुरशीसीवर्मदेवसीकि पासस समादसदेवस्कीमासनस क्रेमगर्वतिवर्गवकी प्राकरीनद्र बादप्रवासकीकृत्र मस्तवनमावद् बादीनद्र मसस्वारकरीनक श्याप गते। २ तिक्रु, ददगत तिक्दू । ३ वदद वदति । अ श्रम सद समस्ति । १ मर्गीसत्तः समसता। (इसेबाबरे, इसेपनावरे। धरितिय वितिते। समझोगरसंबर्धे, सबीगतसंबर्धे, सगव महावीरे चतुद्दीवे दीवे भारहेवासे सामनकप्पाए णयरीए विह्या स्वसानवणेनेद्रए सहापिहरूव स्व स्व स्व स्वामित्र स्व संज्ञमेण तवसा सप्पाणे भावेमाणे विद्यत्ति तमहाफन खनु तहार्वण धिरुताण भगव ताण नामगोयस्स विसवणयाए किमंगपुण समिगमण व दन मसण पिहपुक्त्रण पञ्भुवासण याए एगस्स्रवि सायरियस्स धिम्मयस्स सुविणयस्स सवण्याए किम गणुणविद्यनस्य सदस्स गहणयाए तगक्तामिण समण भगव महा वीर वदामि नमसामि सक्कारेमि सम्माणिम कक्काणाण मगन देवय ने तियं पञ्भवासिम एव मेयेक्वाहियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए सणुगामियताए भविस्सद तिक्काहुएव सपेहेंद्र एव

देवानां प्रिया च्यज्ञव प्रोज्ञाः । तं "गळ्डच्य" मित्यादि यस्मादेवं भगवान् विचरन् वर्चते तत्त्रस्मा देवानोप्रिया यूयं गळ्डत अन्व्दीपं २ तवापि भरतं वर्षे तवाप्यामस्रकत्यान्नगरीं सम्राप्यामुणार्थ वर्षचेत्यं यमयः भगवन्तं मदावीरः विकृत्व स्वीन् वारान् चादस्विषपदिचय कुरुतः चाद

पश्यताइमक्यावेषांगिलकशीवर् पात्मानशिवपर वितित मनदिविष् पात्मंकलविग्रेपयकीलागण प्रमुनामकानिप्रवर् यम् भगवंत मशवीर जंबूशीपरं भरतचेलर पामलक्रप्यानगरीर बाधिर पामुनामकानिप्रवर यमव भगवंत मशवीर जंबूशीपरं भरतचेलर पामलक्रप्यानगरीर बाधिर पामुनाचका चेत्रनशिवण्य ययायीगरसाधूनर पाचार् रिश्वानरं पान्नार गृशीनर संयमरं तपर करी पापवाष्यात्मानर मावनाथका विचरकर् तेमीटण्डक निर्वय तीथकरनरं गुबर्ग्करिरि हित तेपर्यत मगवंतन संत्राग्र्वनिष्क तेष्यत्य विद्यास्त्राम्यवक्तरीनर् पंगरितकोमलामंत्रकरिरयण किंदवण वतीसाहमण जादवरं वादिवीस्तियमाव्यवक्तरानरं सामलवणं करीतिष्ठन स्वानर् व्यवस्त्र प्रकरं प्रवर्ण प्रवाचन व्यवसंविग्रेष्य सुवचननरं सामलवणं करीतिष्ठन स्वाच्यक्तिक विवाच विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्तर विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त वि

९ पेडर, वेनिते। २ छन्मच छन्दन्। ३ ध्यास्त्रे, ध्यस्त्रे। ४ धरिष तस्त्र, घरपेतास्त्रमः। इ.सस्त नार्यं नामगीयस्त्र, सामगीयसः। १ वंदन, वेदस्य। ७ मंस्स्य, समस्यः।

₹4

सपेडिता पाभियोगिए देवे सहावेड सहावित्ता एववयासी एव खनु देवाणुष्पिया समणे भगव महावीरे अंबुढीवेटीवे भारहेवासे पामनकाषणयरी विह्या प्रवसानवणे चेडए पहापढिरुव उगूड छिगिएइता संबसेण तवसा पप्पाण भावेमाणे विहरत्ति तगच्छडण तुन्भेदेवाणुष्पिए नवुदीव भारहं वास पामनकाषण्यार प्रवसान वर्णे चेतिसनमण भगवंमहावीर तिक्च तो पायाहिण पयाहिण करेता णमसह वंदिता णमसिता साद साद णामागोयाडं साई इसिहत्ता समणस्स भगवड महावीरम्स बोयणपरिमढन निक् वितख वा पत्त वा कह वा सक्कांवा पामुद्रमे चोरक पूट्ट दुन्भिं सा तंस्व पाइणिय र एगते पढेड पढित्ताण व्वोयगणाइ महिय

धियात् दिधवधस्तादारस्य पदिच्यः परितीमुन्यती दिधवएव पादिच्य पदिच्यः सं कुदतः । कृता च वन्दध्यं नमस्यतं विन्दाता (नमीसत्वावसाधः सः) इति रवानि रावानि पात्मीयानि नामगोन्नाचि राजदन्तादिदमनान्नाममन्त्रस्य पूर्वनिपातः सावधातं कथयतः अथयत्व च थमवस्य भगवती मद्यावीरस्य मर्वतः सवांसुदिषु समेततः सवांसुदिषु यीजनपरिमवहसं परिमावहत्वेन यीजनपमावं यत् चेनं तत्र यन्तृवां किं निन्वादिकास्टं वा कारप्रकसं एकः वा निन्नावादादि पत्रकातं कथयरं वा स्वस्पनृवधून्यादिपुञ्जक्षयं मूत्तिस्यादः । यमुचि चमुधिसमन्वितमवीधः मपविनं पूतिकृषितमत्वपयः दुर्शनगन्तं तत् संवसंकवातिकृतयैनाहत्याद्यः एकान्ते यीजन परिमयद्याः चेनात् देवीदिसिदेसेएवयतः प्रथमयतः पद्यव्यवावनासुदकं नातिमृत्तिकं यथाः भवति

परिपरारं पष्टसस्यन उतार बहुर क्षिय प्रस्ति एडव विचार पृष्ट विचार प्रदेश विचारित्र सेवक दिवारित रिवाद तिवादित्र प्रदेश विचारित्र प्रदेश विचारित्र प्रदेश विचारित्र प्रदेश विचारित्र प्रदेश विचारित्र प्रदेश विचारित्र प्रमास सेवक प्रसार सेवक प्रसार सेवक प्रसार विचारित्र प्रमास कर विचार कर विचा

पविरत्न एपुमिय रयरेण् विणसण दिन्व मुरिइगधोटववासवा सहवासिता विहयरवणहरय भहरय उवसतरय करेडकरिता जनज यन्न भामुरप्यभूयस्म विष्टद्रतिस्स टसङ्ग वणस्य नुसुमस्य जण् स्त्रेडणमाणमेत्त उदिवास वासड वासित्ता कानागुरुपवरकुटरुक्क

एवं सुरिम्गन्धोदकवर्षं वयत कथ भूतमित्याह दिव्या प्रधानं सुरिमगन्धीपेतत्वात, एन कथ भूत मित्याइ (पविरन्तएपु सिय)मिति प्रकर्षेच यावत रेखव स्यगिता भवन्ति तावन्मावेच त्कर्षेणेति भाव । स्पर्णनानि प्रमुष्टानि धनभावे कद्दनसम्भवात् प्रमुष्टानि प्रकथवन्ति स्पर्णनानि मन्दर्णशनसम्भवे रिवास्यगुनासस्भवात् । यस्मिन् वर्षे तत् प्रविरस्तप्रमुष्टं चतपव (स्वरिक विवासक) श्वास्यातरा रिसुपुद्रका रक्तः। तएव स्यूकारियवः रक्तोसिचरियवश्च रक्तोरियवस्तेषां विनाधनं रक्तीरिगुविना-ग्रनम्। एवं मृतञ्च सुरिभगन्धीदकवर्षे वर्षित्वा तत योजनपरिमण्डम चेमिनिहितरज कुरतिति योगः, निहतं रखी भूय अत्यानासरभवात् यव तिनहत रख । तव निहतत्वं रक्तस वयनावमुत्यानाभावेनापि सम्भवति। तत पाइ नष्टरज्ञ नष्ट सवया पद्दशीभूतं रज्ञी यव तत् नष्टरजः । तथा मृष्ट वातीङ्कृतया योजनमाङ्कात् दूरतः पत्नायितं रजीयसमात् तङ्कृष्टरज्ञः पतदेव एकाधिकारेन प्रकटयति उपमान्तरस प्रमान्तरसः। कुरुतकृता च कुसुमस्य जातावेजवचर्न कुसुमजातस्य जानत्सेधप्रमाणमानामीधेन सामान्येनासर्वत्र योजनपरिमण्डले खेसे वयं वर्षत कि विभिन्टस्य कुसुमस्येत्याहः। ( जनन यसन भासुरप्पभूयस्स ) जननज्ञ रयस्रज्ञ व्य जसवस्थलनं जसनं पद्मादि स्थलनं विचिक्तनादि भारतर दीप्यमानं प्रमुतमित प्रनुर, ततः कर्माधारय' भास्तरञ्च तत् मभूतञ्च भास्तरमभूतं जञ्जस्यवज्ञ च तत् भास्तरमभूतञ्च जसजस्वजनमास्वरप्रभूतं तस्य पुनः क्य भूतस्यीत्या । (विचटठा इस्स) वृत्सीनाधीवर्त्तना तिष्ठ तीत्येवं भील वृन्तस्थायि तस्य वृन्तस्थायिन वृन्तमभीमागे छपरिपदाचीत्येवं स्थानशीत्तस्येत्यर्थं । "दंभडवन्नरस" दमानामद्वपञ्चवर्षस्येति भावः । दृत्यं भूतस्य च कुसुमजातस्य वयं वर्षित्वा तत यीजनपरिमण्डल चेंब दिव्यं प्रधान सुरवरामिगमनयीग्यकुरुतित्यत चाड (साम्राग्रहणवरक दुव

संवर्शवाद एकड करी एकठठउँ बरीनद्र एकांतस्थानकद्र नायछनांयीनद्र धगुपायीनदी धगी माटीनदी विरस्तवधोद्दव जिमरजबद्यसदितमभूमिसावदंपांयीकरसदे दरयदकारयदेरलगय नछवियासयदारजतेमून्सभेयूतियीटा प्रधान सुगंध गंधीदकपायीतिद्यान्यद्विष्ट वरसक विरसानदे द्वायारिजजीदमंदलद्विषद्र नाठीहैजीदांयकी रजदिराद्र धपसान्तद्वांद्वद्यज्ञज्ञिद्द विसेष प्रधारलसमा एहवठकद्व करीनद्व जसजययादिक स्थलजाद्वद्व तेजवंत धलो देशकद्विट भेदना पांचवय पुलना टांचयना छ जममायमाहद्व योग्रनस्थाद्व विरस्त विरस्त कृष्णागुर 24

संपिष्टित्ता माभियोगिए देवे सहावेष्ठ सहावित्ता एववयासी एव खलु देवाणुण्यिया समणे भगव महावीरे ज्ञवृहीवेदीवे भारपेवामे मामलकापाणायरी विषया मंत्रसालवर्णे चेष्ठए महापिहरूव उगृष्ट छिगिपिष्टत्ता मजमेण तवसा मप्पाण भावेमाणे विषयित सम्बद्धण तुज्भेदेवाणुप्पिए ज्ञवृहीव भारप वास मामलकापणायरि मवसाल वर्णे चेतिसजमण भगवमहावीर तिक्चतुत्तो मायाष्टिण पयाष्टिण करेत्ता समस्य वंदित्ता समस्य साष्ट्र साष्ट्र साष्ट्र पामागोयाष्ट्र साष्ट्र प्रमाणिक सम्बद्धा समणस्य भगवर महावीरम्म जोयणपरिमहल जिल्ला वा पत्त वा कर्ष वा सक्करवा मामुप्तमे चोरकं पूर्य दुल्मि गय तसन्व माष्ट्रस्थाय र एगते प्रदेष्ट पहित्ताणा व्योयगणाप्ट मिट्टय

चियात् रचिवद्यस्तारारस्य प्रदेशियः परितीमुग्स्यती रचियाय् यार्याच्य प्रदेशिव सर्वे सुद्धतः । कृत्वा च वन्द्रध्यं नमस्यतं विन्दित्वा (नमीसत्वावसार्यः सा) इति स्वानि स्वानि पातमीयानि नामगोवाधि राज्यस्तारिदयनान्नामयन्त्रस्य पूर्वनिपातः सावद्यतं कथयतं कथयत्वा च यमवस्य मगवती महावीरस्य सर्वेतः सर्वाप्तिदेशं सम्पत्तः सर्वाप्तिदेशु योजनपरिमयद्यां परिमायद्यते स्वीजनप्रसादः यत् कृतं तव यन्तुषां किं निम्बादिकाष्टं वा कारद्यक्रकं पत्त या निम्बावत्वारि पत्रजातं कथयरं वा क्वत्वन्तृष्वपूर्व्यारियुच्जक्षं कर्षं भूतिमत्याः । प्रशृचि प्रगृधिसमन्वितमशिष्टं मपवित्रं पृतिकृषितमत्तपद दुर्रामगन्यं तत् संवर्षकवातविज्ञवविनाद्यावस्य पद्यानि योजन परिमायद्यस्य स्वात् रिवीयसिदेसैप्रवात प्रयन्यतं पद्यावावास्त्रद्वं नातिमृत्तिकं यथा मवति

परिपराध्यसमुद्यानस्वारस्ववदः द्विषः समक्रितः एकव विचारः प्रक्षव विचारितः सेवक देवपति तेवावः तेवावितः प्रक्षवः वीवकत्व द्वृतः प्रमानस्वय प्रश्निद्यानृप्रिया प्रमाय भगवेत महावीर जंतूरीणः मरत्येकः पामस्वयमा नगरीनः वाहिर पामसाववः सेव्यनद्रविवः यीग्य पमित्रृकं पाष्ट्रागृतिकः संयम् तप्रदेकरी पात्मापित मावनायका विचरप्रकः तैवद्रवार्णः जान तृम्बेरेवानृमियास संत्रमेव मरत्यवेवमितः पामसक्त्यानगरी पति पामसाववनः सेव्यवचायतन्त्रमितः यास्य भगवेत महावीरपति विपविचालिस्यापासावकी माविष्यवचावतीनः वीदस्य ममस्त्रारक्षयः वादीनः ममस्त्रारक्षयः प्रमानस्वति प्रमानस्

तज्ञा रयणाण वेयराण वेम्नियाण नोष्टियक्वाण मसारं गन्नाण इंसगन्भाण पुनयाण सोगिवयाण नोष्टरसाण भ न णाण भन्नत पुनगाण रययराण नायम्वाण भ नाण फिल्हाण रिद्वाण भहावायरेपोग्गनेपरिसाहेति भाषावा २ ता भहासुष्टमे पोग्गने परियायत्विय २ ता उत्तरवेउव्वियक्वविउव्वत्तिता ताए उत्तक्द्वाण सुरियाए चंडाए चवनाए ज्वणाए सिद्वाण उद्याण दिव्वाण दिवाण विरामक्षेण

वाषस्योजीवप्रदेशसमूष्ठसं प्ररोराद् विष्ण संख्येयानि योजनानि यावत् निमुजन्ति निकासयन्ति निकासयन्ति स्वाप्ति विष्णानि प्रकारात् पृष्ठसानाददति एतदेव दर्गयति, तद्यया रत्नानां कर्वेतनादीनांर, वज्नाषांर, वेबूयांणांद, सीष्टिताचाषांथ, मसारगत्न्वानांद, इंसग्रहानांद, पुस्कानांद, दोतीरत्नानांट, षष्ट्यन पुस्कानांद, रज्ञातांद, ज्ञातकपाणांद, चेकानांद, स्कटिकानांद, रिस्टानांद, योग्यान् यया वा दरान् परियातयन्ति यया मूक्तान् सारान् पृष्ठसान् पर्योददति, पर्यादाय व विकीर्धितकप निर्माणार्थं वित्तयमपि वारं वैक्रिय समुद्धाइते न समवषन्यन्ते, समवषस्य च यथीकानां रत्नादीनां योग्यानां यथा वादरान् पृष्ठसान् परियातयिव यथा मूक्तानां दलादीनां योग्यानां यथा वादरान् पृष्ठसान् परियातयिव यथा स्कर्णाविक वादर्यने प्रदाय च विकारिक कत्तरविक्रयक्षययोग्याप्त पृष्ठसा भावातिका कत्तरविक्रयक्षययोग्याप्त पृष्ठसा भावातिका कत्तरविक्रयक्षययोग्याप्त पृष्ठसा भावातिका कत्तरविक्रयक्षययोग्याप्त पृष्ठसा भावातिका कत्तरविक्रयक्षययोग्याप्त प्रकार गृह्याविक्रयक्षय सत्तास्त्रमात्रमतिपादनार्थं स्वस्ता सत्तास्त्रमात्रमतिपादनार्थं स्वस्ता सत्तास्त्रमतिवादनार्थं

एसज्बेहरी पम्बारं वचनपम्बे करिसरं मूर्यामनीधालाह विजयकरी वचनप्रतिसामसीनहं स्वारं पूर्वं वच्छ इसानकृष्य भागि पपक्षमहज्जर्भ विक्रिय सस्द्धातहं वे विक्रयासस्ट्यातहं कर योजंनसगहपातमध्सिनुपृहस्वव्यवस्थिरप्रमाणविक्तारहं दं विक्तारहं एतलहरू स्वारं कर योजंनसगहपातमध्सिनुपृहस्वव्यवस्थिरप्रमाणविक्तारहं दं विक्तारहं एतलहरू स्वारं विक्रयासम्वारं कर याजंनस्वारं स्वारं प्रतिव्यवस्थि विक्रय सामानस्थिरप्रदेषध्यतियालक श्राकारहमसारग्रह्यस्वत्यास्य हं संस्थातियाजनसगह वे व्यवस्थि होत्र श्राकारहमसारग्रह्यस्वारं हे स्वारं वृक्षक १ स्वारं विक्रय १ प्रकार १ प्रकार १ स्वारं विक्रय १ प्रकार १ प्रकार १ स्वारं १ स्वरं १ स्वारं १ स्वारं १ स्वारं १ स्वारं १ स्वारं १ स्वारं १ स्वारं

35

तहक्कध्यमधमवेत गंध्रस्याभिगम मुगधवरगविय गयवट्टिभय दिन्वं सर्वराहिंगमण जोगकरेह्य कारवेह्य करेत्राय कारीवत्ताय विष्णामेव एयमाणत्तिय पन्विष्णां इ तागण ते पाभिरुगियारेवा मुरियाभेण देवेणएव वृत्ता समाणा पहतुहा जाविषयया करयन परिग्गन्निय सिरमावत्त भजनिमत्य एकट्टवोतन्नित भागाएवित्त एख वयस परिस्मे ति एवदेवोतइति पामाए विसएस वयक पृष्टिसणे ता उत्तरपुरित्यम दिसीभाग भवक्कमित्तता वैउव्विय ममवाएण मामोचणंति २ ता संखिनमाद जीयणाद दंढणिसर ति

क्कतुरक्कधूवमयमधेन्तगन्धुर्याभिगर्म) कालागुरुप्रसिष्ठः प्रवटः प्रधानकृन्दुरुक्कश्चीहातुरुक्तं सि इनके कालागुरुव प्रवरकन्दुरवस्तुत्वकी च कालागुरुप्रवरक दुरुवकतुरुवका तैया भूपस्ययी मध

मधायमानी गन्धसङ्गत इतस्तती विष्रमृतस्तिनाभिरामं रमधीय काशागुरुप्रवरकुन्दुरुक्ततुरुक्त्यभूप महमहायमानगत्भीवताभिरामें तथा भीभनी गत्भी येथां ते मगावारतेच ते वरगाधावच वासा सगन्तवरगन्या स्तेषां गण सोहस्यास्तीति सगणवरगणगन्धिकं पतीहनेकरवरादितिहरू प्रत्ययः । चतप्रव गन्धवत्तिभूतं भीरम्यातित्रयात् गन्धद्रव्यगुडिकाकल्पमिति मावः न क्रेवचं स्वय करत जिलान्यैरिप कारवत कला च कारविल्या च पनाचारितको चिम्रमेव गीएमेव मत्य र्पेयत यदीक्रकार्यसम्पादमेन सफबो कृत्या निवेदयत (तप्य) मित्यादि ततीयमिति पूजवत् तथामियीमिका देवा मूर्यामेन देवेन प्रमुक्ता सन्ती (इहतुहजावहियया) इति यह यावन्त्रस्य करबात । "बङ्गुङ्चित्तमायन्दियापी इमबीपरमसीमबसिया इरिसवस्विसप्पमाब्राह्यया" इति द्रष्टच्यम् । (करयसपरिगृष्टिय) मित्यादि षयीषंस्तयीरन्धीन्यान्तरितांगुश्चिकयी संविनयेन श्वनं सूर्योभदेवस्य पितमृणवन्ति प्रस्युपगच्छन्ति पपक्रम्य च वैक्रियससुद्धारीन वैक्रियकर्याय प्रयत्न विशेषेच (समोचर्च) समवदन्यन्ति समबद्धवा सव तीत्यर्धः । समबद्धवाच्चात्मप्रदेशान् दूरती विचि पन्ति तहा चाड (संब्योजकाचि जीववाचि दवर्ड निसिरन्ति)। दगडमूत दगडलाडी पासतः गरीर प्रधान कुं सुद्धियेव सिर्वारस तेवनठ धूप मधमाध्यमान चङ्कत गंधतेववकारीमनीवर सगंध प्रभानगंधक्रजेकनच गंधनीवाताक्रय प्रधान देवतानाक पाववना योग्यमंद्रस करसपीतक चनेरादिवतापर्दकरावक अतावभूज एकचाचासारी सम्भननं जपराटीस् पतिवारपत्नी तेक सेवक्रम मिया देवता सुर्याभनके देवि एकर्नुकच्चा बजी क्वेसेतीयपास्या यावत्स्रव्दक्रिक्तमाचे हि वाक्तादिपाठ सर्वेविष्ववस्थिषुकावक्षेत्ररीनीपजावस मस्तवनक्षविषक्ष्यामच पंचनीकरी क्रवक्रप्रकार देदेवायुद्योक वृक्तिक वितित पाकाक करी विनयवरी मूर्यामनावचमप्रवि सामकक

तन्न रयणाण वेयराण वेस्नियाण नोष्टियक्षाण ममार गन्नाण ष्रमगन्नाण पुनयाण मोगिषयाण नोष्ट्रमाण प न णाण प्रनत पुनगाण रययराण नायस्वाण प नाण प्रनिष्टाण रिहाण प्रचावायरेपोग्गनेपरिमार्चेति पाचावा २ ता प्रषासुष्टमे पोग्गने परियायत्विय २ ता उत्तरवेचिव्यद्वविच्ववित्ता ताए चिन्नहाए तुरियाए वहाए चवनाए व्यणाए सिद्धाए उद्याए दिव्वाए देवगईए तिरियममार्केन्साण दीवसमुद्दाण मन्मान्नोण

वाहस्योजीवमदेगसमृहस्तं ग्ररीराद् बिहा संस्थियानि यीजनानि यावत् निमुज्जित निःकासयन्ति निः क्षासयन्ति निः क्षास्यन्ति स्वास्य स

एसजडेरेवी पम्हारं वसनपम्हे करिसलं मूर्यामनीपाजाङ विजयकरी बचनप्रतिसांमतीन इं लग्दनसंपूर्वेवचङ इसानकृषा भागि पप्रक्रमण्ड देकिय समुद्धावर्ड विकियासमुद्धावङ इसानकृषा भागि पप्रक्रमण्ड देकिय समुद्धावर्ड विकियासमुद्धावङ अरङ यीजंनलगङ्गपालमृदेसनुपृद्धयव्य स्विरिकाडीन इवज् १ संख्यातीयी जनसग्ध विद्यं १ विक्तार प्रतिकृष्ट स्वयं तियं १ साहिरिकाडीन इवज् १ संख्यातीयी जनसग्ध विद्यं १ विक्तार प्रतिकृष्ट स्वयं तियं १ साहिरिकाडीन इवज् १ संख्यातीयी जनसग्ध विद्यं १ विक्रार प्रतिकृष्ट १ स्वयं १ प्रकृष्ट १ स्वयं १ प्रकृष्ट १ स्वयं १

तरक्कध यसवस्रवेत गंध स्याभिगम म्गंधवरगविय गवविस्मय दित्व सरवराचिंगमण जोगंकरेडय कारवेडय करेताय कारीवत्ताय विष्णामेव एयमागतिय पन्निष्णिगो ह तागग ते पाभिरुगियादेवा सरियाभेण देवेणएव वत्ता समाणा चहुतुहा साविष्यया करयन परिगाडिय सिरमावत पनिमात्य एकट्टदेवोतइति पाणाण्यित एण वयण प्रडिसणे ति एवंदेवोतर्ज्ञत प्रामाण विमाणमा वयम पहिसर्ग ता उत्तरपरित्यम टिसीमाग पवक्कमित्तता वेडिव्वय समुबाएग सामोइगा चि २ ता सिवनमाद जोयगाद टडिंगामर ति

क्कत्रकक्ष्वसयमधेन्तगन्धुद्वयाभिगमें) कालागुरुप्रसिद्धः प्रवरः प्रधानकृत्द्वसक्काचीडानुसर्कं मि एक के कालागुक्त प्रवर्क न्द्रक्कतुक्कती च कालागुक्प बरक दुक्कतुक्तका शिया ध्याययी मध मधायमानी गन्धचन्द्रत इतस्तती विष्रमृतस्तिनाभिरामं रमधीयं कालागुरुप्रवरकुन्द्रसक्कतुस्वस्पूप मधमधायमानगन्धीदतामिरामं तथा शीमनी गन्धी धेवां ते मग धारतेच ते दरग धारच वासा सुगन्धवरगन्धा स्तीपां गाधा सीऽस्यास्तीति सुगाधवरगाधर्गाधकं, चतीऽनिकादरादिति इक प्रत्ययः । चतप्रव गन्धवित्तभूतं सीरम्यातिगयात् गन्धद्रव्यगुष्टिकाकल्पनिति भावः न केवस स्वयं कृषत किंत्वन्यैरिय कारयत कृत्वा च कार्ययत्वा च एनाचारितको चिप्रमेश गीधुमैव मत्य पैयत यदीस्त्रकार्यसम्पादमेन सफला जुला निवेदयत (तएक) मित्यादि, ततीशमिति पूजवत्, तमामियीगिका देवा मूर्याभेन देवेन एवमुक्ता सन्ती (इहतुहजाविहयया) इति मत यावन्हस्य करबात्। "इडतुइचित्रमाचन्दियापी इमबीपरमसीमवसिया इरिसवसविसयमाबहियया" इति द्रष्टस्यम् । (करवनपरिगृष्टिय) मिल्यादि वयी इस्तवीरन्यीन्यान्तरितांगुचिकयो संविनयेन ववने सर्वामदेवस्य पतिमृपवन्ति चन्युपगच्छन्ति चपक्रस्य च वैक्रियससुद्धातेन वैक्रियकरणाय मयतन तिग्रेषेच (समीडचे) समवडन्यन्ति समवडता भव तीत्यर्थ । समबडताश्चारमप्रदेशान् दूरती विचि पन्ति तथा चाह (संस्क्षेत्रकावि धीवबाबि दण्डं निसिरन्ति)। दण्डहरू दण्डलहाँस पायतः सरीर प्रधान के सुद्रविशेष सिद्धारस तेष्ठनस वृष सस्ताययमान सहूत संधतेष करीमशेष संध

प्रधानगोषक्ष्मिकन्छ गांधनीबाताक्ष्म प्रधान देवतानाक पाववना योग्यामंडस करस्पीतक चमिरादेवतापदंकरावड जतावनूच एवचान्नासारी मुभनवं जपराटीस्'वतिवारवाही हेड मेवकवं निया देवता सुर्योमनई देवि एडन्बद्धा वकी इववंतीवपाम्या यावत्सस्दद्वीवत्तमार्वदि याचारवादियाठ सर्वेकविषयिक्षवायवंकरीनीयज्ञावत मस्तकनवृत्तिवृत्त्रावतः यंजनीकरी प्रबद्गमकार देदेवाबुद्योकद्वलरिक्टवेतिन चाचादकरी विमयकरी मूर्यामनाववनप्रति सांभकद देवा जायमेय देवा कच्चमेय देवा पाविषामेय देवा प्रभाग पाया मेय देवा जगण भ्रवणवद् वाणमन्तर जोतिसिया देवा परहते भग वन्ते विदित्ति पाममिन्त विन्दित्ता पामुमित्ता तत्तो म्रातिय २ णाम गोयाद माहिति त पोराणमोय देवा जाव प्रभगणणणायामय देवा ममणेण भगवया महावीरेण तेदेवा एववुत्तासमांणा हहुजाव हियथा समण भगव वन्दित णममिन्त विन्दित्ता उत्तरपुरित्यम दिसीभाग प्रवक्तमित्त उत्तर २ त्ता वि उव्वियसमुध्याएण समो हणन्ति २ त्ता मिखिन्माद जोयणाद दह निस्सर्गन्त तजहा रय

देवाय तोप्रस्यनुद्यातमेतत् सर्वेरिण तीर्यकृतिभीदेवास्ततः कत्तं व्यामेतत् युष्माद्यमा भी देवा एतदेव व्यावण्डे कराषीयमेतत् भी देवा । पावीर्षमेतत् भी देवा कितदित्या । (ज्ञष्म)भित्यादि यत् विभित्त पूर्वेषत् भगवत् व्यावण्डे कराषीयमेतत् भी देवा प्रश्नित सगवती सन्दते नमस्यित्व विद्वाव नमिति प्रमावन् यावतात् स्वानि १ पात्मीयानि १ नामगोत्राणि कथयन्ति । तती सुरमाकमिप भी देवा पीराणमिति यावदावीर्षमेतदिति(सम्बा)भित्यादि सुगमंयावत् (सिन्हानामण्डाद्यदारणिया) हत्यादि । स बन्द्यमाणगुष्मी यथा नामकीनिहि ध्वनामक किवन् भृतिकदारक भृतिकरीति भृतिकः कर्मकरः तस्यदारको भृतिकरारक स्यात् कि विभिष्टहरूया । सहस्य प्रवहंमानवया प्रमावति । ततः किमनिन विभोपण्येन न पासन्नमृत्यीः प्रवहंमानवयस्वामावात् नद्यासन्न मृत्यु नद्यासन्तः प्रवहंमानवया भवति । ततः किमनिन विभोपण्येन न पासन्नमृत्यीः प्रवहंमानवयस्वामावात् नद्यासन्त मृत्यु नद्यासन्यो प्रवहंमानवया भवति । स्व तस्य विभिष्टसामर्थ्यसम्मव पासन्तमृत्युत्वा देवविभिष्ट सामध्ये प्रतिपादनायस्वते प्रपरम्म स्ततीऽर्यवन् विभेषवस् । प्रन्येतव्यास्वते प्रपरम्म स्ततीऽर्यवन् विभेषवस् । प्रन्येतव्यास्वते प्रपरम्म स्ततीऽर्यवन् विभेषवस् । प्रन्येतव्यास्वते प्रपरम्य स्वति।

 चेणेव चंवूदीवे २ जेणेव भारहेवासे जेंगेव भारनकापाए वरित चेणव भ वसानवर्णे चेईए जेगावमसम्में भगव सहावीरे तेवब छवाजवागच्छित्ति २ त्ता मसण भगव सहावीर तिक्वतुत्ती भावा हिणा पयाहिण करेंन्ति २ त्ता वंटह गासिसत्ता एवंवयासी भन्डेव भते मूरियामस्स देवस्य भियोगियादेवा देवागुण्यिया वटासो गासस्यामो सक्कारे मोसस्माणे मोकन्ताग संगनं देवय चेहय पक्स वोसामो देवाहससग्णे भगव सहावीरे तेंदेवे एव वयासी पोगावसय

न तु रत्नादीनामिविति द्रष्टव्यमिति न करिवर्दायः। ययवा छदारिका यपिति गृषीता सन्ता बैकिन तया परियमने पुद्रचानां तत्तासामग्रीवमात्त्रया तया परियमन् वसावत्वादतीपिन करिवर्दाणः। तत्त एवस्तर्विक्रयाचि द्रपायि कृत्वा तथा दिवसन् वसावत्वादतीपिन करिवर्दाणः। तत्त एवस्तर्त्वविक्रयाचे द्रपायि कृत्वा तथा देवसनमित्रया छरकृष्ट्या प्रवस्तिविष्याचे गितिनामीदयान् प्रवस्तयाः। श्रीष्मुष्यवस्त्रयात् त्रावर्त्वात्याः सङ्गाताः यास्या इति व्यक्ति तथा प्रदेशम्वयेवसृष्यानेविद्यान् । चयदे च चयदात्या तिरन्तरं ग्रीष्मुन्तस्य विष्यान्त्रया श्रीष्मु तथा श्रीष्मुप्तर्यान्तृष्यविद्यानीपिता जावनातया वातीक्ष्मस्य दिन तव्यपिनी राज्य वद्या श्रीष्म स्वयं गरित्वा विद्या तथादिवगत्या तिर्वेत् स्वयं प्रविद्यानां व्यवस्त्रयायाः तिर्वेत् स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं प्रदेशमत्या तिर्वेत् स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । वित्यत्वेत्यं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । वेतं स्वयं स

 समणागए तालमलजूयल फलिइनिक्मबाइन्छेए दक्खे पहे नुसले मेंडावी गीडण सिप्पो वगए एग महादह रामुत्यणिवा सिनागहत्य यवा वेणु सिनासितियवा गद्दाय रायगण वा रायतेंडरवा भाराम वा उन्माण वा देडनवा समवा पववा भतुरिय मचवन मसम्मतू

छरस्यम्बलममन्वागत, ८ भान्तरीत्साइवीर्ययुक्त इति भाव , (तनजमनन्यचनाहु) तसी तासवृत्ती तयी र्यमत युगत्तसमयेणीकं युगल तसयमत्तयुगलं तदत्, पतिसरसी पीवरी च बाक् यस्य स तलयमसयुगसनाङ्कः । (सन्धवपनवज्ञरूगपमहत्वसमत्ये) इति अन्धने पतिक्रमेय प्रवने मनाक् पृष्ठुतरविक्रमवति गमने जवने धितिशीषु गती । प्रमद्दीन कठिनस्यापि अस्तुनश्चूर्यनकरये सन्धनप्तवनज्ञवनप्रमहनसम्ये । क्वचितु "सन्धवप्रवणजन्मवायामवस्मत्ये" इति पाठ. तम व्यायामने व्यायामकरके इति व्याख्येयम्। (केकीहा) सप्तति कला पणिहती कार्याबामविसम्बतकारी प्रष्टी धारमी कुमल । सम्यक् क्रिया परिज्ञानवान मेधावी परस्पराळ्या इतपूर्वापरान् सन्धानदचः, चतएव (निपुणसिप्पीवगरः) इति निपुणं यथा भवति एवं विक्यं क्रिया त सीमस स्थानत प्राप्ती निप्रविभिन्नीयगत एकं महान्तं मसाकाहस्तकं परित्य यादिमशाका इस्तकं सरित्पर्यादिमसाका मयी सन्मार्क्जनीमित्यर्थः । वा भव्दीविकल्पार्थः, (दग्रह संसत्यणि का) इति दणक्रवाना संपुसनी संमार्जनी दण्ड संपुसनीता वा । (देणसिकाणि गं वा) इति वेयुर्वमस्तस्य मनाका वेयुग्याका स्ताभिनिवृत्ता वेयुग्यसक्ति वेयुग्यसकामयी सन्मार्क भी तो वा गृषीत्वा राज्ञान्यके वा राज्ञान्त पुर वा देवकुर्च वा सभी वा सन्तीभ्यान्त्यप्रयामिति सभागाम प्रधानानां वा यदा सुस्रमवस्थानहेतुर्मेग्डपिकानां वा प्रपां वा धानीयवाकां चारामं वेति चागत्यागत्य भीग पुरुषावरतरुपीभिः सङ् यवरमन्ते क्रीडन्ति स चारामीन्तगरावातिदरवर्त्ती क्रीड़ाययस्तरपरड तं, (छल्मार्यं में)ति कर्घ्यं विसम्बितानि प्रयोजनाभावात् यानानि यत सम चचानं नगरात्मत्वासन्तवर्त्तीयानवादनक्रीद्वागृदाद्याययस्तरूद्वपद्यः स्तदा चन्वरितमध्यसम्म मुन्ताखरायां चापव्येसम्भूमे वा सस्यक्तवचवराद्यपगमासम्भवात् निरन्तरन्नत्वपान्तरासमीचमित सुनिपुर्ण कान्यस्याप्यचीचस्यापसार्चन सर्वतः सर्वासुरिच्नसमं ततः सामस्येन सगमाजीयत् ।

कार्यपिवनंवकारी पगुगामी कामनइविषद्दशङ्ग बुहिवंतम्द्रमिवज्ञानश्वेतरीसहित एषवु पुरुष एक मोटच दंड पुंजबीद करीसहित दंडासब्द्राययं प्रयवा तथानीसारवधीऽद्यवा वांसमीसिष्ठा कानी सारवयी गृषीनद राजानापागयामित प्रयवा राजानापावेदरमित पुरुपस्त्रीरमङ्गिष्ठांशे पारामतिमति नगरस्त्रीयवत्त्रीयानवाष्ट्रनगुष्ठ पाय्यवि छ्यानमित देषरा मित प्रयवाराजसभा मित पायानीपर्वत मित प्रयवाराजसभा मित पायानीपर्वत मित प्रविक्तावस्त्र स्वामनद्वरी कावाद्यंचप्रवन्धी कामवविद्यसनामपामद्र

रायपमिगी।

यायां नावरिष्ठाण धरुवायरे पुणनेपरिसादेति २ ता धरामुसुरुमं पोगाने परिणियत्ता दोन्निप विज्ञित्वयसमुग्धाएण ममोर्डमन्ति १ ता सबदृणना विज्ञ्ञिति सेन्द्रा नामते कम्मारे दारए तह्योजुनव वन्तव धप्पायं केंबिरसम्बयणे त्यिरगुरात्य पिंडपुणपाणिपारिपिष्ठतरो हसंवातपरिचए वणनिवय वदृवनिया वनिय स धे नवण वरमखं नवण वायाम समत्येनिमम्ह मुद्धिय समोर्डयगायगते उरस्स वन

विश्वय्यवादिगुवोपेतमभिनवञ्च तत्त्वविमित क्षीक प्रसिष्टं तथा तव्वविम्दमःच्यापित । तत्त समृतिकं दावकस्तव्यव्यक्ति सत्त्वक्तं समस्य स्वति विस्तवः मवित । चिमनविविधिय्यव्यविद्याविष्ठे विस्तवः सामस्य तत् यस्यास्तिति वस्तवान् तथा ग्रुगं सुस्तम् दुःस्वमादिः कालःसस्तेन वयेव यस्यास्ति न दीववृद्यः व तृयावान् विस्तवः मवित । कालीपद्रवीपि सामर्थ्यविष्ठवेतुः स सास्यनास्तीति प्रतिप्रस्थवं मैतत् विश्वये थुवा यौवनस्य युवावस्यायो हि यसातिशय इत्येतद्रपादानं चिप्यायच्कि इति चस्ति व्याप्तायन्ते (दवपावपावप्ते चर्यः सर्वया प्रविद्याय प्रविद्याय प्रविद्याय प्रविद्याय प्रविद्याय प्रविद्याय प्रविद्याय प्रविद्याय प्रविद्याति निविवत्त स्वयः स इद्याविष्यावपुच्यान्तरोद्यपित्वतः । सुस्तादिदर्यनास्याचिक स्वान्तरस्य परिच्यात । तथा धनमितव्ययेन निविती निविद्यत्ययापन्ति प्रतिविद्यविद्यायायः । (वस्तिद्यव्यवस्ति समाव्यायायायायः । (वस्तिद्यव्यवस्ति स्वित्यव्यवस्ति सम्तिद्यव्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्वव्यवस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्ववावस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्वविद्यवस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्य स्वयः स्वयस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति सस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति स्वयस्ति समित्ववावस्ति समित्वविद्यस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्वविद्यस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्ववावस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति समित्वविद्यस्ति

 समणागए तालमलजूयन फिलिइनिक्सवाहुच्छेए दक्खे पहे नुसले मेहावी गीडण मिष्पो वगए एग महादद्य रामुत्यिणवा मिलागहत्य यवा वेणु मिलामितियंवा गहाय रायगण वा रायतेष्ठरवा पाराम वा उन्साण वा देखलवा समवा पववा पतुरिय मचवल मसम्मतू

**एरस्यम्बन्तममन्वागत', ८ चान्तरीत्साइबीर्ययुक्त इति माबः, (मजनमलज्यनबाडु) तसी** तालवची तयी र्यमक युगनसमयेचीकं युगसं तत्त्वयमलयुगसं तहत्, पतिसरसी धीवरी च बाष् यस्य स तलयमसयुगस्तवाष्ट्रः । (सन्ध्यवपवणजन्नस्वयमद्यासमार्थः) इति लन्धने पतिक्रमीण प्रवति मनाक् पृष्टुतरविक्रमवति गर्मने जवने चितिगीषु गतौ । प्रमहीन कठिनस्थापि वस्तुनम्चूर्यनकर्णे समयः अञ्चनप्तवनचवनपमर्हनसमर्थः। क्वचितः "सञ्चर्यपवयाचर्यवायामणसमस्ये" इति पाठ. तब व्यायामने व्यायामकरणे इति व्याख्येयम्। (हैकीहा) सप्तति कचा पण्डिती टकः। कार्यायामविसम्बतकारी पप्टीवाग्मी कुगसः। सन्यक् क्रिया परिज्ञानवान् सेधाधी परस्पराळ्याच्यापूर्वापरान् सन्धानदचः, चतरव (निपुचिसप्पीवगए) दति निपुर्व यद्या भवति एवं भिरूपं क्रिया तु बीमच' छपगत' प्राप्ती निपुचिमल्योपगत एकं महान्तं ग्रेसाका इस्तकं परित्य बादिमक्षाका इस्तकं सित्तवर्षादिमसाका मयी सन्मार्ज्जनीमित्ययः । वा ग्रन्दीविकल्पार्थः (दर्शः संसत्यवि वा) प्रति दणस्युक्तानी संगुंसनी संमार्जनी दण्ड संगुंसनीता वा। (विखुसिलागि तं वा) श्रीत वेश्ववंगस्तस्य गणाका वेश्वगसाका स्तामिनिर्वत्ता, वेश्विशाकिकी वेश्वग्रातामयी सन्मार्ज नी तो वा गृडीत्वा राजाव्याचे वा राजान्त पुर वा देवकुर्जवासमां वा सन्तीस्थान्त्यश्यासिति समागाम प्रधानाना वा यदा सुखमवस्यानहेतुमंग्डपिकानां वा प्रयां वा पानीयवासां चारामं वेति षागत्यागत्य भीग पुरुषावरतस्वीभिः सद्य यवरमन्ति झीड्नित स पारामीन्नगरावातिद्रवर्त्ती क्रीड़ाययस्वरूपपड तं (एन्मार्यं वे )ति कथ्वे विकस्वितानि प्रयोजनाभावात् यानानि यज्ञ तव षदानं नगरात्मत्यासन्नवर्षीयानवाइनक्रीहागृहाद्याययस्तरुवपरह स्तदा चन्वरितमचपस्तमम मान्तात्वरायां चापल्येसम्ममे वा सम्यक्त्वचवराद्यपगमासम्भवात् निरन्तरन्नत्वपान्तराक्रमोचनेम सुनिपुर्व अन्यस्थाप्यचीकस्थापसारवेन सर्वतः सर्वासुदिक्षममं तकः सामस्येन सरममाजीयम् ।

काय पविभवकारी पगुगामी कामनइविषद्भाष्ट्र मुहिर्वतमूच्मविज्ञान इंतरीसिहर एषत् पुरुष एक मीटल दंड पुंचपीह करीसिहर दंडासमूद्रत्यय प्रध्वा समानीसारवधीऽध्वा वोसनीसिमा कामी सारवधी गृष्टीन इ राज्ञाना पांगणपति प्रध्वा राज्ञांना पांगणपति प्रध्वा राज्ञांना पांगणपति प्रधाना सेति प्रधानीति मारामिति नगरसमीपवज्ञीयानवाष्ट्रनाल पांग्यति ल्यानमिति देहरा प्रति प्रधवाराज्ञसभा प्रति वाधीनीपर्वत प्रति परिकतावस्थ स्थान प्रदान देवा वाधा स्थान प्रविवासित स्थान स्था

8

निरन्तरमु निस्वन मत्वउसमन्ता समन्भेत्रभा पवामेव तेमितिम्रि याभस्य देवस्य पाभिन्नियादेवा मवद्रण्यां निजन्वतिमंबद्रवाण बिज वित्ता समगास्म भगवउ महावीरस्म मव्वउममन्ता ममज्रकेज्ञा समणस्य भगवर महावीरम्प्र सत्वरमम्मन्ता क्रोयण परिमदन क्रकिंचितगावा तहेव सव्व पाष्ट्रगियं २ एगवा पहेंति एगते पिरता विष्पामेव चवसमन्ति (बः ता दोच्चिपवैचित्वय ममुग्धाएग समोदगति दो ता प्रव्यवसदए विउत्वद् सेजहानामए भवगटारण मियातस्मी जाविस्त्योवगए एग महदगवारगवा दगयानवा दगकनमगबा टग त्कुभगवागद्वाय पारामवा जीवपच्चवा पतुरियज्ञाव मुळ्ड सम्मता

(एव मेवे) त्यादि सुगर्म, धावत् (चिप्पामेव पन्तुवसमन्ती)त्यादि एकान्ते तृणकाप्टादापनीय चिप्रमेव मीघुमेर प्रत्युपमान्यन्ति संवसक वातविकुर्वैषान्निवर्त्तन्ति संवर्त्तक वातमुपसंहरतीति भावः । तती (दीच्चिम्पिवेडिव्वय समुग्धाएवं समीद्रवन्ति) इति सैवर्सक वातविकुववार्ध दि यत् वेसाद्रयमि वैक्रियससुद्धातेन समबद्दनन्तरिक्रजैक' इदावभुवादशकविकुर्वजाच दितीयमतत्रक्त' हिती धमपि वार' वैक्रिय ससुद्धातेन समवद्यन्ते समवद्यत्यवाभुवदशकानि विकुषति वा । पानीवं तस्व दक्तानि बार्टशान्येव धार्टशकानि मेघा इत्ययः। पापीविभृतीति प्रभाषि मेघा, प्रभूवि सन्त्यसिनिनिति पमुममुदिम्यतिमत्ववी यीऽमत्वयः पाकाममित्ययः पमु वदसकानि तानि विकृतन्ति चाकामे मेधान् विकृतैन्तीत्वर्यः । (सेजङानामएमङगदारगेसिया) इत्यादि पूर्ववत् यावत् "निरुचिसिप्पीवगपपूर्णमण्" मित्यादि । सथया नामकीभृतिकदारक एकं मण्डान्तन्दकवारकं वा मृत्तिकामयभाजनविभेवम् । (रगुकुम्भय वा) इति दक्षयः दक्ष्मवासकं वा संसादिमयसुदक

च तरायरिकत निरुवस्ववद सम्बीदिसद्विदिसद पुंसदरविदी हप्टीत तेष्ट्रपथि सूर्याभ देवता सेवक देवता संवर्त्तवातुमित विकृत र संवर्त्तवाचा विकृतानश समेच भगव त महावीरनह समस्य चसपवेर पूजद समय मगवत मदाबीरनद सम्बद्ध चसपवेर योजन प्रमादमां इसकाद जिकां इंबर तिमज सर्वे पस्थिपदार्धसेव र्तवा इंएक्ट छ करिकरी १ एकांतक नांवक नांधीनक प्रत्काचित्रज निवर्तेषु तत्कातिचनिवचीनषु बीचीवेशा वैक्रिय समुधातषुकरी समुधातकरुष बीजीबेसा वैक्रियसमुघातद्र कर्पांचीनछ वादसीरी विकृत दूर तेजिम कीर्यएक भर्दसायतनछबेटछड्डर यवान यावत्सन्दर्भयगवद्रत्यादिकसव पाठ किंद्रवर्ण विज्ञानिकरीसहितएक मीटलमांबीनस वारीस . यसता प्रायीभगानसामिक पाणीनस्वतस्याचीनसम्बद्ध पतनामोहिर्मुकारक गृषीनरः पाराम

षावरसेन्माए वामेव तेविसूरियासस षामिणियोगियादेवा षदम वदलए विचित्ता खिष्णामेवपयणुतणार्थान्त खिष्णामेव २ ता खिष्णामेव पिवमुणार्थान्तत्ता समणस्स भगवच महावीरस्स सव्वच सम्मन्ता जोयण परिमढन णव्वोय परिरलफुसिय रयरेणविणासण दिव्व सुरिभगन्थोदयवास वासन्ति वासित्तानिष्ठ्यस्य नद्वदृश्य भदृरय चवसन्तर्य पस्तर्य करेति २ ता खापामेवचसामन्ति २ त्ता तन्व पिवेचिवय समुग्धाएसम्मोद्यणित २ त्ता पुष्फवद्दलए विचव्वन्ति सेन्द्रानाम एगेमानागारे दारए सिया तफण जाव सिष्पा वगए एग मह पुष्फ क्रिस्य वा पुष्फ वगेरिय वा पुष्फविन्भयवा गहासय गणवा जाव सव्वच सम्मता क्रयगानुगहिय करयन

मृतभाचनं दक्कसमं वा घटकमृतं भृष्णार, (पावरिसिन्मा) प्रति पासमातात् (सिवेत ब्रिप्पामेन पत्रस्वावनं स्वत्यामेन पत्रस्वावनं स्वत्यायिन्त प्रकर्षेण स्तिनते कुर्वन्तीत्वर्ष । (पिनन्मुयाय)न्ति प्रकर्षेण विद्युतं विदयति, (पुष्पवद्वत्यपिववन्ती) पुष्पवृष्टियीग्यानि वादस्वकानि पुष्पवर्षुकान् मेद्यान् विक्वनतीति भाव । (एगं सक्षं पुष्पक्रिक्ययं वा) एको महती हायति घपरिस्थायते पति हाया हाया कार्योव हायिका पुष्पक्राचिका तो वा पटस्वकानि प्रतीतानि (क्यग्गाहम

मतद यावत्सन्द पागयतं पंतेचरपाचीपवं पतिकतावचनकी जावत्सन्द समन्यपामत् समित दिसिवदिस संटर एयद्रहरूरं तक तैथीपर सूर्यभना सेवक देवता पायीनस्वादस्य विवर्तनिक तिथीपर सूर्यभना सेवक देवता पायीनस्वादस्य विवर्तनिक तिथीपर सूर्यभना सेवक देवता पायीनस्वादस्य विवर्तनिक विवर्णने समय संग्रंति महावीदन्द समय संग्रंति महावीदन्द समय स्थानिक प्रवाद प्रवाद प्रवाद स्थानिक स्थानिक

प्रभाइ विमुक्केण दसहवर्गाण कुमु मेणं मुक्कपुष्पमुत्रोवयारकितं व करिन्मा एवासेवते मृरियामस्म देविभिर्चागया देवा पुष्पवहित्यं विरुव्धन्ति प्रयुग्तणायन्ति प्रयुग्नमणादत्ता जावजायण परिमहत्त जन्य धन्य भामुरप्पभृयस्य विटहाष्टस्स दमहवर्गणस्म जाणुम्मेड प्रमाणमेत्तं एषि वासन्ति वासित्ता कालागुम्पयर कुटमक्क तुमक्क धूव ममममन्त गन्धधुयामिराम मुगन्धियं गन्धविद्य दिव्व मुर् वर्षामगमणाज्ञोगकर्रात्य कारावित्यं करेत्ताका २ विष्पामेव एव स मन्ति विष्पामेव एवसमेत्ता लेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव एवागच्छित एवागच्छेत्ता समणं भगव महावीर तिक्क्वत्ते । जाव विन्दत्ता नमंसित्ता समणस्य भगवद्य महावीरस्य धन्तियाउ ध्व सानवणाउ वेदयाउ पहिनिक्क्व्मन्ति पिद्धनिक्क्व्मित्त प्राप् एविकहाए जाववीर्षवहमाणे लेणेव सोष्टमकेष्पे लेणेवमूरियामे विमाणे लेणेव सुधम्मासभा तेणेव एवागच्छित्त १ ता स्र्रियामेदैव

विश्वकरयस्यस्थान्तिस्वक्रीक्षित) इ.इ. मेसुनसंरामे छत् सुवति कीमु गृहसं स कचगृह स्तेम नृहीतं तथा करतलात् विसुक्ष सत् प्रभृष्टं करतलप्रभृष्टविसुक्षं प्राकृतत्वार्थव्ययस्यस्ति विभेववसमाय प्रमृत्वायस् पासवर्षस् पृत्वस् एं कडणूवनसपूज्यसमृत्य त्वस्यवर्णस्यारत्वा त्वस्वविक्रित सहितराज समाविकवरस् करीनद् एवद् इष्टात्वस्ते मृत्यांभ देवता सेवक देवता जुनमृत्वारसम्बि विकुत्वं इ विभेवस् गाजस् विस्पयवद्गाजीनद् यावत्सस्यः भाजसावस्योजनमावस्यास्य व्यवस्यात्वस्य विकुत्वं इ विभेवस्य गाजस्य विद्यव्यक्ति विकृत्वं इ विभेवस्य गाजस्य विद्यव्यक्ति स्वात्यस्य मावस्य स्वात्वस्य विद्यविक्षास्य विद्यविक्षास्य विद्यविक्षास्य विद्यविक्षास्य स्वात्यस्य स्वात्यस्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्यस्य स्वात्यस्य स्वत्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्यस्य स्वात्यस्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्यस्य स्व

करयलपरिग्गि सिरमावत्त मत्यए पजिलक्टू जएण विजएण वहार्वेति २ त्ता तमाणत्तियं पव्विष्णणिन्त तएणमे मृरियाभेदेवे तेसि पामियोगाण देवाण पन्तिए एयम सोस्वा निसम्मप्दृत्तुः ज्ञाविच्यए पायत्ताणियाचिवर्षः देवसहार्वेति २ त्ता एव वयासी खिष्णामेव भोदेवाणुष्पिया सृरियाभे विमाखे सभाए सुधम्माए मेषौषरियय गभीरं महुर सह जोयणपरिमहन सुस्सरंषट्ट तिक्खूत्तो उन्नानीमाण २ महया २ सहेण उग्वोसे माखे २ एव वदाि

स्तेन ग्रेष सुगमं यावत् (ज्ञप्सं विज्ञप्यं वहावेन्ती) ति, ज्ञयेन वहाँपयते ज्ञयतः देव विज्ञयस्वासं देवे त्येव वहाँपयन्तीत्यर्थः । तस ज्ञयः पर रनामिभूयमानतामतामयः वृहिष्य विज्ञयस्तुपरैषाम सहमानानामिमवात्पादः, वहाँपयित्ववेता पूर्वीक्रमाचितिकां मत्यप्यैयन्ति चादिप्टकार्य- मम्प्रादनेन निवे दयन्तीत्यर्थः । (तप्य)मिस्यादि । सतीषमिति पूर्वं वत् स सूर्यांभी देवस्तैषां चामियोग्याति त चासमन्तात् चामिसुस्त्रीन प्रत्यकर्मसे व्यापार्यन्ते इत्यामियोग्या चामियोगिका पत्यक्षः पत्यामियोग्यानां देवानामित्रके समीपे एममन्तरीक्षमय युवां यवच-विषयं कृता, यवचानन्तर च निगम्य परिमाव्य (इहतुहज्ञाविषयः) इति यावच्यन्त्वस्य पत्माव्यानां देवानामित्रके समीपे एममन्तरीक्षमय युवां यवच-विषयं कृता, यवचानन्तर च निगम्य परिमाव्य (इहतुहज्ञाविषयः) इति यावच्यन्त्वस्यान् चिप्यत्वमार्थाति परमित्रमार्यां परमित्रमार्था परिमयद्य गामिति स्वयान्त्रमार्था परिमयद्य परमार्था परमित्रमार्था परमित्रमार्या परमित्रमार्था परमित्रमार्था परमित्रमार्या परमित्रमार्था परमित्रमार्था परमित्रमार्था परमित्रमार्या परमित्रमार्था परमित्रमार्या परमित्रमार्या परमित्रमार्या परमित्रमार्था परमित्रमार्या परमित्रमार्था परमित्रमार्या परमित्रमार्था परमित्रमार्या परमित्रम

देवपति विद्वुंदायिकरीनापजाविच मस्तकनद्रभावस्त्रंद्रभदस्याद्रण मस्तकद्र भंजशीकरीनद्र सामान्यमकारप्रवियनच विमेषपर्यवद्रिनिष्ठजीपवष्ठ एववद्रज्यविज्ञयसन्देकरीवधावैवधावीनद्र पूर्वद्रजेवनुर्यामद्रभामियीगीनैमेबसकरिवाद्य भाजास्वयीवृतीतेराज्ञात्तवकष्ठपरायीठीसूर्यामनंद्र सूचि तिल्हारपद्यीतेव दूर्यामदेव तेव सेवलनद्र देवनद्रपत्र भर्य मति सांमलीनद्रव्यिये प्रवर्धारी नद्रवर्षात्रीवयामच चित्तमाविष्यायद्यच पायक कटकनष्ठध्यीतिव देवमतितिवादत्रदेवानिद्र एवव्यविद्वुवृत्त तत्कालिनिष्यय भद्दीदेवानुप्रिय भद्दीदेववल्तम सूर्याम विमानद्रयमा सुवर्मा नद्रविषद्र संटवजावचतिकेदवीवद्रमीवासमूद्रस्रीयसम्बद्धार्याद्य गंभीरष्ठवस्त मीठस्र श्रव्यानामसंद्रमात्रि

जाविरवेण नियमपरिवण सिद्धमपरिवृद्धा सार्तिजाणविमाणाद दुददासमाणा भकाजपरिष्ठीणाचेव मूरियाभस्य देवस्य मन्तियं दुव्भवद तएणसे पायताणियादिवदं देवे मूरियाभेण देवेण एववृत्तो समाणे दहनाविष्यए एव देवोतद्यत्ति पाणाए विणएण वयण पिंडसुर्गोति २ त्ता जेणेव सूरियाभे विमाणे जणेव सभा सुद्धमा मेथोधरिसय गंभीरमङ्कसद्वा जोयणपरिमद्धना सुस्परीषंटा तेणेव उवागच्छत्ति २ त्ता त मेथोधरिसय गभीर महुरसद जोय णपरिमद्धन सुस्पर घटं तिक्खूत्तो उद्गनानेवतेण से मेथोधरिसय गभीर महुरसद्दाए जोयणपरिमद्धनाए सुसराघंटाए तिक्खूत्तो उन्नानियाए समाणीए सेसूरियाभे विमाणे पासोयविमान

यामिन नादनीकरकालभावी सततस्विन स्तल्लकणीयोरवस्तिन (नियगपरिनारसिह संपरिनुहा) इति निजक भालीय भातभीयो य परिवाररतेन साई तब सहभावपरिवाररित मन्तरेखापि सम्वतितत् भाइ। संपरिनुहा सम्यक् परिवाररित्या, परिवृता (भजानपरिहीप) इन्वे विति परिहानि परिहीने कासपरिहीने कासविक्षम्ब इति मावः। न विधते कासपरिहीने यह प्राहुमेवने तदकासपरिहीने क्रियाविमेपसमितन्। (भन्तिपण इत्मवह) भन्तिक समीपि प्राहुमेव तस्य मागव्हतित सावः। (तप्रकृते इत्यादि। (ज्ञावपिहसुयेक्ता) इति भव यावत्यस्वकर्यान क्ष्यस्व परिपृहिये दसनई सिरसावक्त मत्यप भव्यक्ति काह्य दविष्ठक्ति सावः। (तप्रकृते सिरसावक्त मत्यप भव्यक्ति वह पूर्व दिवीतहित सावाप यथके व्यव पहिसुसेक्ते इत्यादि। (तिक्षक्तिधन्तरारिष्ठ इत्यादि। तत्विभूति वास्तावक्ति तावः) सिरसावक्त स्तर्य पहिसुसेक्ते इत्यादि। तिक्षक्तिधन्तरारिष्ठ इति कृत्या स्त्रीन् वारान् धन्तकाश्यित ताङ्ग यितं। ततीर्थामिति वाक्यासक्कारि तस्यां मैधीधरितगम्भीरमभुरमञ्जायां योजनपरिमयक्त सावा सुखरमिष्ठात्यां सेदायां विकृत्य स्ताहितायां सत्यां यन् मूर्यामे विमानं तह प्रासादित

धीतानयानविमानः सर्वायका कास्तिक्षंत्राहित चितकतावसा निरुत्य सुर्याम देवनः समीपः चावक तिज्ञात्यको तेपायककटकनण्यकी देव सूर्याम देवनः एडवक कर्वकः प्रयस्तियपास्युं विज्ञात्यको तेपायककटकनण्यकी देव सूर्याम देवनः एडवक कर्वकः प्रयस्तियपास्युं विज्ञात्माद्यक्षा स्थानमृत्यक्ष सामसः विज्ञात्माद्यक्षा स्थानमृत्यक सामसः सामसीनः विद्यां सूर्याम विमान निर्द्या समा सुधम्मा मेधनासमूद्यनण्यत्यक्षायेप सह मीद्रसम्बद्धकार्वकः विद्यानम् विद्यानम्यानम् विद्यानम् व

, =

भागविद्या भी मूरियामेदेवी गच्छडण भी मूरियाभेदेवी बबुदीबी र भारहेवासे भामलकापाए गायरीए भवसालवर्ग चेहए ममण भगव महावीर प्रभिवन्दितएव तुन्भे विगाभीदेवागुप्पिया भविष्टिए

पयित भी भूयां भी देवी यथा गल्छति भी भूयां भी देवी अबूडीपं १ भारत वय चामकबन्याम् मगरी मामुमालवर्न चैत्वं यमच भगवतं मडाबीरं बन्दितु शत्तस्मात् (तुन्मेनिक)विति युयमिष्यमिति पूर्वसन् । देवानां प्रिया पूर्वसन् देवानां प्रिया सर्वद्वापित्वारादिकवा सर्वे बाुता यवामिकविस्कारितिन समस्तिन भरीरतिज्ञास सर्व वसेन समस्तिन इस्त्वादिमैन्बन सर्वे समुदायेन स्व स्वाभियोग्यादि समस्तपरिभारेच सम्बंदरेच सप्रस्तयाजन्यक्रिमृसने सर्वतिमृत्या समस्तरवाम्यन्तरवैक्रियकरवादि बाह्यरत्नादि सम्पदा सत्र विभूषया यात्रका रमारोदारम् गारकरचेन "सळसम्भमेच"न्ति सन्वीत्नुप्टेन सम्भूमेच सर्व्वीत्नुप्टसम्भूमीनामेच स्वनायकविषयवष्ट्रमानस्यापन्त्रस्य स्वनायकीपदिष्टकार्यसम्पादनाय यावक्कक्कित्वरितावरिता प्रवृत्ति "सञ्जपुष्पवत्वगन्यमस्राज्यस्यारेषे" यह गन्सा वासा मास्यानि पुष्पदामानि प्रसन्कारा धामरविषयेपा, तत समादारी शदस्तत सर्ध्वगरदेन सद विमेववसमासः "सव्वदिव्यतुद्धियस्य दस्सनिताएव"मिति सव्वाचि च मानि दिव्यतुद्धिमानि च दिव्यतुर्वीच सब दिव्यतुष्टितानि दीर्पा मध्याः सर्वेतुद्धितमन्ता स्तिपामेकवमीसनेन या सच्मतिन निरा नन्दी महान् धीव सर्वतुद्धितदिन्यग्रस्टसन्तिनाद स्तेन चन्न चल्पेक्सित सर्वग्रन्दी हाटी सन्। पनेन सर्वे पीतं पूर्वामितत चार्ड "महतासदीए" इत्यादि । महत्या यावच्यक्तितृश्वितया ऋहार परिवार्रादिकवा एवं "महताए सुईए" इत्याद्यपि भावनीयम् । तथा महतास्पृत्तिंभतावाराणां प्रवानानी सुकितानामातीचानी यसकसमकमैककार्व पट्टीम पुरुष प्रवादिसानी धीरवस्तिन एतदेव विश्ववेदासन्हें। (सम्बद्धववपक्षभेरिकदसरिसरस्विष्ट्वहरूस्यस्य गङ्काभिनशी वनायतारको यम् ) अञ्चलपतीतः पर्वाचीभावडानां पटक प्रतीतः मेरीडककास्मस्करीयरमां च तदा विस्तीवीववयाकारा अरसुदीकादकादृहुककामतीवा सदाप्रसावीसद्देशीसरसः। स एव बदमुदक्यीदुम्दुमिर्भेर्वाकारा संबद्धमुसी परिषां अवस्तामां निर्मीवी भन्नान् स्वानीनादितं च ईटा

व्यविदेशा बचावतच्यवच मीटदमीटद सब्दद चद्धीपयाप्रतिवरतच्यवच एक्वच्वीसद पानादिशका परीविवताच पूर्वाम देवचारका परीदेवताच मुर्यास देव संबूबीपनद्रविवद भरतचेत्रनद्विषदः भामस्यवस्थानगरीनद्विषदः भामसास्यव बैस्यनद्विषद् समस्य मगर्वत सङ्ग बीरमति वादवानद्र पर्धितमारदतुम्बे पवि पडीदेवानुमिवासदेवतास सम्बीकविमानाहिः कपुर वावससन्दर्सर्वकान्तिसर्वेवसरवासिकावान्तरस्थीताना पीतानापरिवारसाविद प्ररिवर्धासका

तिस घटारव सिणिसन्तिस मध्यामध्यासधेण उग्धोसेमाणे एव ववासी ध्रसणत्त भवन्तो मूरियाभ विमाणवासिणे वध्वे वेमाणिया देवादेवीचय सूरियाभ वयणचिय सुष्त्य भणवेष्य मृरियाभेदेवे गच्छर्य भणवेष्य मृरियाभेदेवे गच्छर्य भो सूरियाभेदेवे ववृदीव भारदवास धामनकप्प नयरि धवसानवण चेद्रय समण भगव मधावीर धीमविदत्तए त तुब्भे विण देवाणुपिया सिव्वट्टीए नावभकानए निष्णाचेव मृरियाभस्स देवस्स धितय पुवन्भवछत्तेण से सूरियाविमाणस्पसिणो वष्ट वेमाणिया देवाय देवीचपायत्ताणिया हिवदस्स देवस्स धिनए

वीय यं मविष्यतीत्येव वीय वे कुत्रमिन दत्ती कर्षी येति वीय वकुत्रस्तदत्तकणि। तया एकागु धीपणा यवणैक विषयं चित्तं येपां ते एकागृचित्ता । एकागृचित्तत्वे पि कदाचिदनुपयीग स्यादत पाच, छपयुक्तमानसा स्ततः पूर्वपदेन विशेषणसम्प्रसः तेषां पदात्यनीकाधिपति देव स्तरिमन् घपटारविष (निसन्ति पस तेमी)ति नितरांशान्त निशान्ती अत्यतिमन्दभूतरतत पर्कर्षेण स्त्रात्मना मान्त प्रमान्त स्ततिकिन्नप्रकृष्ट इत्यादादिव विशेषणसमास स्तरिमन् महतार श्रन्देन उर्घोषयन्त्रेत मत्रादीत् (पदस्यन्तु) इत्यादि पन्तिति इर्षे छक्षञ्च इन्त इर्थेऽनुकम्पाया मित्यादि विदर्यस्वस्वामिनादिस्टाबात्। श्रीमामदाबीरमन्दमाय च समारस्मात् गृयवन्तु भत्रन्ती बहुव सूर्यामविमानवामिनी वैमानिकदेवादैव्यञ्च सूर्यामविमानपते वैचनं हित सुखार्यं चेत्यर्यं तब वितं जन्मान्तरीप कर्यायाववं तयाविध सुमसं सुखं तस्मिन् भवे निरुप द्रवता पाकापयित भी देवानां पिया मूयाभी देवी थया गच्छित भी: मूर्या भी देवी जम्बूबीपं दीपमित्यादि तदेव याबदन्तिके पाइभवन्। (तएगति) इत्यादि तत स्ते सूर्यामिवमानवासिनी बक्जी बै मानिका देवा देव्याच पदात्यनीकाधिपते देवस्य समीपे एतमनन्तरीदितमध शुखा घेटानश्सन्दर् श्रत्यर्धश्रेसमर्थक मीटश् मीटश् सन्दर् उदघीपयाकरतवयक्ष एष्टवंचवीसतस्त्रुतव इयदं करी सांमलूतुम्हे चहीसूयाभ विमान वासीच धवावैमानिक देवता देविछ मूर्याम देवनु वचन हितनह सुखनह पर्धि पादादेहरू सूर्याम देव जाहरू पहीदेवताल भी बभीपार्मवय सूर्याम देव जंबूबीपमित भरतचेत्रमित चामसकप्पानगरीप्रति चामुसालवन चैत्यप्रति धमस भगर्वत सङ्गवीर नइ बादवानइ पर्यितेमाटइ तुम्हेपश्चिदवानूप्रियाच सप्तशीकाडिपरिवरमा विश्वेवरिहतपतिस्तावसा निष्चय सूर्याभ देवनकः समीपकः प्रगटयाजधावष' विद्यारपद्दी तेकसूर्याभ विमान वासी धर्यी वैमा निटदेवता देवांगनापायकटंकना वणीनक् देवनक्समीयक् एकक्ष्यंप्रतिसांमसीनक् क्रिययक्षवधारीनक् प्रपर्सतीयपासु विक्तवार्णदेवकी कैतनाएक देवताभगवंतनिवादवा निमन्त की क्रक देवता पुलबान

## रायप्रसिश्ची ।

विक्ख हा विषय सह धहा पिढ मुयं सहम्स सकुले जायाविहात्वान तेण तिसि मुरियाभविमाण वासीण बहुण विमाणिय देवालय देवीणय एगतरित पमत्यनिच्च पमत्त विसय मुहम क्रियाण मुम्मर घटारव विचलवोन पिढवोहणे कए समाणवोमण को उन्न दिल कर्षो एगरगचित्त चवच त्त माणसाणमें प्रयत्या णियाहिवह देवे

कुटेषु वये पापतिता गर्ना गर्नवगुंचा पुडमस्तेम्य सस्त्यस्तितान यानि धरटाप्रतिन्त गतसस्यापि धरटाप्रति गर्नवगुंचा पुडमस्तेम्य सस्त्यस्तितान यानि धरटाप्रति गर्नवगुंचा पुडमस्तेम्य सस्त्यस्तित् । इस्त्र मवति, धरटायां महता प्रयस्तिन ताङ्गितायां ये विनिगृ ता गर्नपुडसा सत्त्यतिवातवगतः, ववृंसिटिषु च दिन्यानुभावतः सस्त्यस्ति पित्रपर्दे समस्त्राचि विमानसेन्द्रवीवनस्त्यसानमपि विविद्तिस्प्रचाय दति । पर्तत् वाट्यस्त्री योजनेस्य समागतः गर्नः योजनुष्धी भवति न परतः सतः कयमेकक ताङ्गावां धरटायां सर्वं व तत् गर्न्यमृति कपनायते दति यच्चीचाते तदमानुनमवसियम सर्वं व दिन्यानुभावत सत्या कपमतिकप पतिगर्नविद्यस्ति प्रयोक्षदीयाधानम्यान् । (तप्रवः) मित्यादि ततीविद्यति प्रयं वस्त्रेषां मृत्यंभविमानवासिनां वद्नां वैमानिकदेवानां देवीनां च एकान्तेन सर्वास्त्राति सम्वे प्रसन्ते प्रवास्त्र तिमस्त्रात्ते। सम्वे प्रसन्ता प्रवास्त्र स्त्रित्ते सम्वे प्रसन्ति (विचयस्त्र स्त्रित्ते स्तर्ते विद्यस्त्र प्रसन्ते । (विचयस्यस्य परदयमीक्षतेन विश्वसमामः । सर्वा (मूत्र घंटार्व विचयन्त्रीव तित्यसमामः सतः परवयस्य परदयमीक्षतेन विश्वसमामः । सर्वा (मूत्र घंटार्व विचयन्त्रीव तित्यस्त्री विद्यस्त विप्य सम्वयस्त्रीमन्त्रायायत्या वस्त्रीविद्यस्त्र विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त्रमान्ति विद्यस्त वस्त्रीविद्यस्ति विद्यस्त वस्त्रीविद्यस्त वस्ति विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त वस्ति । विद्वविद्यस्त वस्ति विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त विद्यस्त वस्ति । विद्वविद्यस्त वस्ति विद्यस्त वस्ति विद्यस्त वस्ति । विद्वविद्यस्त वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति विद्यस्त वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति । वस्ति वस्ति

सुलराजामध्यापति बिबनेबाबबावर तिवारपाहीतेह सैबसमूक्तासव्यस्पीवन न'कन मीठक सलक्ष प्रेक्तपारिमान संस्वताब्दिक सुवराजामध्यान बिबनेबा बंजाबीवनी तैव सूर्योम विमाननहिन्द प्रासादक विमान सेक्नानिकूटसिक्दतिकन विषयपार्या सक्या पुरुष तिवर्यायाध्याप्य स्वाप्य विमान सेक्नान्यापनकरूपं विद्यापनार्थयाया सक्या पुरुष तिवर्यायाध्यापनकरूपं विद्यापनार्थयाया तिवर्या सक्या तिवर्याक्ष तिवर्यायाध्यापनकरूपं विद्यापन विमान वासीनह स्वापन विमानिक देवनह देवीनह सर्वेष प्रकारिसम्बन्धवाय पासक्यविद्यापन संवर्षाया विद्यापनार्थयाया स्वर्याया स्वर्यायाया स्वर्याया स्वर्यायाया स्वर्याया स्वर्यायाया स्वर्याया स्वर्याया स्वर्यायाया स्वर्याया स्वर्याया स्वर्याया स्वर्य

पाच्यमवमाणापासाति पासित्ता दहतुई जाविदयण पाभियोगिय
देव सद्दावेत सद्दावेता एववयासी खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया
पणि ए समय स निविद्द लीलिहिय सालिभिन पाग ईहामिय
एसभ तुरग गरविद्दग वालग किन्नर एक सरभ चमरकुजर वर्णनय
पर्णमलयभत्तिचित्त ख भुयाग वरवयरवेदया परिगयाभिराम विन्भा
इर जमन ज्यन जतज्जतिपिव पचासहस्य मालिगीय हवगसहस्य
कलिय भिसिमाण २ चम्छू नोयग्रनेस सुहफास सिसीयह्य

(चहेगसंभमयसन्निविद्व)मिति चनेकेषु स्तम्मयतेषु सन्निविष्ट (सीम्रहियसाखिभव्सियाग)मिति सीलया स्थिता सीनास्थिता । पनेन तासां पुत्तलिकानां सीमान्यमावेदयति, सीनास्थिता भासि मञ्जिका पुचिसका यह तत्त्रया, (रंडामिय उसमतुरगनरमगरविडगवाखगिकन्नरवसरभचमर कञ्जरवयस्ययप्रमान्यभित्तिचित्तं)मिति रेजा मृगा वृकाः व्याचा खापदभुक्तगाः रेजामृगच्यभ तुरगनरमगरविष्टगन्यासकिन्नररुदसरभचमरकुञ्जरवनस्यापद्मकतानां भक्तगा विक्रिस्याचित्रमा मिस्रीयक तत्त्वा। तथा स्तम्भीवृतया स्तम्भीपरिवत्ति न्या वज्ञरत्नमय्यावे दिक्या परिगतं सति सत् यदिभरामे तत् स्तम्भी इतवजुविदिकापरिगताभिरामम्। (विक्भा इरजमस्त्रज्यस्तानतज्ञः विवा रति । विद्याधरयी र्यत् यमसयुगसं समय विकं र र विद्याधरयमसयुगस न्तरस तत य कञ्च संवरिष्ण पुरुषप्रतिमाध्यक्षपं तिन युक्त तदिव तथा पर्विषां किरवानां सहस्रौमाशिनीयं परिवारबीयं पर्विमुख्यमासिनीयं तथा क्युक्सुड्यक्रिस्ति मिसमानन्ति टीप्यमानं भिरियसमान मित्रयोग देदीप्यमानम् । (चक्सव्हीयबनेसन्ति) चच कर्तृष्टीकनिनिगतीव दश्रनीयत्वातिग्रयात इतेव्यतीव यव तत्तवा (सुइफास)न्ति शुभ कीमस स्पर्यायस्य तत्तवा । सयीकानि समीमकानि देवनक समीपक पावक तिहारपछी तेक मूर्याम देव तेमुर्याभ विमान वासी धवा विमानिक देवता देवीगना चतिकतावलासघनीचावपरवरमधकी चापवद समीपद पाळावका मूर्याभदेवदेवदेखद देखीनक क्य सतीपपास्यु चित्रमाकियाक हु सेवक देवप्रति तिष्ठावक तेडावीनक एक्तुबीलतु हुछ तत्कासि अकेदिवानुमिय एकवस एकविमानरिवच तेकिकवस्त्र वधा म भतासतनक्रविधी वाधि धकद लीमादरदीएतमद सीभाग्य सदितपूतलीकद्वजेदविमाननदंविषद वरघटा वृषम शीदा मनुष्य पंची सर्पं बिनरदेवता मृग चन्टापद चमरीगाच चन्ती बननताचगीकसतादिक पद्मसतावा म्ट मकतादिक एडवीभातिकरीविचिछ्ड्रजोड्र विमानयभुजपरिकमसनी बज्मयीवेदिकाष्ट्रपुट्यासिरां रात्ता,करीसहितं एडवउ वक् घिमर्राममनीहरहत्यर्थं विद्याधरनछ यमलसमक्त्ये विद्याधरन सुगलजीहिन एइवछन्नेयंत्रयोग्यतीयक्तरीसहितनकुर्वे चार्सकारजांचीक्वासताविषस्यम्तिमा

एयमङ्ग सोन्ना निसमा इहतुहुबाव हियया धापेगहया देवावदण वित्तयाए धापेगहया देवावस्य वित्तयाए धापेगहया देवावस्य वित्तयाए धापेगहयादेवा सकतार वित्तयाए प्रसम्माण वित्तयाए कोउहलवित्तयाए प्रस्थाह सुगे स्सामो सुयाह धहाह हेकह कारणाह वागरणाह पुन्विस्मामो धापेगितया धृदिवण वुयहेक धापेगितया सृरियाभस्य देवस्य वयणमण् धत्मेमाणा धापेगहया धन्ममन्तमण् धत्मेमाणो धापेगहया धन्ममन्तमण् धत्मेमाणो धापेगहया धन्ममेन्त धापेगहया नीय मेयेति सिव्वट्टीए बाव धकालपरिहीणा चेव सृरियाभस्स देवस्य धतियं पाउस्भवन्ति तएणन्ते सृरियाभदेवे ते सृरियामितमाण वासियो वहवे वेमाणियादेवाय देवीचय धकालपरिहीणा एव धतिय

(इङ्गुङ्जाविङ्यया) इति यावत् करवात् "इङ्गुङ्चित्तमार्थदियापीयम्या परमसीमधिसया करिसवसविसप्पमाचकियया" इति परिगुकः । (बप्पेगद्या वैदयवनिय)मिति । पपि सम्भावनाया मेकका क्रिसनवन्दनप्रस्थय वन्दनमभिवादयनं प्रयानकाय वास्मनः प्रवृत्तिक्ष्पं तरप्रस्ययं तामया मगवतः चीमन्मदावीरस्य कर्त्तं व्यमित्येव निमित्तं मध्येकका पूजनप्रस्थयं पूजनं ग वमास्यादिभिः समस्यन्त्रंनं चच्चेकका सत्कारप्रत्ययं सत्कारस्तृत्यादि गुची मतिकर्य चच्चेकका सामानी मानस प्रीतिविशेष पत्योककाः कृत्इसजिनमिकरागेच कृत्इसीन कीतुकीन सीहगी भगवान् सल्बन्न सबदर्शी भीमनमञ्जावीर इत्येवं इत्येव योचिम भगवति वहमानग्वामिनि भक्तिरागी मिक्रावकीऽनुरागस्तेत पायेके सूर्वाभस्य देवस्य धचनमान्या मनुवर्त्तमाना पायेकका चय तपूज्यमना कवतानिस्वर्गमीचप्रसाधनकानि वर्चांसि श्रीच्याम इति बुद्दरा चप्योकका शुतानि पूर्वमाकवितानि यानि मस्कितानि जातानि तानि इदानी निःशस्कितानि करिष्याम इति वृक्षा चप्येकका जीतमैतत् कव्यपय इति कुखा (सब्बिशीए) इत्यादि प्राम्बत्। (तपक्) मिखादि मिल कीर्यक्रदेव सत्वारनमित्तरगुषपगयटकरिवानरपर्यित एमेल कीर्यक्सन्माननिमित्तरमननी प्रीति कितलाएककी तरकानितरभगवंकिकवाकर एकवुं कहतु कितलाएक आवश्यक्ष्यमिण्यं इंभग वेतवचनसामसीनधी तृष्टभाजसामसीसद्र सामसद् पर्य प्रव्यवतिरविष्ठित कार्यतेषुत्तिमात पर्य प्रवास के तिल्लाकर विव्याकर विष्याकर विष्याकर विश्वास के तिलाएक सीमल इंचर्य मूर्णि उसराव रिवृतिक अस्ति। क्षेत्रसाएकदेवता सूर्यास देवलब् वचनप्रतिमानतायका कीव्य देवता माहामाहब्दे बचममानतायका कोर्युक देवता तीर्ययकरनीभित्तरागरं केतचाएकदेवता केवसवर्मानद्रममिलद कीर्यकदेवता धीव ताजीवनमित्तरं पावरेमाचवाहरः पद्यिं सप्तभीकाहि परिवरमायका धतिकतावसा निश्चय मुर्याभ

पाउद्भवमाणापासित पासित्ता षहतुह जाविष्यण पामियोगिय
देव सद्दावेति सद्दावेत्ता एववयासी खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया
पणि ग ख भमय स निविद्द नीनिष्टिय सानिभिन्न पाग ईसामिय
सम्भ तुरग णरविष्य वानग किन्नर कह सर्भ चमरकुजर वणनय
पर्समन्यभित्तिचित्त ख भुयाग वरवयरवेष्ट्या परिगयाभिराम विज्ञा
सर जमन नुयन जतजुरतिपव प्रवासहस्स मानिणीय क्वगसहस्स
किनय भिसिमाण २ चक्क नोयणनेस सुस्मास सिरीयहृष्य

देवनक समीवक भावकं तिकारवादी तक सूर्याम देव तेसूर्याम विमान वासी घणा विमानिक देवता देवांगना पतिजतावसासम्बीच्यित्वरवर्द्याक्ष भाषयाक समीवकं पाव्यायकां सूर्याभदेवदेवदेवक देवांगना पतिजतावसासम्बीच्यादिवरवर्द्याक्ष भाषयाक समीवकं पाव्यायकां सूर्याभदेवदेवदेवक देवांगन पत्र मतायाम्य चित्रमाहिष्यायन्तु स्वक देवांगित तेवावक विद्यानीम्य एक्ष्यस्य प्रकार प्रकार स्वामान्य विद्या विद्यानीम्य एक्ष्यस्य प्रकार प्रकार विद्यानीम्य एक्ष्यस्य प्रकार प्रकार विद्यानीम्य विद्यानाम्य सिमान्य सिमान्य सिमान्य सिमान्य प्रची साव किन्तरदेवता मृग पर्यापद वमरीगाक कर्मा वनस्यापभी क्षयतादिक प्रकार विद्यास्य विद्याभयत्व विद्याभव विद्याभव विद्याभव विद्याभयत्व विद्याभव विद्

एयमह सोच्वा निसमा इहतुहु वाव हियया प्रापेग इया देवावद्य विस्वाए प्रापेग इया देवावद्य विस्वाए प्रापेग इया देवावस्य विस्वाए प्रापेग इया देवावस्य विस्वाए प्रापेग इया देवावस्य विस्वाए प्रापेग इया इस मुले स्सामो सुया पहा हिस हे को देवाया वागरणा इप हिन्स मामो प्रापेग तिया महिवण व्यव्हे प्रापेग तिया महिवण स्वयं स्वस्य वयण मणु प्रतेमाणा प्रापेग इया धन्न मन्तमणु प्रतेमाण प्रापेग इया धन्न मन्तमणु प्रतेमाण प्रापेग इया धन्न मन्तमणु प्रतेमाण प्रापेग इया धन्म किया प्रापेग इया वियम स्वयं प्रापेग इया धन्म विस्वा स्वयं मियंग इया धन्म विस्व प्रापेग इया विषय मियंति स्वविष्ठी वाव प्रकाल प्रापेग देवाय प्रतेम प्रापेग वासिणो वच्चे वेमाणिया देवाय देवी व्यवस्य प्रापेग देवाया प्रापेग वासिणो वच्चे वेमाणिया देवाय देवी व्यवस्य प्रकाल प्रापेग प्रापेग वासिणो वच्चे वेमाणिया देवाय देवी व्यवस्य प्रकाल प्रापेग प्रवास प्रतिय

(इहतहजाविश्वया) इति यावतु करवात् "इहतृ चित्तमार्थेदियापी इमवा परमसी सर्वामिता हरिसवसविसध्यमाचहित्रया" इति परिगृहः । (वध्येगद्या बेटबवन्तिय)मिति । चपि सामावनाया मेकका क्रिचनवन्दनप्रत्ययः वन्दनमभिवादयनं प्रश्चस्तकायः वाच्मनः प्रवृत्तिकापं सत्प्रत्ययं सःमयाः भगवतः चीमन्मदावीरस्य कर्त्तं व्यमित्येवं निमित्तः, मध्येककाः पुजनप्रत्ययं पुजनं ग समास्यादिधिः समस्य चंने चारीकका सत्कारप्रत्ययं सरकारस्तु यादि गुवी नतिकरच चार्यकका सामानी मानस प्रीतिविशेषः चान्येककाः कृत्यचित्रमिक्तरागेच कृत्यसिन कीतुकेन कीहसी भगवान सत्वक सबदर्शी शीमनावाबीर वरवेवं बपेक वोजिने भगवति वर्षमानस्थामिनि भक्तिराती म क्रियुवकी अनुरागम्तिन चायोकी सूर्वाभस्य देवस्य वचनमान्या मनुवस्तामाना चायोकका च बु तपूर्वमना कवतानिस्वर्गमी बप्रसाधनकानि वस्त्रीम शोध्याम इति बुद्दरा चप्येकका शुतानि पूबमाकर्षितानि यानि मश्कितानि जातानि तानि इदानी निःमस्कितानि करिष्याम इति बुद्दरा चाय्येकका चीतमेतत् कल्यएव इति कृत्वा (सिव्यहीए) इत्वादि प्रारवत्। (तएक) मित्यादि मित्र कीर्यकदेव सत्कारनमित्तरंगुरूपण्डटकरिवानर्थायन एमंजि कीर्यक्रसन्माननिमित्तरमञ्जी प्रीति केतलाएककी तक्कानमित्तकभगवंकिकवाकक एकतु कृतत् केतलाएक जानकक्ष्मिन प्रेमेश बेतवचनसांभसीनवी तिष्ठभाजसांमधीयद्य सांमगद्य पर्य चवववतिरैक्टियु कार्यतेयुक्तिमात्र पर्य पृष्ठतच्यवेतेषमुखत्तर तिज्ञाकरवण्डीसद् केतमाएक सोभलदंचर्वमृनिश्चववरित्रेतेषमदनसित्तद के रक्षाएकदेवता मूर्याभ देवनक् वचनप्रतिमानतायका कीक्क देवता माहामाक्क वक्तमानतावका कोर्चक देवता शीर्घण्डरनीभिक्रियागर्च मितसापकदेवता केवलधर्मानवन्त्रिक्तर कोर्चकदेवता स्रीज माजीवनमित्तरं पादरेमाचवाहरः पवि समजीव्यदि परिवरमधका व्यतिकतावका निरुवय मुधीभ

मुद्दमे पोग्गने २ ता दोन्विप वेचिव्यसमुग्वाएण समोदण ति २ ता पणेग ख म सयसिविदि नाणविमाण विचिव्य पवत्तोयावि होत्याततेण से भाभिनगेदेवे तस्सदिव्यस्म नाणविमाण स्म तिदसि तिसोवाण पिटएववए विचव्यद्र तन्नहा पुरित्यमेण दाहिणेण इत्तरेण तेसिण तिसोमाण पिटहवगाण प्यमेयाहवेवणावासे पण्यात्ते तंन्नहा वितिरामयाणेग्मा रिट्टामया पत्तिहाणा वेसिवया मया ख भामुवणहप्यमया फिलया वोह्यवस्वमत्तीन मूतीतो वितरामयासम्बी णाणामणिमया पानवणो पवनवण वाहान

पातमप्रदेश सीवजातिरत्ननाबादरपुद्दसनापद्यवायोग्यपबद्द वादरपुद्दसनीपीनद्द ययायोग्यपबद्द सुद्द पुद्दसनीपीनद्द ययायोग्यपबद्द सुद्द पुद्द विज्ञानिक विकास विकास

षटाविचय २ महरमणसर स्भिकत दरिसिणिच्म गिरुगोचिय मिसिसिसन्त रयग्रविया जालां परिवित्त जीयग मयसदस्सां वित्यिण दिव्यगमणसन्भा सिग्धगमण दिव्य जाण विमाण विख ब्बेंड २ ता विष्णामेव एवमाणत्तिय पन्वपिणांडि तएगांसी पामि रुगिएदेवे सूरियाभेण देवेण एववुत्तेत्तमाणे पट्टेबाविइयए कायन परिगारिए जावपरिसुगोर जावपरिसुगोत्ता एत्तर पुरित्यमदिसीमाग पवक्कगत्ति प स्वेडव्वियसमुग्धाएण समोइणदत्ता सर्वा उक्तार बोयगोर बावपहावायरेपोगाने परिमादेति पहावाहरसा पहा

क्यांकि क्यकांकि यम ततः (सयीकक्यमवरावित विश्वय महुर मगहर सर)मिति पेरावसेर्घेणरापे ही र्वातवधीन चलिताया कम्पिताया मधुरस्तीक प्रियो मनीक्रिमनीनिवृत्तिकर स्वरीयव तत्तवा चित्रसन्दरस्य विशेष्यात्पर्यनिपातः पाकृतत्वात्, गुर्भ ययोदित वा सुराचयोपेतत्वात कान्तं कमनीयं कतपुर दक्षनीयं,तया (निक्रवीविवियमिसिमिसंदमिष्ट्यय प्रियट्या साम्रपरिक्रिक)मिति निपुर्वमिति निप्रवक्रियमोवियत्तिविज्ञानिमिसिमिसंत्तिः देदीप्यमानानि मिबर्तानि यव धरिटकाजानी तत्तवा क्षेत्र विष्टिकाजासेन सुद्रविष्टिकसमूद्रेश परिसामस्येन चिप्पं व्याप्तं यत्तत्तवा । योजन शतसङ्ख्विस्तीयं योजनसञ्जवस्तारं दिव्यं प्रधानं गमनसदां गमनप्रवयं शीसगमननामध्यं (जार्यविमाय)न्ति यानक्ष्यं वाद्यनंक्ष्यं विमानं यानविमानं ग्रीयं माम्बत् । (तस्सव)मित्यादिः तस्मव

इप तिबद्यरीम्बितदत्यवं किरबनासद्यद्यारीसीमच इपमद्रनद्यकरीक्रीक्रयक्क चतिसय करीदेदीप्यमानक्षरः अतिवयक्रीदेववामस्योगिताप्रवीवकीमेवरः यासियननेतस्वयनसी क्रीमस फरिसक्य सेवनच सीमांद्र करीयदित कपक्य केवनच संटानीय विवाद करी संवादित कर बीच प्रतास मध्दरीवमद्यास्टब्स्यारीममी इरमनमद्यस्यकारी वरसे हनद्विवद्वारतः यग'यस्टब्स्य हिस्स्ट बोह्नबायीग्यक्क देखवायीग्यक्क काकीरपक्कनीपचाव विनवीग्य देटीप्यमान मक्रिरल्तिनगम्बी एंटिका तिवनंत्रास समुवतिवद्यपरिविष्तत्याप्तसम्बद्धः यीसन सन्न विस्तारणबद्धः प्रधानवासवाश्यवः इ सद्यक्रीधतः सीपुगः मनएकवर्णकक्रजेकनुं देवसंबंधी बाकनद्रणः विमानमति विकर्त्वनीपसीवस्र विकर्वनिक सरकासि निवचय एय अज्ञासयनबंद्धपराबीसप तिकारपक्षीतेक सेवक देवता सर्यासक टेवर एडवकडिन्डवर इवेंसेतीवपास्' चित्रमार्डिपाचेडु विज्ञृहहाइरकरीनीपन्नामीमदचन्त्रण चेजसीमस्तकए मूर्यामनुबचनसामसङ् वचनसामसीनद् सत्तर पूर्ववचद् देसानकृष्टि भाग सर्वत् वैक्रियसमुद्धातक वरीवैक्रिसमुद्धातक रक्करीनक संख्याता स्रीयनक गर पूर्वनीपरि मुझ्मे पोग्गने २ ता दोच्चिप वेडिव्वयसमुग्वाएण समोइण ति २ ता चर्णा ख म स्यसिविदृ जाणविमाण विडिव्वय पवत्तोयावि होत्याततेण से चाभिउगेदेवे तस्सिट्वस्य जाणविमाण स्स तदिसि तिसोवाण पिडएववए विडव्बद्ग तज्ज्ञा पुरित्यमेण दािडणेण इत्तरेण तिसिण तिसोमाण पिडस्वगाण भयमेयास्वेवणावासे प्रणात्ते तज्ज्ज्ञा वितिरामयाणेम्मा रिट्टामया पत्तिदृग्णा वेस्निया मयां ख भासुवणस्पमया फिल्या वोडियक्खमत्तीच सूतीतो वितरामयासम्बी णाणामणिमया पानवणो भवनवण वाहाड

मिति पूर्ववत् दिव्यस्य यानविमानस्य(तिदिशि) इति तिखीदिशः समाइतास्त्रिदिक्तस्मिन् विदिशि तत (तिसीवाण पिठकपण) इति तीणि पक्षेकस्यां दिशि पक्षेकस्य भावात् विसीपान प्रतिक्षपकािष्य प्रतिविशिष्टं रूपं येषां तानि प्रति क्षपकािषयवां सीपानानां समाइतः स्विसीपानािन च तानि च प्रतिक्षपकािष्य चेति विशेषणसमाम विशेषणस्यावपरिनपातः । प्राकृतत्वात् (तिस्य) मित्यादि तेषां च विसीपानप्रतिकष्पकाम् मयमेतद्वपीवच्यमाणस्वरूपो वर्णांवासी वर्णं क निवेश प्रश्नप्तः । तद्याः । वच्च मया वर्च्यत्नम्या मिमा निमभूमिकात् काविनग्वस्तः प्रदेशाः । रिप्टमयािन प्रतिन्द्रानािति विसीपानमूत्तपरियाः , वेह्यं मया स्तम्भाः सुवर्षक्षययािन ष्रचकाति विसीपानांगभू-तािन चित्रांताः मृत्यः प्रस्ति प्रवक्तस्य सम्वन्यविष्टनामावचेतुमादकास्यानीयाः । वच्चम्या वच्च रत्नपूरिताः सन्ययः प्रक्रक्रवयाान्तराचप्रदेशाः । नानामिष्यमयािन प्रवक्तस्यति इति घवचम्बन् नािन, प्रवत्यता सन्तरातं वा चन्वनचेत्रभूतः, प्रवचन्वनवादाती विनिगंता कीवदवयवाः (प्रवसम्बण

पालमारेस सीसजातिरलनावादरपुद्रसनायद्ययायीग्यययद् बादरपुद्रसनीपीनद्र ययायोग्ययद्व सुस्म पुद्रससिद्देनद्व वीजीबेसा वैक्षियसमुद्धातद्वत्वी समुद्धातकर्द्व नसुद्धातकरीनद्व पनेक य भना सतनद्वियद्वयपुं एदविधानविमानवात्वानाविमानम्बद्धातद्वत्व विकृतिनीपज्ञावानद्व पर्य द्व मना सतनद्वियद्वयपुं एदविधानविमानवात्वानाविमानम्बद्धातद्व विकृतिनीपज्ञावद्व तिकृति स्व तिकृति स्व विकृति स्व विक

पासाइया जावपिहरूवा तेसिण तिसोमाग्य पिहरूवगागा पुरत्तो तोरणे विचळ्वइ तोसिण तोरणाया णाणामणिमण्मु ग्व भेमु छवणिविह सिन्निविहा विवह मुत्तन्तरोएविवता विवहतागुमवेदया इहा मिय छसभ तुरग गार मगर विहम वालग किन्नर मम सम्भ चमर कुकर वणलय पर्चमलय भित्तिचत्ता विवहतागुमवेदया ख मुग्यवदर वेतियापरिगयाभिरामो विक्साइर झमल जूयल जतसत्ता

पारंजयनीवाहरतीसरतापादस्यवस्ववाहीकहारिकेहीपविमाह्यस्यस्तवस्य स्वाचार्यः वस्त्र विस्वविद्यान्यः पाण्यं वार्याक्ष स्वाच्यान्यः वस्त्र विस्वविद्यान्यः वस्त्र विस्वविद्यान्यः वस्त्र विस्वविद्यान्यः वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त्र वस्त्र वस्ति स्त्र स्त्र वस्त्र वस्त्र स्त्र स्ति स्त्र स्त्र

विवय भव्वी सहस्समानिणा स्वग सहस्स किनया भिसमाणा चक्क लोयणनेसा सुहफासासिसीयक्वा पासाइया जावपित्वता तिसण तोरणाण उप्प वहवे चहुह मगनगापन्नता तजहा सोत्यि सिरिवत्य णन्दियावत्त वहसाण्य भहासण कलस मत्य दप्पणा तिसचण तोरणाण उप्प वहवे किएह चामरक्भए जावसुकिन्न चामरक्भए भच्छेसण्ड स्पप्टे वयरामयद्वे जानयामनगन्धिए सुरम्मे पासादीए दरिस्णिज्मे धभिष्ठ विचव्द तेसिण तोरणाण

नीरव्यानि व्यवस्थितानि यथा विद्यायरयमसयुगन्ययन्तयुक्तानीव प्रतिभासन्ते इति । (सव्वीसइस्स मानवीयाद्यवासाइस्सक्तिव्याभिसिमायोभित्मिसिमायान्स्वस्मून्त्तीययन्तिसासुइप्तासा सस्सिरीय हवा पासाइया दिस्सियिक्सा पित्वद्या इति परिगृष्टः, क्वविदेतत्सावान्त्विद्यतमपि इथ्यते । (तिस् तिर्यायां कृष्यि)मित्यादि । सुगमं नवर "नावपिषद्वा" इति यावन्त्रव्यवस्यात् "ध्वामहानीरया निम्मता निप्पद्या निक्कक्त हायाससरीया सउन्भीया पासाइया दरिसिण्डमा पित्ववाँ इति इप्टव्यम् । (तिस्व)मित्यादि तेषां तीरणानामुपरिवष्टव कृष्यनामरयुक्ता ध्वानः । कृष्य नामरखन्ता पव वष्टवी नीनवामरखन्ता सीष्टितनामरध्वनाः श्वानिद्रनामरखन्ताः गृवसन्नामर्थना । क्वयं मृता एते सर्वेपीत्यतं पाष्ट्रं, (पच्छा) पाकायस्विद्यवदितिमन्ताः वन्तव्यो स्वस्यपुद्वतस्कन्यनिम्मापिता इप्यपद्वा इत्यादि कृष्यपित्वा विद्यानिम्मापिता इप्यपद्वा द्वाप्ति कृष्यपद्वा विद्यानिम्मापिता इप्यपद्वा व्यापद्वा विद्यानिम्मापिता कृष्यपद्वा व्यापद्वा विद्यानिम्मापिता च्याव्यानिम्मापिता व्यवद्वा व्यापद्वा द्वापद्वा निक्वपान्यम्यः स विद्यते वेषां ते जन्ननामनगन्तिकाः। पत्यव सुरम्या प्राचारीया इत्यादि विष्येपया चतुप्त्या प्राचवीया इत्यादि विषयेपय चतुप्त्या प्राचवीया इत्यादि विषयेषय चतुप्त्यां प्राचवीया (तिस्वा)मित्वादि त्रेषां ते तिस्वानासुपरिवष्टकृतिक्षातिक्रवाष्टिक व्याव

वीहर पहनुषस्योगतिष्यकरीसहित चनेक किरवनासहस्वतेषहकरीसीभवितिरिष्वहरू क्यनहः सहस्य करी युक्तहर देवीव्यमानहर सीचननह जायीपाणिगनवताहर सुक्तमालफरिहरजेहनु सीमार करीसहित क्यजेहना वितन्नरप्रमस्करहरू देववाचीग्यहर विवादक्ष्यकर तेष तीरण नह स्वप्रति स्वप्राय पाठन मगनीक कथा तेक्ष्रहरू साथा १ थीवह १ नंदावत्त १ सरावसंपुट १ मद्रामय १ क्वस १ मत्स्युगम ० चारीसु तेषनर्थकरी सीरवनई कपरि प्रया कालाचामरघना यावत् व्यवस्थान । भीनाचामरघना स्वत्वासरघनाहरू रह्णामरघनाहरू तेष्ठ नीनाचामरघना स्वत्वासरघन । सिम्स हरू मूमपूर्वहकरीनिप्यनहें देवर वपानापाटाकर वन् रत्नमयदहरू कमनसरीपुर्वाचकर तेष्ठ तीरण स्वत्वासरघन विवाद तेष्ठ तीरण

उप्यं वस्त्र क्तांति क्ति धंटान्यते परागादिपरागे उप्यवस्त्यते कुमदणनिय सुभग सोगन्धिय पोडरीय मन्तर्षांदरीय सत्तपनसम्सस्य पत्त स्वयते सव्वरयणामए भत्ये जावपरिस्त्रे वेउव्वम् तएणंसे माभिजगएदेवे तस्य जाणविमाणस्य मन्तो वहसमरमण्डिक भूमि भाग विजवन्ति सेनसामाप मानिगपुक्वरेष सुयंगपुष्करेति सर यनेष्ट्रवा करतनेष्ट्रवा चदमसनेष्ट्रवा सुरमदनेष्ट्रवा भागसमदस्तेष्ट्रवा

कोके प्रसिद्धा स एकसंस्थाकात चित्रगायीति कत्राचि छपयंधीभागेन विसंख्यानि विसंख्यानि वा हवातिहवाबि । बद्दाः पराजास्यी सोकप्रसिद्धास्त्रीतिग्रयास्यी दीर्घसेन विस्तरिक च वताकाः बर्नि वण्टातुगसानि बर्नि चामरयुगसानि बहव छत्यसहस्ता छत्यसाखं ससज्जुसम समृह वित्रपा एवं बहव पद्महस्तका मिलनहस्तका सुमगहस्तकाः सीगन्धिकहस्तका पुरस्रीक इस्तका अतप्रवहस्तका सहस्रप्रवहस्तका, पद्मादिविमागत्यास्थानं प्राग्वत पते च इहाति हजाटवः) सञ्चरत्नमया चच्छा चाकामस्प्रदिकवदति निर्मासा यावस्वरसात "सरकाजस्या बद्दामद्वानीरया निम्मका नियम्का निक्कच्याद्वकाया सम्मभीसरिसरीया सस्त्रकोया पासादया द्वरि सचिज्ञा चमिकवा" इति परिगुद्धः । (तस्सयः)मित्यादि तस्यवमिति पूर्ववत्,दित्यस्य यानविमानस्य चन्तरमंध्ये बहुसम सन् रमबीयी बहुरमयीयी भूमिभाग । प्रचान: वि विधिष्टहत्याङ (सेजहा मामप्) बत्यादि । ततः सबबनीकमसिबः यथा बति बद्धान्तीपदर्भनेनामिति प्रिप्या मन्द्रबेप बति वाक्यासच्कारे (चालिचापुक्करेश) वेति । चालिच्यो सरक्षनामा वाद्यविश्रेष स्तस्य पुष्करं अर्मा-पुनकं तत्किनात्यन्तसमिति तेनीपमाक्रियते गति मन्दाः सर्वापि सस्वीपमामूतवस्तुपरिसमाप्ति चीतका वा भव्दाः समुन्तये मृदम्भी सीकप्रतीती मह बस्तस्य पुष्करं मृदम्भपुष्करं परिपृषं पानीयेन भृतत्वाकां सरस्तस्य प्रसस्परितनी भागः। सरस्तम करतवं प्रतीतं चन्द्रमण्डलं सूर्वमददकं स यद्यपि तत्ववृत्त्याचलानीकृता है अधित्वाकार पीठमांसादापेचवा वृत्ता सम्बीमिति तहती हायमानी भागीनसमृतस स्तदापि प्रतिभासते समतस दति तहुपादानम् । चादर्जमवहसं

नश् आपि धवा व्यवस्थारिवर्धटानांजीकृष्टिश्चताकाण्यरियताका एरस्वकासकाससूत्र पश्चित्रकासी स्वाधिकृत्र प्रविश्वकास सुभगक्ष्मच सीर्गाविककास एकरीवकास स्वाधुं वरीवकास स्वत्यप्रकास स्वत्यप्य स्वत्यप्य स्वत्यप्य स्वत्यप्य स्वत्यप्य स्

छर्ञाचमोदवा वराइचमोद्रवा सीइचमोदवा वषचमोद्रवा दाविय चम्मेद्रवा प्रणागसतक्कीलगसहस्सवितए पावड पव्वावडसेठिपसे ठिसोत्यियसावत्यिय पूसमाणव वसमाण गमत्यदामकरं जारा माराजुन्नावनि परमपत्त मागरतरगवसन्तनय परमनयभत्ति चित्तीं मुक्काएडि सप्पभेडि समरीएडि सउन्भोविएडि गागा

सुप्रसिद्ध' (चरञ्चचम्मेद्दवे)त्यादि, चन्न सवकापि "घचेगर्सकुकीलग सहस्सवितर्ति" दति विशेषच योगः चरभुकारबगुपभवराइसिबच्यापुद्धगताः प्रतीताः । "दीपीचिवक" इत्येषां प्रत्येकं चर्मा धर्नेके शंकुप्रमाये कीलकसङ्खे मंद्रह्न हिं कीलके स्ताहितं प्रायी मध्यचा संभवति तथा रूपताहा सम्मवादतः ग्रंकुगृष्टणः विततः विततीकृतं ताष्ट्रितमिति भावः। ययात्यन्त बहुसम भवति तथा तस्यापि यानविमानस्यान्त बहुसमी भूमिभाग, पुन कर्य भूतरत्यार (पाणाविर पञ्चवर्षीर मणीडि उवसीभिती) नानाविधा जातिभेदा नानापकारा ये पञ्चवर्णामचयस्तै रुपणीमित कथ मुतैरित्याइ । (पावडे)त्यादि पावर्त्तादीनि मबीनां सचवानि तत्रावर्त्तं प्रतीत एकस्यावर्त्तंस्य प्रत्यमिसुख चावर्च प्रत्यावर्त ये बिक स्तधाविध विन्दुजातादे पंक्ति स्तस्याच्च ये बि स्वस्तिकः प्रतीतः, सीवस्तिक पुष्पमायवी ऋचणविश्वेषी सीकात्मत्वेतत्व्यी वह मानकं सरावसंप्रटम्मत्त्व काग्रहकमकरकाग्रहके प्रतीते जारमाराविष अध्यविशेषी सम्यग्मिय जल्लावेदनकी श्रीकादेदितच्यी प्रव्यावसिपद्मप्रवसागरवरभावासन्तीपद्मसता सुमतीता स्तासां भक्तमा विच्छित्या चित्रमा सिद्धी येषु ते चावर्त्तं प्रत्यावर्त्तं ये णिप्रये विस्तस्तिकसीवस्तिकपुष्पमायववर्त्तं मानकमस्त्यकायङक मकर क्षापडकजारमारपृष्यावशिषद्मपत्रसागरतरच्यावासन्तीपद्मचताभक्तिचित्रा स्तै किसुक्त' भवत्त्या वत्तादिनस्योपेते, तथा सकारी सती शोमना काया निर्मासन्बद्धा येथां ते सकाया । तथा सती भीमना प्रभा कान्ति र्येषां ते सत्प्रभाः है:। (समरीपर्डि) इति समरीचिकै वैद्विविनगतिकर्य

क्रेड्यु मूयनुमोडन्, चारीसानुजेद्दनुमंडसङ्क्रू पथ गधेदानुचमं धराद्यन्तस वर्गसीदनुचमंताधनुचमं चातरानुसम बार चंगुनप्रमावसंक्करीर धरीकसंक्ष्ममाणद्वसासानद्रशहर करीते इ पूर्वीक्रचर्मिक ह दसदम्मिसायद यंतवहुद परैजेदवुचमनुक्तप्रमागदीसद्रवेदिवङ इसानठमादिख भूमिनुमागहद पांचवर्षरत्नद्रकरीभूमिनाचूरसांचद्रमंद्रदतेहरत्नमाहिरीयाविष्ठपडावद्रवेमणिकदवावद्रशावदतेस**मी** के विपन्नाव करे के साधीय पराठी के विपनिरीय विधानीक सीचनिरीय विसीयरियय साधाव उसी बस्तिकनंदावत्त सिपुसमायचसत्त्वचित्रीय सदावसानुसंग्रुट मरसानादंडापगरनांद्र'हा सारामारत्नना चचविभेषचयवावनस्पतीविभेष पूचनाये वि कमसपत समुद्रनातरंग वासंतीसतां पद्मसताएइनी भातिकरी तेचरानविचितकद वसीरानकेच्याकदतेजिकारीसचितकद कांतिकरीसचितकद बाचरिनी

उप्प वस्व कित्तात्ति कत्ते यंटान्यने पदागाटिपदागे उप्पद्महत्वते नुमदणनिण सुभग सोगन्यिय पादरीय मद्दापादरीय सत्तपत्तसदम्म पत्त प्रत्ययते सन्वरयणामए पत्ये नावपद्धिने वेउन्वद् तएकं में भाभिजिगएरेवे तस्य नाणविमाणस्य पन्तो वस्तमारमणिन्म भूमि भाग विज्वन्ति सेवसानामए पानिगपुक्षवरेद् मुयंगपुरकरित सर यनेदवा करतनेदवा चरमडनेदवा सूरमडनेदवा यायसमददनेदवा

स्रोके प्रसिद्धा त एकसंस्थाकात परिज्ञायीति इतायि रुपयधीमागेन दिसंस्थानि जिसंस्थानि वा इकातिङ्गाणि । यहाः पताकाम्यी श्रीकप्रसिद्धाम्योतिष्ययान्यी दीवस्वेन विस्तारेण प्रयादाः, बर्चृति धपटायुगसानि वर्षृति चामरयुगसानि वदव धत्यसङ्क्ता धत्यसाध अवजक्रमुम समूर विश्वपा एवं वहवा पद्माद्वस्तकाः मिलन्द्रस्तकाः सुमग्रद्वस्तकाः सौगन्धिकद्वस्तकाः पुरवधिक-इस्तका मतपबद्दस्तका सञ्चयवद्दस्तका, पद्मादिविभागत्याद्यानं प्राग्वत् एते च बनाति इबादयः। सन्वरत्नमया पञ्चा पाकामस्कटिकवदति निर्मासा यात्राकरपात् "सरशासरशा धङ्गामङ्गानीरया निम्माला नियक्का निक्कक्कडकाया सप्पमीसस्सिरीया सठक्कीया पासाद्रया दृदि सचिनका चिभक्तवा" इति परिगृष्ट । (तस्सच)मित्यादि तस्यवमिति पूर्ववत् दिव्यस्य यानविमानस्व चन्तर्माध्ये बहुसम सन् रमधीयो बहुरमधीयो भूमिमाग । यज्ञातः वि विधिष्टदत्याङ (सेजङा भागए) इत्यादि । ततः सकत्तवीकप्रसिष्ठं यया इति इष्टान्तीपदर्शनेनामिति शिष्या मन्त्रवेष इति बाक्यासन्त्रारे (पासिन्मापुक्तरेर) वेति । पासिन्यो सुरजनामा वाद्यविशेष स्तस्य पुण्यरं प्रसं-पुसकं तत्कसात्यन्तसममिति तिनीपमाक्रियते इति धन्दाः समापि सखीपमामूनवस्तुपरिसमाप्ति चीतका वर मन्दाः समुक्तये मृदम्भी शीकप्रतीती महं सतस्य पुष्करं मृदम्भापुष्करं परिपूर्व पानीवेन मृततदाको सरस्तस्य मससुपरितनी मागः। सरस्ततः करससं प्रतीतं चन्द्रमददवं मूर्यमण्डलं च वचपि शत्ववृत्त्वाचत्तानीकृताचं कपित्वाकारं पीठमांसादायेचया मृत्ता सेसमिति तइती इत्रथमानी मागीनसमतस स्त्रवापि प्रतिभासते समतस स्ति तटुपादानम् । चादकमरहस्रं

नकः कपरि स्वा व्यवक्रपरिवर्धटानां जीक्षावाप्रताबाच्यरियताका उत्यक्षकमधनासमूक प्रश् विकासीकुं सद नितनकमध्य सुमगकमव्य धीर्गाविककमत्र पुत्रपिककमध्य मदापुं वरीकतमस्य सत्तकपणकमत्र सङ्खपनकमस्य तेषनासमूक सवरत्नमधवादः निमसकः सुन्तगुडकः नीपजातुः मनुकपण्य प्रवाविकृषंद्र तिशार्षाक्ष सेवक देव तेष विमानविमाननाः मार्षि सत्तुं सस्रस्योकः भूमिनुभागम् ति विकृषंद्रनीपचावकः तेषः यवाद्यदातः स्रच्याविवयसियतेषत्रवर्मपूक्षवेषुष्ठियान् टामसादक्षनुवर्मक्षकः भरिषातनावमधक्रमसुमागः वाद्यनीवयः वी चंदमानुमंदकवीवत्रेतः स्र

उरत्भवमोद्दवा वराइचमोद्दवा सीइचमोदवा वषचमोद्दवा दाविय चम्मोद्दवा ध्यागसतकुकीलगसइस्सवितए धावड पट्टावडसेढिपसे ढिसोत्थियसावत्थिय पूसमायव वहमाया गमत्यडामकरंडा लारा माराफुल्लाविल पडमपत्त सागरतरगवसन्तलय पडमलयभित चित्तेडि सच्छाएडि मुप्पभेडि समरीएडि सडन्मोविएडि याया

सुप्रसिद्ध (अरम्भवासी इते)त्यादि, श्रव सर्वन्नापि "श्रवेगसंकुकीस्य सहस्सवितते" इति विशेषण योग 

एरभुक्त स्वृष्मवराष्ट्रसिष्ट्यापुक्र गर्ना प्रतीता । "हीपीचिष्ठक" इत्येषां प्रत्येकं सम्मं श्रमेकं 
ग्रंकुपमाणे सीनक्रम् मण्डि हिं कीस्रके स्ताहितं प्रायी मध्यसा संभवित तथा कपताहा 
सम्भवादतः ग्रंकुगृष्टणं विततं विततीकृतं ताहितमिति भावः । ययात्यन्तं वसुसमं भवित तथा 
तस्यापि यानविमानस्यान्त वसुसमी भूमिभागः, पुनः कथं भूतक्त्त्या (णायाविष्ठ पण्डवर्षो हि 
मश्रीहिं स्वसीभिती) नानाविषा ज्ञातिभेदा नानाप्रकारा ये पण्डवर्षामण्यस्तै कपश्रीभितः कथ 
भूतैरित्या । (पावहे)त्यादि श्रवत्तादीनि मणीनां सस्यानि तत्रावसं प्रतीतः रकस्यावसं स्य 
प्रत्यिससुद्ध श्रवत्त प्रत्यावसं ये स्वक स्तयाविध विन्दुन्नातादे प्रति स्तस्याग्य श्रे हि स्वस्तिकः 
प्रतीतः, सौवस्तिक प्रत्यमाणवी सम्बद्धविष्ठेपी सीकासत्येतन्त्री वहं मानकं स्रवावसंप्रमारस्य 
साण्डकमकरकाण्डकं प्रतीते नारमाराविष सम्यविगेषी सम्यगमित्र सम्यविद्यन्ति सीकाइदित्रयी 
पुष्पाविषयप्रयवसागरतरम्यवाननीपग्रस्ता सुप्रतीता स्तासां भक्ता विक्रित्या चित्रमा सिद्धी 
येषु ते श्रवत्ते प्रत्यावचं श्रविषय शिक्षसिक्तकसीवित्तकपुष्पमाण्डवत्व मानकसस्यकाण्डक मकर 
काष्डकन्नारमारप्रव्याविषयप्रयवसागरतरम्यवासन्तिपग्रस्ताभिक्तिस्ता सि किस्नः से किस्नः भवस्या 
वत्तदिस्वस्रोयेते, तथा सहायेः सती श्रीमना हाया निम्मकंस्वक्ष्या येषां ति सहायाः । तथा 
सती श्रीभाग प्रमा कान्ति येषां ते सत्रमाः तैः। (समरीपणि ) इति समरीचिकै विद्यानिनंतिकर्य

विच पच वपणोष्टं मणीष्टं उवमोभिए तज्ञषा किग्हे दिश्वी के कि निष्टि पालि होते मुक्तिन निष्यतत्व्यण जेते किए हामश्री ते सिल्य मणीण दिश्या रुवे वणवामे पणणात्ती से ज्ञष्ठानामए जीमृत्तित्वा पंजणीतिवा ख जणोतिवा कज्ञाने हवा गवने हवा गवन गोलि निया दवा भमरेहवा भमराविन वातिवा भमरपत्ता गारिहवा जं कृष्णे के दवा पद्मित्रेहवा पुरपुद्वतेहवा गतेहवा गवस्त्र भएवा किण्ड सप्येतिवा

जाससिकते सोद्योते विष्ट व्यवस्थितप्रत्यासन्तवस्तुस्तीसमकासकरी द्यांतसिकते देवं भूतेर्गना जातीये पञ्चवर्षो सीविभिन्नं प्रमोनित स्तानेव पञ्चवर्षांना । (तंप्रका) । (वर्षके) करवादि । मुननं तरवव्यक्तियादि । तत्र तेषां पञ्चवर्षांनां स्वीनां सर्ध्यव्यक्ति प्ववत् व्यवस्तन्तर सृष्टिक वे कृष्यस्ववः ये कृष्यस्वयः करतेव सिक्षे ये कृत्य स्वानं सामाण्य त्रियाद्यासित प्ववत् व्यवस्तन्तर सृष्टिक साम पत्रदूषीं अन्तर्वे स्वावत् स्ववत् व्यवस्तन्तर सृष्टिक साम पत्रदूषीं अन्तर्वे स्ववत् व्यवस्ता । स्ववा । (स्ववत् व्यवस्ति । स्ववानास्त्रीमृत क्षित्र स्वविक्षे स्ववत् व्यव्यत् । स्ववानास्त्रीमृत क्षित्र स्वविक्षे स्ववत् व्यव्यत् । स्वविव स्वविक्षे स्ववत् व्यवत् । स्वविव स्वविक्षे स्ववत् व्यव्यत् । स्वविव स्वविक्षे स्वविक्षे स्ववत् व्यव्यत् । स्वविव स्वविक्षे स

करपाहर्शकरवाशविषा समीपरिवस्तनर मकासकर क्षेत्रपत्तव प्रतेकप्रकार पाचवर्षर सर्वाकरीयिक विमानमुं मधीमूमिमागसीमतुं कर दिवैतेमिकनापाचवर्षरपार्थकर कालरानशीस राज्य पाचवर्षर पाचवर्षर पाचवर्षर पाचवर्षर विमानमुं प्रवीमूमिमागसीमतुं कर दिवैतेमिकनापाचवर्षर तिष्ठ कालरानशीस राज्य पाचवर्ष पाचवर्षम् विमानम् विकार पाचवर्षम् विमानम् विमानम् विकार पाचवर्षम् विमानम् व

किग्रहकेसारस्वा धागामिषगां बेहवा किग्रहासोएस्वा किग्रहक्यावीर द्वा किग्रहवध् चीवेदवा भवेदयारिसेस्वे सिधाणोर् णहुणे समष्टे तेण किग्रहमणोएसो रहतराए चेविपयतराएचेव कततराएचेव मणा मस्तराएचेव मणुणतराएचेव वणेणयणसा नेतेणीलामणी तेसिण मणीण दमेयास्वे वणावासेपणणसे सेन्द्रानामए स णतिवा भग पस्ते द्वा सुपदवा सुपि छोदवा चासे द्वा चासिप छोदवा नीला

मेस विनिम् क्षमाकामस्वपह तहिकृष्यमतीव प्रतिभातीति तहुपादानं कृष्यागीक वृष्णकणवीर कृष्णवन्सुजीवा प्रमोककस्वीर बन्धुजीववृद्धमेटा प्रशोकाट्यो हि पण्चवयां भवित ततः ग्रेय वर्षं द्वारं द्वाराम्य कृष्णवन्सुजीवा प्रमोककस्वीर बन्धुजीववृद्धमेटा प्रशोकाट्यो हि पण्चवयां भवित ततः ग्रेय वर्षं द्वारं द्वारं कृष्णवर्षं पत्र प्रावत्युक्त त्वरावनिविधिष्य पृच्छितः। (भवि प्रयास्त्रे) इति भवेत् मणोनां कृष्णवर्षं पत्र प्रावत्युक्त त्वरावनिविधिष्य पृच्छितः। (भवि प्रयास्य प्रपाननिविद्य प्रवं भूतः कृष्णविद्यानिविद्य वर्षः भूतः कृष्णविद्यानिविद्य वर्षः भूतः वर्षः भूतः वर्षः भूतः वर्षः मुस्ति वर्षः प्रताम्य प्रवाद प्रवाद कृष्णे न वर्षः न प्रमीप्तितत्वापव वर्षे किम्प्यं प्रताद कृष्णे न वर्षः न प्रमीप्तितत्वापव वर्षे किष्यत्व कृष्णे न वर्षः न प्रमीप्तितत्वापव वर्षे किष्यत्व प्रति कृष्णे वर्षाचिदिष्टतमं भवितः। वर्षे विद्यत्व प्रति वर्षे कृष्णे न वर्षः प्रताद वर्षः वर्ष

पाराकीय पन प्रवा क्षीतिका करती सक्षतीतु मासक कालय सम्मं कासुं वकुकुलवृत्व प्रकाशत् । विस्तियम् किससरकालसंबंधावेकतु कृत्र कालोपश्रीकवृत्र कालूक्षययः वासुवंधवात वृद्यवयेष विव्यासनम् क्षित्र कृत्र कालोपश्रीकवृत्र कालूक्षययः वासुवंधवात वृद्यवयेष विव्यासनम् विक्रम् क्ष्यासन् क्ष्यास्त्र क्ष्यास्त्र प्रकारकालास्य क्ष्यास्त्र क्ष्यास्त्र प्रवादिकरीयीतिकायवाति कालास्य पर्पूर्वीकव्यवि कालास्यंत्र विक्रम् विक्रम्यम् विक्रम् विक

4 8

इता नीनगुनियादवा सामापितवा उन्वत्तपितवा वसरातीतिवा इन्हरवसणितवा मोरगावाइवा पारेवगीवातिवा प्रयमिनुमुमेतिवा वाणनुसुमेतिवा पंजणेकेमियनुमुमेदवा नीनृप्पनदवा नीनासोमेद्र वा नीनवथू जीवेदवा नीनकणवीरेदवा मवेयामवे सियाको इकंट्रे समहे तेण णीनामणीपत्तोदद्वतराचेव जाववगणेण तत्यक केतेनो वियामणी तिसिण इमेयाद्ववं वणावासे पगणत्ते से जद्माणामण सरमहिरोदवा ममहिरोदवा नरहिरोदवा वराहहरिदेवा विवय

गुक कीर गुकिपिक गुकस्य पत्रस्वाप पितिशेष, सायिष्यं सायपच नीसी मतीताबीली भेदी नीचीच्छेद, नीसीगुसिका गुसिका द्रत्यगृटिका श्यामाको धान्यविशेष, उत्तरन्त गीर्वतराण सन्याजीपतीता, इस्तरी धलदेव स्तर्य वसनं तत्त्व किस भीसं भवति स देवतथा स्वभावतता, इस्तरास्य नीस्तरस्य परिधानात् सयूर्गृता पारावतगृत्वा पत्तसीकुसुमव्यकृष कुसुमानि मती सानि। इतका कवन्ति "दृत्यति द्वा महानीसेद्वा सरमतित वा" इति इस्तरि तत्ते नहीं सीस्तरकता रत्नविशेषा प्रतीता पञ्चनकेथिका वनस्पतिविशेष सत्य कुसुममञ्जनकिष्ठका कुसुमम् नीसीत्यस्य कुत्वत्यं भीसार्थकवववीर मीस्तरसुकीवा पश्चाकादिवृष्वविशेषाः (भवे प्रवादवे इत्यादि प्राग्वत् व्याख्येयम्। तथा (तथ्यः)भिरयादि तव तथा मद्यावा प्राप्त व्याद्येयम्। तथा (तथ्यः)भिरयादि तव तथा मद्यावा स्तर्यादि तथादि तथादि तथादि साम्ययस्त्रवास्यस्य व्याद्येयम्। स्तर्याद तथाया (त्रिवास्यभित्यादि तथादि त

मिंगोरीयानीपार्वडीतेडवीड्डवीड्डवेड्डव्हड्ड्ड स्वानीपोप भीतधासपेची भीतधासनीपोप नात्रीगुसी ग्रासीनीग्रिटिबागीसी साग्रवान्यवरीय दंतराग वननीपोध पवावबिसम्बनीकेडवावस्वनीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र मेर्स्यकीत्रांसुद्र प्रवादकीत्रांस्यकीत्र मेर्स्यकीत्रांस्यक्र मेर्स्यकीत्रांस्यक्र मेर्स्यक्रिक्षवार्यक्र मिर्स्यक्रम्यक्र मेर्स्यक्रम्यक्रिक्षवार्यक्र मिर्स्यक्रम्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्रमेर्स्यक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रमेर्स्यक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्यवित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्यवित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्यवित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्यवित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्यवित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्यवित्यक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्यवित्यक्

गोव इवा वालिदवाकरितवा स अक्सरागेषवा गुजधरागेतिवा जामु गजुसु मेद्रवा िकसुयजुसमेतिवा पाजियाकुसमेतिवा जाति गुजेतिवा सिलपव्याजेतिवा पवालकुरेद्रवालोष्टिसमणीतिवाजखारसगेदवाकिम राग कवलेद्रवा चीणिष्टरासीतिवा रतूप्पत्तेद्रवा रत्तासोगेदवा रत्तकण वीरितिवा रत्तवधु जीवेद्रवा भवेयाक्वेसियानोद्रणहे समहेतेण जोष्टिया मणीएत्तो दृहयराचेव जाववणेण पर्यणत्ता तत्यण जेतेष्ठाजिहा मणी तिसण मणीणं दमेवाद्ववे वन्नावासे प्रयात्ते से जषानामए चपेद्र वा चपगळ्तीद्रवा षान्विदास्वा प्रविद्यानेरितवा प्रविद्याविद्याद्वा प्रविद्यानेरितवा प्रविद्याविद्याद्वा प्रविद्यान्याच्वा चरियानमिदावा चरियानमिद्याचा चरियानमिदावा चरियानमिदावा चरियानमिदावा चरियानमिद्याच चरियानमिद्याचा चरियानमिद्याच चरियाच चरियानमिद्याच चरियाच चरिया

समयमावी चभूराग, गुञ्जा खोकप्रतीता तस्याहरागी गुञ्जाहराग गुञ्जाया हि चहुँ म तिरिक्त भवति। चह चाति कृष्यमिति गुञ्जाह गृष्ठ ज्ञं जपानुसुमिनिंगुककुसुमपारिजात कुसुमजात्यिहच्युलिका खोकपित्वहा। शिचाप्रवासं प्रवासनामारत्नविग्रेय, प्रवासांकुरस्यैत्र रत्नविग्रेयस्य प्रवासस्यांकुरः। स हि तत्प्रयमोद्भतत्वेनात्यन्तरक्षी भवति तत स्तवुपादानम् भवति। लोहिताचमित्रनामरत्नविग्रेयः। साधारसक्तिमरागरक्रकम्मखचीनिष्टराग्रिरक्षीत्यचरक्षाणीककं बबीरवन्सुजीवाः प्रतीताः। (भवे एयाद्वे) हत्यादि प्राग्वत्, (तत्यया) मित्यादि तक तथां मणीनां मध्ये ये हरिद्रास्थयस्येषा मितदृपोवर्यावासः प्रचारः स्तद्यधा सिज्ञानामए) हत्यादि स ययानामचम्पकः सामान्यतः सुवचचम्पकीवृष्यः चम्पकच्छत्सीसुवर्यवम्पकस्य चम्पकम्परः, सुवर्यं चम्पकच्छेरः इरिद्रा प्रतीतः इरिद्राष्टिदे इरिद्राष्टेटः। इरिद्रास्थित्व प्रियंत्रीविकारद्यप्रतीतः इरितासिकाभेदी इरितासिकाहिरः इरितासिकागुठिका इरितासिकासारनिवर्षिता गुरिका चिनुरोयं गन्यद्रव्यविग्रेयः चिकुराष्टागाः। चिनुरसंयोग

संध्यानुष्पामनसनुरागजेडतुष्ठः षाधीवियोठीनुर ग जासूनोष्ट्स प्रसास मांपूस पासिकावनस्पती मापूस सुष्टिषेगसी प्रिसाद्ध्यमस्परलियसेय स्मातावासानाष्ट्रंत् सीहितास्थ्यमस्परलियसेय सायनुरस्पानिहरः रहण्डित्ते स्वयं सिद्रन्दं पुज रक्षीत्यश्वक्षमस् राजुष्पतीकवृत्व रातस्वकं स्वयं रातस्वकं सिद्रन्दं पुज रक्षीत्यश्वकं रातस्वकं से रातस्वकं सिद्र्यं रातस्वकं र

वित्तरगण्या वरकणण्यितवा वरकणगनिवसेद्दवा वरकणण्यितवा वर कणगविषसेद्रवा सुवणसिप्प्यिवावरपुरिसवसणीतिवा चन्नद्रकुमुमेति वाचंपानुसुमेदवा नुद्दिया नुसुमेद्रवातद्यनुसुमेदवा षोसेवय्यानुसु मेतिवा सुवर्णनूष्टिवा नुसुमेदवा कोरंटवरमन्त्रदामेतिवा सुद्धिर्वाव यानुसुमेतिवा वीयगनुसुमेतिवा पीयासोएतिवा पीयकणबीरप्रवापीव्य वक्तनीवएतिवा भवेयाकवे सियाणोद्दणहे समहेतेणं हानिहामणी एत्तो इह्यरोचेव नाववयणेणा पपणात्ता तत्यणा नेतेसुविकन्नामणी तेसिका मणीणा दमेयाकवे वणावासे पपणात्ते सेन्दानामण् भंकेद्रवा स व्य

निमित्ती वस्तादीरागः। वरकनकस्यनास्य सुवर्षस्य यः क्षयपृष्टके निष्ठयः। वरपुष्यी बासुर्वेव स्तस्य वसनं वरपुष्यवसनं सत्त्व किस्तपीतमेव मवतीति तदुपादानम्। चत्त्तको कुसुमं लोकती वस्त्रयम्। चत्तको कुसुमं लोकती वस्त्रयम्। चत्रककुसुमं सुवर्षचम्पकपुष्यं कुप्ताग्यकीकुसुमं पुष्पप्रकितुसुमं कोर्तरकः पुष्पक्षाति विग्रेय स्तस्य दामकीरपरक दामः। तक्वकृष्णाचली तस्यां कुसुमं तक्वकृषुस्तम्। बीवातकी कुसुमं सुवर्षन्तिकाकुसुमं च प्रतीतं सुविर्वयका वनस्पति विग्रेय स्तस्याः कुसुमं विरिवयका कुसुमं सुवर्षन्तिकाकुसुमं च प्रतीतं स्तर्यकुसुमं वीयककुसुमम्। पीतालोगीक पीतकचन्नविर्वयका कुसुमं विवर्वक्रियाः प्रतीतः (सर्व प्रयावविष्ठ स्तर्यक्रियाः) प्रतीतः (तत्रयच)मित्रवादि, तक तियां मचीनां मध्ये ये पुक्लामवर्णसीनामयः भितद्वपी वर्षावासः प्रचातः तथायः (सिक्रवानामयः) इत्यादिः। स यका नाम चर्कतः रस्तिविग्रेयः। वर्षक्रवाद्वस्त्रवाद्वादेवकोदकरनीदिधवनचरिष्ठारपुरक्रीच्वावाविष्ठारप्

चमाचिष्ठच्यां व स्विद्यां गीसी चरितासमूच्यतिविमेत चरितासमुद्यां व दिरासमीगीसी वकीर रामद्रव्यवस्थ विकुरम्बरंगवेसीयीकीमाससरीरंगीगीसीकी सुद्रस्वयं प्रधानसुव्यं स्वस्त्रम्वं स्वस्तिम् स्वस्त्रम्वं स्वस्तिम् स्वस्तिम्यस्तिम् स्वस्तिम् स्वस्तिम्यस्तिम् स्वस्तिम् स्वस्तिम् स्

वनीतिवा पारावनीप्रवा चटावनीप्रवा मारयवनाप्रएतिवा धन्तघोय मप्पपट्टेंद्रवा मानिविद्वरामीद्रवा नुदप्प्परामीद्रवा नुमुप्तरामीतिवा मुक्तिच्चिवाडीद्रवा पिष्ठणमिनियाद्रवा भिसे द्रवा मुणानिद्रवा गय दतेत्रवा नवगदनएवा पीढरीयदनएवा मिसुवारमन्त्रदामेतिवा मे यामोगेद्रवा में यक्षणयरेवा में यवंधूनीवए भवेयाक्वे सियाणो तिषाहे में में तेण मुक्तिन्ता मणीए प्रतोष्ट्रयराचेव नाववरणीयण प्रणात्ता तेसिण मणीण प्रमेयाक्वे गन्ये प्रणात्ते मेनप्रानामए कोह

वित्तरं वावावित्रवाकावन्य प्रतीता । चन्द्राविष्ठ तहागादिषु जसमध्यपितिविन्वित्वन्द्रपेक्षिः । (सार्यः वृद्धाविः) इति वा मारिटक मरत्वाक्षमधी विवादकी मिष्यः। (संत्रधीयक्ष्णपृद्धः) वेति ध्वातोऽिन्तस्यर्केष निर्मेश्वकृती धीतो भूतिद्धारित्यस्तम्मार्जनेनाति निर्मितीवृती धीर्तः भूतिद्धारित्यस्तम्मार्जनेनाति निर्मितीवृती धीराः भीषिता एष्टे एजतप्रस्तं स ध्मातधीतक्ष्णपृष्टः। पत्ये तु व्याचयन्ते ध्मातीनािनसयोगेन यो धीराः भीषिता कृष्णपृष्टः स्वाति प्रतितः कृष्णपृष्टामा मानिचीदपृष्टकः कृत्यपृष्परािषः, कृसुद्धारिष्ट्य प्रतितः । (सुक्कद्यावृत्यावाद्योगेति द्यावृत्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्यावाद्य

किष्ठ तेष ययाष्ट्रस्टांतर् पंकरत्नवसेख इंखप्रसिष्ठ वेष्ट्रमा कृ'दणूचवसेय प्रयवादांत इंसपेखीनी पेक्ति कोवपंषीत्रीपेक्ति वगलानीपेक्ति मोतीनीकारनीपेक्ति तसावनद्रवियद्रप्रतिवीचद्रमानीपेक्ति सरत्वाचनु मेघ परिनर्सयोगसीसु क्यानव्यष्ट सास्तिपीठानीरासियुंच कु दनीणूचनीरासि मुक्त द णूचनीरासि मुकीवन्द्रादिकनीपसी मयूर्पायनु मध्यवसीगिर क्षमसन् कोटु कमलततु इस्तीन् दांत सर्वगनायवर्षीकरोककमसप्य सिटुवारवृचनीपुछनीमाल स्वेतप्रसीकवृच स्वेतकस्यर स्वेतक्ष्य जीववृच्चसीप सिच्यपृष्टेष्टद्रवर्ष प्रहृतिमिण कदाचित गुक्कद्रद्रद्रवर्ष प्रयासमर्थ तेष्ठ स्वेत प्रसिकवर्ष कंपिकवर्ष कंपिकवर्ष केपिकवर्ष केपिकवर्ष सम्बन्ध यावन्त्रस्य क्षावन्त्रस्य विकास स्वेतिष्ट्रवर्ष करिया तेष्ठ सविनर्धानाश्चित्रस्य स्वेतिष्ट्रवर्ष करिया तेष्ठ सविन्तर्धानाश्चित्रस्य स्वेतिष्ट्रवर्ष करिया तेष्ठ सविन्तर्थानाश्चित्रस्य स्वेतिष्ट्रस्य स्वेतिष्ट स्वेतिष्ट्रस्य स्वेतिष्ट्रस्य स्वेतिष्ट्रस्य स्वेतिष्ट्रस्य स्वेतिष्ट स्वेतिष्ट स्वेतिष्ट्रस्य स्वेतिष्ट स्वेतिष्य स्वेतिष्ट स्वेत

पुडाणंवातगरपुडाणवापनापुडाणवा चोयपुडाणवाटमणायुपुडाणवा न्यापुडाणवा वंदग्ण पुडाणवा समायपुडाणवा मम्यापुडाणवा जाड पुजाणवा ज्रियपुडाणवा गर्याणमित्त्रियपुडाणवा क्रियपुडाणवा गर्याणमित्त्रियपुडाणवा क्रियपुडाणवा गर्याणमित्रियपुडाणवा च्यापुडाणवा च्यापुडाणवा क्रियपुडाणवा वासपुडाणवा प्रगुवार्यसि एक्पिन्ममाणाणवा क्रियमाणाणवा क्रिवन्ममाणाणवा क्रियमाणाणवा परिमाण्य च्याप्याणवा परिमाण्य च्याप्याणवा परिमाण्य च्याप्याणवा परिमाण्य च्याप्याणवा च्याप्याणवा परिमाण्य च्याप्याणवा च्

एकस्य पुटस्य प्रायो न ताइयो गन्य यायाति द्वन्यस्यास्यावात् तती वष्टुबचनं ननरमपि नन्य द्वयं एकाः प्रतीताः वीयं गन्यमद्वयं चम्यकदमनककु कुम चन्दनीशीरमबबचातीयू विका मस्तिबा स्वानमस्तिकां वायं गन्यमद्वयं चम्यकदमनककु कुम चन्दनीशीरमबबचातीयू विका मस्तिबा स्वानमस्तिकां किया प्रतीता । नवर सुप्रीर वीववीमूसस् स्वानमस्तिकाः स्वानयीग्यामस्तिकाविश्वयाः । एतियां पुटानामनुवाते याष्ट्रयम्वविश्वयायामनुकूसंवाते वाति सति छिद्वयमानाना सृद्धाटमानानांवा गन्दः सर्व वायं पस्तिवायि विरायदिविष्यप्रयामानांवा गन्दः सर्व वायं पस्तिवाय विद्यायायायाः इति इच पुटेः, परिमितानि कीप्टादीनि गण्यद्वयमानानां (मर्वव विरायवे परिमाचीपवायत् कीप्टपुटादीनीत्युच्यते वियो कुठम्यानानाम दुब्बसित्तृहरमानानां (मर्वव क्ष्ममावावा) इति श्वन्यस्वयबिद्यमान्यानां पत्त्व विग्रेयव्ययं कीप्टादि द्वयाबामवस्य त्रियमिव प्राया कुष्टनश्चस्यस्यविष्यसम्भवात् म तु यूषिकादीनां (विक्वरिक्तमस्याव वा) इति विविधिमाचानां मितस्ततीः विग्रवीर्यमाचानां (परिमुक्तमाचार्यं वा) परिभोगाय एप युक्तमानानां कवित् विपरिभावक्रमाचाव वा इति पाठ स्वत परिमान्यीमानानां पार्ववित्तीयी मनाक् मनाक् दीयमानानां (भववादिक्रमाच्यव वा) इति परिमान्वास्वरं स्वानादिकरमाद्याय यत

 इरा वाणमणोनिव्यूत्तिकरा सन्वतोसमता भिमिनस्सवन्ति भवेया इते मिया गोतिगढे समट्टे तेसिण मणीणं एत्तो इट्टयराचेवगन्धे ण पणणत्ता तेसिण मणीण इसेया इते कासे पणत्ते सेज इतनामण आइगोतिवा कण इवा वूरे इवा गवणीण इवा इसगन्मति इवा सिरीस सुमम निचणितवा वास सुममपत्तरासीतिवा भवेवा इवे सिपाणो इणहे समहे तेण मणी इत्तो इट्टयराचेव जावका सेण पणणत्ता ततेणसे भामि उगिण देवे तस्स जाणविमाणस्य वहुमन्भेसभागे तत्थण महेग पेत्या धरमस्व विड

मायह भाजनांतर संक्रियमायानां उदारा स्थारास्ते चामनोज्ञा यपि स्थरत याह मनोज्ञा मनीअनुकूषा स्तन्त मनोज्ञा कृतद्रत्याह, मनोज्ञरा मनीज्ञरात्त यात्मवत्सं नयन्तीति मनी ज्ञाय त स्ति विम्रकीर्यमायानां मनीज्ञरत्यं कृतद्रत्याह । प्राणमनीतिवृत्तिकरा पव भूता सक्यंत स्वांसिदेषु समंततः सामस्येन गन्धा यमिनिस्सरीन्त किष्नुतामिमसुद्धं निस्सरीन्त क्विच्त् (यिमिनिस्सवन्ती)ति पाठ । तबापि सपवार्थी नवरमितः स्वन्तीति मन्संस्ति प्वस्ति स्वांसितः पवसृत्ते विद्याप्ति (प्राण्डे सिक्षः) स्वादेतत् यया भवेदेतद्वपसीयां मजीनां गन्धः (सृरिराण्ड्यो इत्यहं समहे) इत्यादि माग्वत् कृष्टः (तिसिय्) मित्यादि तयायविमितं पूवतत् मजीनामयमितदृष्णः स्वर्णः । मज्ञातं स्त्रव्या (सिज्ञानामप्) इत्यादि तयाया याजनक्षं सम्मैन्यं वस्त्र कर्णं प्रतीत वृर्येवनस्पति विग्रेषः । नवनीतं सच्य इसगर्भेतृती शिरीषकुमुमिन्वयश्च प्रतीतः । (वाल कृमुमपणरासीदः) विति वाचानि याचिरकासज्ञातानि यानि कृमुद्रपत्नाचि तथा रागवत् कृपः (तप्यः) मित्यादि । ततः सं यामियोगिकी देव स्तस्य दिव्यस्य यानविमानस्य वृष्टामध्यदेगभागे यह

ठांमहर्षाणीताषुर प्रधानमनोक्त मनीहरनासिकानद्रमनि सुस्वकारिया सम्बद्धिष्टं दिस सेवागध्र नीकसै पिट्यपूर्वेक्ट्रतेष्टमिष्ननारांमण्डवाषुता कदाचित् गुरुक्षद्रेष्ट्र समर्थेनची तिष्टमुनिनु पूर्वोक्त गंध्यवीवस्य नवांच्यायोग्यगंधिकरी कद्या तेष्ट मिष्यु ग्रामिकष्टीस्यद्रतेष्ठवुं प्रतिसक्षण्ड तेष्ट्र ययाहर्ष्टांनचेकमायू नमें पष्टवास्तु गामुं छ वृद्यनस्यती मांस्वय प्रस गभनुनिका सिरसदावृद्धना पूनानुं समृष्ट कुं वापूचतवायततेष्ट्रगुं समृष्ट सिट्यपूचरक्षत्र समिष्य जलाह्यवायोग्य यावतृत्रस्टिष्ण जकात परिसिकरी कद्या तिष्टार्यको तेष्ट मिष्याप्टिस पूर्वोक्तपरिसयवीषय् नवांच्यायोग्य यावतृत्रस्टिष्ण जकात परिसिकरी कद्या तिष्टार्यको तेष्ट सैवक देव तिष्टनचं यान विमानद्र स्वयुम्यभागप्रदेस कद्वविषद्र एषा मोद्ययक प्रधा प्रस्टिपर गर्माद्यप्रति विकृतेद्रनीपन्नावद्र तिष्टप्रसामेहप्रकेष्ट्रहरू

व्यद्भ चागेग खास सय मिन्निविष्ट धार्म्ग्यम् क्यवययवेष्टया तोरम वररित्तय सानिभिन्नियाग मुमिनिव्ह विसङ्घ नहमिवय पमत्य वेष्टिन्य विसन्ने स्वागामिण कणग्रयण खिचय एउभन बहुमममुविभन्त देसभाग प्रदामिग एसभ तुरय गर मगर विष्या वानग किन्नर हम सरभ चमर कुनर वणनय परमन्तय भित्तिचित्तक वणमिण रयण

महत में भाग इमएडमें विक्वति कमें भूतमिल्याइ। अनेकालम्भ भूतमिलविष्टं तथा अस्ट्रहता प्रम्युत्कटा सुकृता सुप्दुनिय्पादिता धरवेदिकानि कीरवानि बररचिता गालिभाष्टिल्रकाण्य यत तत धान्यद्वतस्वतवरवेदिकातीर्ववररिचतमासिभिष्णकाकः । तथा सुक्रिनाटा विवि कालारसंख्या मनीश्वसंखाना प्रमत्ता प्रमत्तवास्त्वचर्यायेता वैष्ठश्रीवम्रकातःभा वेह्यंस्तमया विमलाः स्तरभा यत्र तत् सुविनस्टविजिस्टबस्टमंखितप्रणसरेवेह्यविमलातार्भ यया मानामवया स्विता यह भूमिभागे स मानामविश्ववितः। सुस्रादिदश्चनात् सान्ताव पाचिक परनिपात । नानामिषस्तित उन्तरी बच्चमी पायन्त सम सुविभक्ती भूमिमागी यह तत् नानामिक्विचितीज्वास बहुसमसुविभक्तभूमिभागम् । तथा र्इहा मृगा वृक्ता ऋवभा वृदभा स्तरगनरमकरविष्टगाः प्रतीता व्याश्चाः स्वापदभुजगाः किन्नरा व्यन्तरिकीया करबीमृगाः सरभा चाटव्या महाकायाः पत्रवः चमरा चाटव्यागावः कञ्चरा दन्तिनः बनसता चनी कादिलता पद्माचता पश्चिन्या पतासां सक्तम विकित्या चित्रसासीकी यत सन्, केंद्रा मृगव्यवस तरगनरमञ्ज्ञाचिकन्नरवरसरमधमरकञ्जरवनस्तापदास्तामक्रिचित्र'। तथा स्तर्मी . इतया स्तम्भीपरिवर्त्ति न्या वजुरलमध्या वेदिकया परिगतं सत् यदमिरामं तत् स्तम्भोइतवज् वेदिकापरिगताभिरामं। "बज्जाच रक्षमसयुगद्यजन्तज्ञत्त पिव च स्वसद्वस्स मासिबीय" मिति विद्याधरन्तीति विद्याधरा विभिन्नविद्यामिक्तमन्तः तैयां जमिन युगैनामि समानबीक्तानि इ डामि तेवां यन्त्राचि प्रपञ्चविज्ञेपास्तैर्युक्तमिव चर्चियां समिरत्नप्रभाष्ट्रवासानां सङ्घीर्मासुनीयः परिवार

धंभना सतनाविषदः एडिएकर् प्रित्स्यीक्षयधीयकाजीयवदारन्धंभन्युक्षयद्द्रश्ची असदकारीमर्थः नापकावीवज्ञूरलमयाद्यारम् विकासनिविद्यादरश्चीक्षयः तीरयनद्रविधेम्यान रचीतकः प्रस्तिज्ञेष्ट विमानद्रविषयः नायविद्यान्धं विकासनिविद्यान्धं विद्यान्धं विद्यान्यं विद्यान्धं विद्यान्धं विद्यान्धं विद्यान्धं विद्यान्धं विद्यान्यान्धं विद्यान्धं विद्यान्यं विद्

भूभियाग गागाविह पचवगण घटापहाग परिमहिग्गवा सिहरधवन
मरीवकवय विणिमुव तन्नाडन्नोहयमिष्य गोसीसरत्तचटणटहूर
टिन्नपचगुनितन उवविय चदणकनस चन्दणघहमुकवतोरण पहि
दुवारटेसभाग षासत्तीसत्तविछन वट्टवग्धारिय मन्नदामकनाव पच

योगं किमुन्न' मवति, एव नाम पत्युद्ध तैमिषरत्नप्रभा जालैराकचितमबभाति, यथानृनमिटं न स्वाभाविकं किंतु विशिष्टविद्याग्रिक्षमत्पुरुप प्रपञ्चप्रमावितिमिति (इ.वगसद्रम्स) कसितिम्भिसिमाण भिन्भिसिमाण चक्युल्लीयण्लीसं सुइकास सिस्सिरीयकव)मिति पाग्वत्, क्वचिदैतन्न हुन्यते। (कञ्चणमिक्यक भूमियाग)मिति काञ्चनञ्च मणयश्च रत्नानि च काञ्चनमिक्रत्नानि तेर्षा तन्मयीसपिका शिखर यस्य तत्तवा । तथा नानाविधामि नानाप्रकाराभिः धरटाभि पताकाभित्रव परिसामस्त्येन मणिडतमग्रिष्यरं यस्य तन्नानाविधपञ्चवषघपटापताकापरिमणिडताग् गिस्नरम् । चपनं चनव्चिकचिकायमानत्वातः । मरीचिकवच किरणजासपरिस्रोप विनिर्मुञ्चन । (सावन्तीइय महिय)मिति साइयं नामा यह मेर्गीमयादिना उपस्पन उन्साइय कुडाानी मासस्य च सिटिकादिभिः सन्मृष्टीकरणम् । साउन्सीक्याम्यामिव महितं पूजितं लाउन्सीक्यमहियम । तया गोमीर्पेण गीमीर्पनामकचन्दनेन सरसरक्षचन्दनेन च दर्दरेख बहसेन चपेटाकारेख वा दत्ता पञ्चांगुनव स्तलाइस्तका यह तत् गीगीयरक्तचन्दनदर्दरदत्तपञ्चांगुनितन्तं। उपचिता निवेधिता चन्दनक्षसभा मध्मसक्तसभा यह तत् उपचितधन्दनकसभम्। (चन्दन वडसुकय तीरखपडिदुवार देसभाग)मिति । चन्दनघटैर्चन्दनकसगै सुकृतानि सुष्टुकृतानि भोभितानीतितात्यर्वार्धे । यानि तीर्यानि तानि चन्दनघटसुकृतानि १ तीर्यानि प्रति "दुवार देसभागं" दारदेशभागे यह तत् चन्दनघटसुकृततीर्णप्रतिदारभागं, तथा (धासत्ती सत्तविष्ठस बहुबग्धारियमल्सदामकलाव)मिति भाषवाङ पश्चोमूनीसक्त भासक्ती भूमीक्षरन द्रत्यर्थः। कह सक्त उत्सक्त उल्सीवतील उपरिसन्बह इत्यर्थ । विपुषी विस्तीर्थ वृत्ती वर्तुना "वन्धारिय" रित प्रसम्बिती मान्यदामकनाप पुष्पमानासमूरी यत तत् भासक्रीसक्तविपुछवृत्तप्रसम्बित विचित्रहरूचेरम् सामंग्रहणरू सुवर्ण मिष रत्नसयहैभिखरजेरन् यनैकपकाररू पंचवण र धटार

भन्द्रभन् प्राप्तप्यम् सुवयं भाष रत्नसरहाश्रस्यक्षम् भनेकप्रकारकः पेववयं इ सटाइ भन्द्रभनाद्रप्रविसेयप्यं संदित्तिसिस्तरत् प्रगुजेक्तुं सिस्वस्त्रक्षप्रं लुजेक्तुं किरणलासप्रति मू कृत्रकर वायदंकरीमुमिनुं सीपयं भातिनद्रक्षप्रवद्गासम्बद्धीदंवरीक्षुलवृतेयक्ष्वरीपृत्तित् गोगीय रक्षयंत्रकरियेयेटाकारि दीवावक्षायाजिक्ष्मविष्यापाक्षद्र विकृषि चेन्ननाकस्तरमंगस्वक्षम् जिक्षां यंद्रनकसम्प्रकरीसीमनकीमा तीर्यतेष्ठकः द्वारनादेसमागनद्विषद्विक्षां के विभूमिस्याग क्रमरिचेददंबाधविक्षतीयं वतुमसंवायमान कृसदामकः कृत्रमालालिकां पंचवयं नामुं सुगर्ध व्वद् धार्मम स्वय मिन्निविह धार्म्मग्यम् क्यवययवेदया तोरण वररत्तिय सानिर्मान्याग मुमिनिह विसह नहमविय पमत्य वेदनिय विमन्तव भ गागामिण न्यागरयण विचय उन्नम्भ वहमममुविभन्त देसभाग इद्यामिग उसभ तुरय ग्रार मगर विद्यग वानग किन्नर द्वर सर्भ चमर कुन्नर वणन्य प्रसम्बय भित्तिचन्तक वणमणि रयग

मइत् प्रे चागुइमप्रदर्ध विकुवति कये भूतिमत्याइ । चनेकस्तम्भ गतमन्निवय्दं तथा चार्यक्रता चम्याकटा सुकृता सुद्धनिष्पादिता वरवेदिकानि शोरचानि वररचिता गासिभाव्यकाण्य यव तत् चान्युव्रतसुकृतवरवेदिकातीरचवररचितगालिमञ्जिकाकं। तथा सर्वितरटा विजि टास्टर्सस्यक्षा मनोक्संस्थाना, प्रमस्ता प्रमस्तनास्तुखस्त्रभीषेता वैद्यक्षिप्रसासामा वैद्यर्थरतमया विमन्ताः स्तरमा यत्र तत् सुन्निष्टविगिष्टन्नप्टसंस्थितप्रशतवैद्यीवमलातः भं यया नानामवया सचिता यत भूमिभागे स नानामविस्विधता । सुस्रादिदर्शनात सानताव पाचिक परनिपातः। नानामिषस्रवित चन्त्रची बहुसमी पत्यन्त समः सुविभक्ती भूमिभागी यब ततु नानामविद्यचितीन्वास बहुसमसुविभक्तमुमिभागम् । तदा देहा मृगा वक्ता ऋषभा बुबभा स्तरगनरमकरविष्णाः प्रतीता व्यासाः स्वापदभुवनाः किन्नसः व्यन्तरविशेषा करबीमगाः सरभा चाटव्या महाकायाः प्रमवः चमरा चाटव्यागावः कञ्चरा दन्तिनः वनस्ता चर्मा कादिसता पद्मारता पद्मिन्या पतासी मक्तम विकित्या चित्रमारीकी यह तत्. ईहा मुगक्रवम प्रसानसम्बद्धिकान्यास्त्रितनर्थवसरभचमरकञ्चरवनस्तापकास्त्राभिक्तवित । प्रधा स्तरभी इतया स्तम्भीपरिवत्ति न्या बजुरत्नमय्या वेदिकया परिगतं सत् यदिभरामं सत् स्तम्भीइतवज् बेदिकापरिगतामिरामं। "वञ्जाद रक्षमन्तयुगस्रवन्तज्ञन्तं पिव च स्वसद्वस्य मासिद्यीय" मिति विद्याधरन्तीति विद्यावरा विभिष्टविद्यामित्तमन्तः तैवा समित युगैसानि समानमीसानि बादानि तेषां यन्त्राचि मपञ्चविभेषासीर्युक्तमिव चर्चियां मिचरत्नप्रभाज्याकानां सङ्घौर्मासूनीयं परिवार

वंभना सतनाविषदः रिष्ठप्रदः प्रतिरम्बीकपबीवकाजीयग्रहारनद्वसः सुख्यदः रही समद्वारीसर्दः नापजावीवजुरत्नसयादारम् विकासकीविकावरकीकः तीरयगद्रविवेषयान रचीतकः पूतलीजिष्ठ विमानद्रविवेषयान रचीतकः पूतलीजिष्ठ विमानद्रविवेष जाव्यदिक्ष्यान्त स्वासनीज्ञ सेन्यानकेविष्ठ वास्तवाद्यप्रदेशित वेषुर्यरानस्य निर्मेष्याभाक्ष्यज्ञेष्ठमे वासंविव भन्नकम्बा रमीमिष्यवेद्रकोतादिक सुवर्षे रानकर्वेतनादि त्रिवद्यप्रदेशित व्यवश्च व्यवस्थानस्य विकासका स्वीमिष्यवेद्रकोतादिक सुवर्षे रानकर्वेतनादि त्रिवद्यप्रदेशित व्यवश्च व्यवस्थानस्य विकासका सुवर्षे स्वत्य स्वत्य वास्तविवयः स्वत्य विकासका विकासक

हग विडळ्ति तस्सण भक्खाहयस्य वहुमक्मदेसभागे एत्यण महेग मणिपेठिय वेडिव्बर् भट्टनोयणारं भायामे विक्ख भेण चत्तारि जोयणार वाहक्तेण सव्यमणिमय भत्यनाव पिड्क्व तीसेण मणिपीहियाए उवर एत्यण महेग सीहासण विडव्बर् सीहासणस्य इमेयाक्वे वणावासे पण्याते तनहा मतविणिक्माण मया चक्कक्ना ख्यमया सीहा सोवाणियापाया णाणामणिमयार पायसीसगार जवृण्यमयार गत्तार वयरामयासधी णाणामणिमए विडव्वेण सीहासणे श्रेहामिय उसम तुरग णर मगर विहग व्यान किन्नर कुम स्मार वाहर व्यानय पडमक्वय भत्तिचित्त सारसारो

पारं विकुब्बन्ति । तस्य च चचपाटकस्य वहु मध्यदेशभागे तत्र एकाम्मइतीम् मिर्विपीठिकाम विक्रव्यन्ति । पारी योजनान्यायामविष्क्रमास्यां चत्वारि योजनानि बाह्नस्येन उत्सीरिनिति भाव । कर्च भूतां तां विकुर्वन्तीत्यत चाइ । (सब्ब' मिबमर्थी) यावत्कारबादच्छामिस्यादि विभे वयसमुद्दपरिगृद, स्तस्याश्च मिष्पीठिकाया चपरि पत मददेकं सिंदासनं विकुर्वन्ति तस्य च सिंहासनस्य भयमेतद्वपीवर्षावासः प्रजाप्तः। तद्ययाः। तपनीयमयाः चक्कसा रस्तमयाः सिंडायैदपशीमित तत सिंडासन मुच्यते, सीवर्षिकाः सुवर्णमया' पादाः । नानामिषमयानि पादमीयकाचि पादानासुपरितना चनयविश्वेषा जाम्नूनदमयानि गानाचि धजुमया वजुरत्नाः पूरिता सन्वयी गानार्था सन्विमेशा नानामिसमये विद्यम्। तसुतम्। (सेव' सीशासके) क्रत्यादि तत् सिंकासन्मीकामृगक्तयभतुरगनरमकरव्याककिकनरव्यसरमचमरवनसतापक्षस्ता भक्तिचित्रमः। (सारसारी विचयमविरयवपायवीड)भिति सारसारै प्रधानै मविरले रूपचितिन पाद देपवायीग्यभनुक्षप तेवनद धर्चुं रमशीकनद्रभूमिभागनद धर्मछ मध्यप्रदेशनद्रविषद प्रैवा प्रकवनुमय पासाहुनुंसावर्सवावाम विकृत्वे तेर पसावानर वनुं मध्यप्रदेसभागरं एका मीट्र एक मिंब पीठछलसु विकुर्व्यक्र विकासिपीठभाठयीयनस्ति सांवपस्त पुकूरुपसर् स्थार सीयन साहपयद समस्त मविभयकद निर्मेशकद सावत्सन्दद भनुकपके तेह मणि पाठिकानद सपरि इहां मोट्र'एक सिहासनपति विकुर्वेष्ट तेहसिहासननु चागसिकहिसद वर्वेकवशेष कहिछ तिकदम्बद् तपनीय रक्तमुबद्यमय चाक्चांहद यायानु देठनुं भागद्भपामय सादा विवद सीमिते सिंदासनद हुवै सीमाना च्यारदपाया चनेकमिवसयं पायानामस्तकहै अंबूनंदसुवर्षमय गावहैर्दस धपनांदरवय वज्रंकरीर्सकपनांनासंधिजनीक्द धनेकमविमयविन्तैवायक्द सेव्हानंदासन वयीजते इ सिंडासन वरगढा वृषम धोड़ा मनुष्य मगरमत्स पंस्ती सर्पे देवता मृग चन्टापटलाव

वर्णं सरस मुरभिमुक्क पुष्फ पृक्षीवयारकिलयं कालागुक्पवर कटक्कक तुक्क धृ वमधमधंत गधु धृ याभिराम मुगंधवरगिधयं गंधविदृभृयं दिव्ब तुब्धिय सद्द्यिन्ननाय पत्यरगण संघ्य पदण पामादीय दिरमिक्कक जावपिहरूव तस्मण पत्या धरमदवस्म बहुममरमिण्कक भूभिभाग विचल्वत्ति जावमणीण फामो तस्मण पत्या धरमंद्रवस्म चन्न्नोय विचल्वद्र प्रचमनयभित्त चित्त जावपिहरूवं तस्मण बहुसमरमिल क्कस्स भूमिभागस्म बहुमक्मदेसभाए एत्यण एगवदराम्य पाक्का

मान्यदामकथापे। तथा पञ्चवर्षेन सरसैन सकायेन सुर्यभवामुक्तेन धिर्यन पुष्पपुञ्चवर्षे नीपधरिष पूज्या किसर्त पञ्चवष्यरससुर्यममुक्तपृष्पपुञ्जीपधारकिर्ता। (कालागुवपवर कुन्ड रुक्कपुवस्वमधमिन्त गन्युड यामिरामं सुगन्य वरगन्य गन्यियं गन्यविड सूय)मिति मान्यत राज्य परसरीग्यानां संध्यः समुदाय स्तैन सम्यक् रम्बीयत्या विकीर्षं व्याप्त मप्तरीग्यमम् विकीर्षं, तथा दिव्यानां सुटितानामातीद्यानां वेबुबीवामृदध्यादीनां ये यन्त्रा सीः सम्प्रवित्रम् स्थकं श्रीवमनीदारितया प्रकर्षेय नादितगन्यत् दिव्यानुटितगन्त्रसम्बदितम्। (पन्त्रं लावपिक्वव)मिति। यावव्यन्तरस्यान् "धव्यं सवदं सवदं प्रदं महं नीर्यं निम्मतं निष्पं लिक्वंकव्यव्यायं सप्पर्म समिरीयं सच्वजी प्रवासद्यं दिस्मिवज्ञं प्रविक्व पश्चिवव"मित प्रयं यावव्यव्यायम्। (त्रस्य)मित्यादि सस्यव्यमिति माग्वत्। मे धागुक्षमव्ययस्य प्रवेता तक्व स्वव्य पात्रन्तं प्रयादि स्वव्य । स्वात्रं प्रवादि स्वव्य प्रवेता प्रवादि स्वव्य प्रवेता। स्वा पुष्पप्रवेताः स्वयं प्रवेताः प्र

सीहासणस्य छवरि विजयस्य वहुमकादेष्य भाए एत्यण वयराय मय भक्ष विज्ञात तेसिवण वयरामयि भक्षसि कृमिवक मुनादाम विज्ञात सेण कृमिवक मुनादाम विज्ञात सेण कृमिवक मुनादाम विज्ञात सेण कृमिवकमुनादामे भन्ने हि चहि तदहूँ व्वतप्य माणमेते हि भक्ष कृमिवक हि मुनादामे हि सव्ज्ञासम्ता परिखित्ते तेण दामातविणि ज्ञात वृमगा मुवणणपयरंग महियंग गाणामिण र्यण विवह हारह पर ज्वसोहिय समुद्या इस भ्रेणमण्णमस्यता पुल्यावर दाहिण नरी गएहि वाएहि मदाहि एइ ज्ञानमाणा वेटि

सद्तीक पत्र परिमन् स्थाने महरेक विजयदूष्य वस्त्रविशेष पाइ च जीवाभिगममृत्तरीकानृत् विजयदूर्य बस्तविशेष इति तं कुव्वन्ति स्वयक्तमा निष्पादयन्ति क्यं भूतं इत्याह, शब्दिन्दुक कृन्दरक रजीशमृतमधितफेन पुराजिन्निकास सम्बापतीत । कुन्देति कुन्दकुसुमन्दक रज चटक क्या। प्रमृतस्य चीरीदिविजनस्यमधितस्य या फेनपुञ्जोडियडीरीक्ररस्तत्सन्निकामः तत्समग्रम पुन क्रयंभुतमित्यार, (सब्बरययामयं) सब्बात्मना रत्नमय "चर्च्य संपर्श्वपासार्य" मित्यादि विशेषण स्नार्व प्रान्वत्, (तस्सब) मित्यादि तस्य सिंबासनस्योपरितनस्य विजयदूष्यस्य बहु मध्यदेशमागे बन महान्तमेकं वजुमयं वजुरत्नमयं चेकुगमंकुगाकारं मुह्तादामावसंबनायय विकुर्व्वन्ति, तस्मित्रच वचमये चंकुमे महदेवं कुम्मागु मगधदेगप्रसिद्ध कुम्भपरिणाममुकादाम विकुर्व्यति (सेश)मित्यादि तत कम्माग् सक्तादामधन्येश्चत्भिं कुम्भागैः कुम्भपरिमाणै मीकादामभिस्तदशैन्चत्व प्रमाध-माते सर्वत सर्वास दिचु समंततः सामस्त्येन सम्परिचिप्तं व्याप्तं (तिक दामा) प्रत्यादि तानि पञ्चापि दामासि (सवसिञ्जर्स वूमगास्तपनीयमया सम्बूसगाः) शाभरणविभेपरूपा धगुमागे येषां प्रसम्बमानानां तानि तथा। तथा नानामणिरतने नानामचिरतनमये विविधे विचिन्ने कारी रहेर्दारस्य छपमीभितः सामस्त्येन मीभितः ससुदायी येपा तानि तथा। तथा पूपत् भनाक् चन्यीन्य परस्परं चमस्प्राप्तानि चर्चसम्मानि पूळाणस्दिचिधीत्तरागते मन्त्राय इति मन्दंश एध्यमानानि विजयवस्मस्वेतहे पथवामध्याचरसमद्रनीफेणसरीस्त्वेतहरू समस्तरत्नमयहरू निर्मसहेमूनमपुद्दछ नीपछेक्द्रचित्ततमसन्नकरेही योदवायीग्यक्द्र मनोश्रद्धणकी देवसहारनाद्ध्यतेमाद्रिप्रतिवंतक्द्र तेष्ठ नक सिकासननक कपरि विजयवसनक क्ष्म मध्यदेसभागक तिका प्रजूमय चाकह विवृत्वक तिक वनुमय चेनुसनैविषय कु भप्रमायह स्वभद्देसप्रसिष्ठ विकुर्वत वेहमूचमु कु भप्रमायह मीतीटाम धनीरक विकुक मूचगामीतीधकी घर्ड छवप्रमायमालक धर्व कु भगमायक विकु मीतीदामक वीड्डरपतसङ्गविविएकमीद्रमीतिचिड्डसङ्ख्यारमीतीनीमासार्चक्षद्रवनगाडी हीतिक पांचकरामनक तारीसुवकमयसंतूसगाणूमतीकक सुवणनीपांनकी तियककरीमहितकक

विचय मिणारयणापायपिढे भत्यारय मञ्यमस्रा नवत्त्यकुमत्त निव्व सीच क्रेसरपवत्थयाभिरामे मुविरत्तिय रयत्ताणे जववियायोमदु गन्नेपष्टपिडवायणोरत्त मुयमंवृष्टे मुरम्मे भाषण गह्यभूय गावनीय तून फासमञ्ज पासादीए तस्मण सीचासणम्म जविर एत्यण मदेग विज्ञयदुस विज्ञ्बति सेणविज्ञयदुस विज्ञ्बति मेणविज्ञयदुम सेतसख ककुद दगरय पमय मिच्च फेण्, पुञ्जसन्तिगास सन्वरयमा मय पत्यसण्डं पासादीय दरिसणिज्ञम प्रभिष्ठव पिड्हव तम्मण

सत्म विजयपुर्स विज्ञान संगावजयपुर्स विज्ञान संगावजयपुर्स सेतस्य कतुद दगरय चमय महिप फंगा पुष्ठजमन्तिगास सत्वरयमा मय चत्यसगरं पासादीय दिसिग्जिन्म चिमहव पहिरुव तम्ममः

• गीठेन सह यस्त्रचा प्राकृतवान्त्रवयास्त्रयययः। (चहरयमकमम्रागनकत्रय कुमन्तिनाकिमस्

• गीठेन सह यस्त्रचा प्राकृतवान्त्रवयोग्ग्यासत्यस्ययः। (चहरयमकमम्रागनकत्रय कुमन्तिनाकिमस्

• गीठेन सह यस्त्रचा प्राकृतवान्त्रवयोग्ग्यासत्यस्ययः। (चहरयमकमम्रागनकत्रय कुमन्तिनाकिमः प्रावन्तः। कुमान्तारम्य तत् चमुरक्रस्य ते कुमान्ताम्य विमानः। माकृतवात् नवाव्य येपां ति नवव्यः। कुमान्तारमपर्यन्ता नवस्यस्य ते कुमान्ताम्य नवस्तुमान्ता प्रयवन्तर्यस्य परित्वव्य किमानि कीमसानि नमन्त्रीचानि च क्षेत्रमात्राम्य वस्य मयूरकस्य तत् नवव्यक् मान्तिम्य केसरः चाम्रकः पृष्ठनामम्रकेष नवव्यककुमान्तिम्य केसरेष प्रयवन्तरमाहादितं सत् यत् प्रमिरतमं तत्रच्या विमयपूप्रापरित्रातो याहिक्यः माकृतवात्। (चार्षक्रमस्य म्य नवनीय मुख्याके) इति पूर्ववत्। तथा सुविरिचत स्वस्ताव सुपरि यस्य तत् सुविरिचत स्वस्ताव सुपरि यस्य तत् सुवरिचित स्वस्ताव सुपरि यस्य तत् सुवरिचित स्वस्ताव स्वपित्व स्वस्त्रवयः। स्वर्ष सुवर्गनाक्षारम् वस्य तत्त्रवा। तत्र "चपरिरक्ष सुवर्गनाक्षारम् रह्मा सुवरिपरित स्वस्ताव स्वर्गन सुवरिपरित सुवरिवर्गन सुवरिपरित स्वस्ताव स्वर्गन सुवरिपरित सुवरिवर्गन सुवरिपरित सुवरिवर्गन सुवर्गन सुवर्गन सुवरिवर्गन सुवरिवर्गन सुवर्गन सुवर्गन सुवरिवर्गन सुवरिवर्गन सुवर्गन सुवर्गन सुवरिवर्गन सुवर्गन सुवर्

(पासाइए दरसियन्त्रे पमिक्ते पिक्क्ते) इति प्राग्वत् (तस्सय)मित्यदि तस्य सिंहासनस्योपिर

वमरीमाइ इम्ती वयन्ता प्रशीकाविक पद्मन्ताकमित्ती एइनीमितिकरीयिनिक्षण्ड सारमाणि

प्रेसारमन्त्रेत्वत्योग्यमधीरलमण्डायकरीन्यक्यः सिंबदेद्वातादिरलक्ष्मेतनादित्वनीपटेपीठकत

स्वानीपाग्रहीयाण्डे पाष्टादन्ते सुक्रमान ममुराधिकश्रीकष्ठ व्यः नवीन्नः स्वाहण्यक्षेत्रती

एइसी हामनक्षण्डानीपर्विक्षमन्तमम्भीतस्य सीक्ष्मसरीयरीयारसीयावटक्ष्यज्ञेत्वनाष्ट्रतम्य

इक्तरीपाण्डायस्यक् तिस्वासन्यकापरिमनीषरङ्गः रचिष्ठस्याक्षार्यन वस्तादिनाष्ट्रक्षमार्थ्वक

क्ष्मासिक प्रतिकादनिकश्रीयन्वद्यसम्भानकपरिवाज्ञकपीसीस्त्रवस्याविक क्ष्यः त्रवस्यपिरस्तकः

वस्त्रकरीषुपपेरतेविक्षसम्बिटनक्यः रमबीक्षण्य क्षमाय्वमं क्ष्यनुगास्त वन्नस्यी मायव

धारकंतूम एडनापरिसस्पीतृसिंडासमसुरुमालस्य विज्ञानस्यसन्तरुप्रहेलीड्यायोग्यस्य रिडनर् सिंडासननद्र तपरि प्रेंडा सीटुपक विजयवस्थेट विज्ञान्य विजयस्य स्वेतसृत्रु संस्थासिक संस् स्रियामस्वदेवस्स पिक्मतरपरिसाए भट्ठदेवसाइसीण भट्टभहासण साइस्सीच विज्ञ्बद् एव दाहिणेण मन्भम परिसाएदसग्र देव साइसीण दसभद्दासणसाइस्सीच विज्ञ्बित दाहिणपञ्चित्यमेण बाहिरपरिसाए वारसग्र देवसाइस्सीण वारसभद्दासण साइ स्सीण विज्ञ्बित प्रवित्यमेण सत्तग्रह पणियाहिवर्ष्ट्रण सत्त मद्दासण साइस्सीच विज्ञ्बित तस्सण सिद्दासणस्य चर्डदिसि एत्यण मूरियामस्स देवस्स सोलसग्रह पायरक्वदेवसाइस्सीण सीलस भद्दासण साइस्सीच विज्ञ्बित तज्ञा पुरित्यमेण चत्तारि साइस्सीच विज्ञ्बित दाहिणेण चत्तारि साइस्सीच प्रवित्यमेण चत्तारि साइस्सीच उत्तरेण चत्तारि साइस्सीच तस्स दिवस्स

चत्वारि मद्रासनसङ्खासि दिख्यपूर्वे स्यामम्यन्तरपर्वदीऽप्टानी दिवसङ्खासी योग्यानि परटी भदासनसङ्खानि दक्षिणस्यां मध्यमपपदोदमानां देवसङ्खानां योग्यानि दशमद्वासनसङ्खाणि ट्यिकापरस्यां नैकातकीके इत्यर्थः। बाधापर्वदी दादमानां देवसहस्राणां रादमभटासनसङ्-साचि परिचमार्या सप्तानामनीकाधिपतीनां सप्तभद्वासनानि विकुर्वति तदनन्तरं तस्य सिंहासनस्य चतमुष् दिन् पत्र सामानिकादि देवभद्रासनाना पृष्टतः सूर्याभस्य देवस्य सम्बन्धिना वीद्रमाना मात्मरसदेवसरुवासी योग्यानि पोइशभद्रासनसरुवाणि विकुर्वति । तदाया चत्वारिभद्रासनसर साबि पूर्वस्था चलारि दिस्यात रचलारि पश्चिमाया ब्चलारि उत्तरतः सवसंख्यया सप्लाधिकानि चतुः पञ्चामत्सक्कावि ४४ ० भद्रासनानां विकृतित । (तस्सवंदिव्वसी)त्यादि तस्ययमिति पूर्वधत् च्यार मामानिक सहसदिवतानी च्यारभद्रामन सहस्र विकुर्लंग तेह सिंहासननम् पूर्वेदिस सूर्याभ देवना च्यार चगुमश्रिपीनांपरिवारसंश्रितनां च्यार भट्टासन सङ्घ विकृत्वर्द विद्वसूर्वाभनां सिशा सवनद परिनकृषि मूर्याम देवना पर्म्यतरपरपदानद्विपद पाठसद्दसदेवतानां पाठभद्रासन सङ्ख विकुर्वेद एमल दच्चणदसिद्र मध्यपरपदानद्विषद् दस देवसङ्खना दसभद्रासन सङ्ख विकुर्लंड नैरितिकृषि बाइस्यपरपदानद्रविषद बार देवना सदसना भारमद्रासन सदस विकुर्लंड परिकारदेशि सात कटकनाथवी सातमद्रासन सङ्खना विकुवंद तेड सिडासननद चिहुदिसड इडां मूरियाभ देवना सीचसडस चात्मरचक देवता सीख मद्रासन सङ्ख नीपलावड तिकडें छद पूर्वदिसिर्इ स्यारसङ्खभद्रासय नीपजावङ् दिचयदिसङ् स्यारसङ्खभद्रासननीपजावङ् पिकस दिसक् च्यारि सक्क भद्रासन कत्तरदिनिक् च्यारसङ्गसमद्रासयनीयकावै विवर्दवसंबंधीयानविमान

क्ष्ममाणायः वत्तस्वमाणागः वभाभामाणाग्यरानीण मगनुनी**य मनद्रीवं** कमंग मग्रिवृत्तिकरेगं सट्टेगं तपए में सव्वउममता भाष्रेमान सिरीए पतीव उवसोभेमाणे तिहु ति तएण से पाभिन्नगिए देवे तस्स सीदासणम्य भववत्तरेण उत्तरपुरित्यमेण एत्यण स्रविदासस्स देवस्य चरुपदं सामाणिय सादसीण चत्तारिभद्दासणसादम्सीन चत्ताभिदासणसाइस्सीण विज्वन्ति तस्मण सीइसणस्य परित्य मेण मुरियाभस्य देवस्य चलगढ पगुमहिसीण चत्तारि भद्रासम सदस्साद विख्ळार तस्सण सीहासणस्य दाहिणपुरित्विमेश

कंपमानानि भूमाभीच्याविच्छेदे दिपाक्रमवादिरित्यविकेदे दिवैचर्ग यदा पचति पचतीलक प्रवसुत्तरकापि प्रैपत्कस्पनवभादेव प्रकर्पत प्रतस्तती मनाक् प्रसमिन सम्बमानानि तत परस्पर सम्पर्कतंत्रमतः पहरहमाची पहरहमाचा रति मन्दायमानामि उदारेच स्पारेच अन्देनिति बीनः स च स्कार मन्दी मनः प्रतिकृतीपि भवति । तत चाच मनीचीन मनीउनुकृतिन तस्त्व मनीनु कुलत्व क्षेत्रती स्यादत चाच मनीचारेच मनांसि योतूर्णा चरति एका तेनात्मवत्रन्नयतीति मनीकरीकिकादराज्ञित गयत्वादच प्रत्ययः। तेन तदपि मनीकरत्व कृतक्रत्याकः। सर्वमनीनिर्वृत्ति करेय निमित्तकारवहेतुषु सञ्चासां विभन्नीनां प्रयोदर्भनमिति वचनात् हेती तृतीया सत्तोऽधमर्व । प्रतिस्तीववर्षयी मनसन्त निवृत्तिकः सुखीत्यादकं स्तती मनीकर सीन क्रत्यम्भूतिन ब्रव्देन तान् प्रस्यासन्तान् सब तौ दिसु समेतती बिदिसु पापूरयति पापूरयन्ति मर्व तस्य साबिट रूपे चतएव चिया भीभया चतीव छपभीभमानानि छपभीभमानानि विष्ठन्ति। (तएसमि)त्यादि तकः स पामियीगिकी देवस्तस्य सिंदासनस्य चववत्तरेव वायव्यकीवेत्यर्थः। (इत्तरपुरित्वमेव)र्रमान्यां चत एतासु तिसृषु दिशु सूर्यांभस्य देवस्य बतुर्वां सामानिकसंवधावां ग्रीग्यानि चलारि महासनसङ्गाबि विकृत्वीति पूर्वस्यो चतमुवासगुमण्डियीया सपरिवाराचा चनिकामकारक मन्दि रत्नमय विविधानकारक कारचक्रटारसक्चक कारनवसकु तेवकक्रिसीमितकक समुचयपरिकरचेषदामनसः कार्यक्रीषयांचदसमादीमाविकागानवीकार्यक्रवेगसांसदपूर्व दक्षिय इत्तरमध्यावदः यावदः वायरद्वरी संद्ययदः वयायमानवद्दवायती वसेवपवद्वायतांवदः चरकांपरकोशीयायमानकद् वायरकवरीमाकीमाविसंघटीककैतिकवी चपनकप्रधानसन्दर्करी भनीक चनुक्तमः श्रीतानामतनम् चरतच व्याननम् मननम् सुख करतम् सन्दन्नवरी त्रेषटुक्रवाप्रदेशे प्रतिसम्बद्ध विसवविधनकः प्रभायकीतिकवाम सीभाष्ट्रकरी चत्यर्थकः सीमावमानवका रवककः तिचारपहीतेच सेवक देव तेच सिवासननद कायव्यक्षद ईसामक्षम तिवा सूर्वाम देवता

स्त्रियामस्तरेवस्य षिभतरपरिसाए षहरेवसाइसीण षहभदासण साइस्सीच विचल्द एव दाहिणेण मन्भम परिसाएदसगइ देव साइसीण दसभद्वासणसाइस्सीच विचल्दित दाहिणपव्यत्यिमेण वाहिरपरिसाए वारसगइ देवसाइस्सीण वारसभद्वासण साइ स्सीण विचल्दित पवित्यमेण सत्तगइ षणियाहिवईण सत्त भद्वासण साइस्सीच विचल्दित तस्मण सिंहासणस्य चचदिष्ठि एत्यण मृरियामस्य देवस्य सोनसगई षायरक्ददेवसाइस्सीण सीनस भद्वासण साइस्सीच विचल्दित तन्नद्वा पुरित्यिमेण चत्तारि साइस्सीच विचल्दित दाहिणेण चत्तारि साइस्सीच पत्वित्यमेण चत्तारि साइस्सीच चत्तरेण चत्तारि साइस्सीच तस्स दिवस्स

चलारि भद्रासनसङ्खाबि दचिबपुर्व्वं स्वामभ्यन्तरपर्यदी इत्टानां देवसङ्खाबां वीग्यानि चारी भद्रासनसङ्खांचि दिच्चस्यां मध्यमपपदीद्यानां देवसङ्खार्थां योग्यानि दश्रभद्रासनसङ्खाणि द्वियापरस्यां नैक्टतकीये बत्यर्थं। बाद्यपर्पदी बादशानां देवसङ्खायां बादशमद्रासनसङ् स्नाचि पश्चिमार्यां सप्तानामनीकाधिपतीनां सप्तभद्रासनानि विकुर्वति तदनन्तरं तस्य सिंहासनस्य चतमृषु दिश्च पत सामानिकादि दैवभद्रासनानां पृष्टतः सूर्याभस्य देवस्य सम्बधिनाः पीइणाना मात्मरचदेवसच्याचां योग्यानि पोइम्मद्रासनसङ्खायि विकुर्वति । तदाया चत्वारिभद्रासनसङ् साथि पूर्वस्यां चलारि दिवसत प्रचलारि पश्चिमाया व्चलारि छत्तरतः सवसंस्थया सप्ताधिकानि बतुः पञ्चामत्सष्टसास्य ५४० • भद्रासनानां विकुर्वति । (तस्सव्यदिव्यसी)त्यादि तस्यव्यमिति पूर्ववत् च्यार सामानिक सङ्खदेवतानां च्यारमद्रासन सङ्ख विकुर्वोद्य तेड सिंडासननद्र पूर्वदेसि सूर्याम देवना च्यार चनुमिडपीनांपरिवारसंहितनो च्यार भद्रासन सहस विकुत्वदे शेडसूर्याभनो सिङा सचनकः परिनक्षि सूयाभ देवना पर्स्यंतरपरपदानकविषकः पाठसक्वदेवतानां पाठभद्रासन सबस विकुर्ज्यंत्र एमल दश्यदिसद्ध मध्यपरपदानद्रविषद्ध दस दैवसबसना दसभद्रासन सबस विकुर्ळाद नैरितिकृषि बाहब्यपरपदानदविषद् धार देवना सहस्रना बारभद्रासम सहस्र विकुर्ळाड पिक्सिमदिस सात कटकनाध्यी सातमद्रासन सङ्खना विकुर्वेद तेड सिडासननद चिहुदिसङ् इकां मूरियाम देवना सोश्वसङ्ख चातमरखक देवता सीश मद्रासन सङ्ख नीपजावद तिकडेंडद पूर्वदिश्व च्यारसङ्गत्तमद्वासङ् नीपनावङ् दिश्वदृतिङ् च्यारसङ्ग्रसम्ब्रासननीपनावङ् पिकस दिसङ् च्यारि सङ्ख भद्रामन एत्तरदिसिङ् च्यारसङ्ग्रसमद्रासवनीपजावै तेङदेवसंवंधीयानविमान

48

क्रमायार्यं प्रचम्बमायाया प्रभम्ममायाग्यउराजेया मग्रुजेय सम्बद्धे कमण मणिवृत्तिकरेणं सट्टेगं तपए से सव्वडममंता पाप्रेमान सिरीए पतीव उवसोभेमार्ग तिह ति तएग में पाभिरुगिए देवे तस्स सीशासणम्स पवस्तरेण उत्तरपुरित्यमेण एत्यण सुरियाभस्स देवस्स चरुपद सामाणिय साइसीण चत्तारिभद्दासणसाइम्सीन चत्ताभिद्वासणसारस्सीण विउव्वन्ति तस्मण सीरसणस्य पुरित्य मेण मुरियामस्य देवस्य चडण्ड भगुमिइसीण चत्तारि भद्रासम सहस्साद विरुव्दर तस्सण सीहासणस्य दाहिणपरित्विमेख

कंपमानानि भृगाभीच्याविच्छेदै दिपाक्रमवादेरित्यविक्षेदे दिवचर्गं यदा पचति पचतीत्वव एवसक्तरकाणि प्रैयत्कस्थनवगादैव प्रकर्षत प्रतस्तती मनाक् चलमेन सम्बमानानि ततः परस्पर सम्पर्कतंत्रत पहरहमासी परुपरमासा इति भन्नायमानामि उदारेस स्वारेस अब्देमिति सीग स च स्थार सन्दी मनः प्रतिकृतीयि सवति । ततं चाइ मनीक्रीम मनीप्रनुकृतीन तत्त्व मनीनु क्लत निमती स्यादत चाड मनीडारेच मनांसि चीतृषां डरति एकान्तेनारमवज्ञन्नयतीति मनीकरीचिकादेराकृति गवालादच मत्यय । तेन तदपि मनीकरत्व कृतकृत्याक । कर्बमनीनिर्वत्ति करेब निमित्तकारब हेतुषु सर्व्वासां विभक्तीनां प्रयोदर्शनमिति बचनात् हेती तृतीया ततीऽयमवं। प्रतिस्तीवकर्षयो मनसस्य निवृत्तिकः सुद्धीत्पादकस्तती मगीइर स्तिन इत्यामृतेन बद्दिन तान् प्रत्यासन्नान् सर्वेती दिचु समेतती बिदिचु चापूरयति चापूरयन्ति भन्ने तस्य साविदं कर्प धतपव चिवा बीभवा चतीव छपत्रीभमानानि छपग्रीभमानानि विध्वन्ति। (तएवसि)त्वादि ततः स पामियीगिकी देवस्तस्य सिंदासनस्य प्रवक्तरेय वायन्यकीयेत्यर्थः। उत्तरेय उत्तरस्यां (अत्तरपुरत्विमेव)र्रज्ञान्यां चत एतासु तिसृषु दिखु मूर्यांभस्य देवस्य चतुर्वां सामानिकसङ्गावां श्चीरवानि चलारि भद्रासनसङ्खाबि विकुर्जिति पूर्जस्यो धतसूचामगुमधिबीयां सपरिवाराचा चनिकप्रकारक मिन रानमव विविधमकारक कारमकटारसक्चक कारमवसह तिचक्रकरीसीभितकक समुचयपरिकरजेडदामनसः कार्यकरिष्यांचरसमाधीमाधिसागानवीकार्यक्वेगसांक्रपुर्वः दक्षिय अत्तरनदेशावद भावद बायरद्वरी मंद्रभवद अवायमानदृद्दासती धरीवपवद्रदासतीहरू चर्डापर्डोलंबावमानवर बायरद्वरीमाडीमाडिसंघटीद्रहैतिहती स्पन्द्रमधानस्टद्रवरी मनीच चनुकुत्तदः योतानामतनदः परतच काननदः मननदः सुख करतदं सन्दद्रकरी तेपहुकवामदेशे पृतिसम्बद्ध दिसम्बदियनदः पूरनायकीतिषदाम सीमांग्रमरी चत्यर्थेद्र सीभायमानवका रणप्रवृत् तिशारपद्यतिक सेवक देव तेक सिक्षासननक कायव्यक्षक ईसानकृषक तिका सूर्याम देवता

देवेतेणेव उवागच्छद्दश्ता सूरियाभेदेव करवनपरिगेष्टिय नावपित्व
णित तएणंसे सूरियाभे देवे भाभिउगस्य देवस्स भितय एयमह
सोच्चाणिसम्म इहतुहा नाविष्ट्यए दिव निणदाभिगमण नोग
उत्तरवेर्जाव्य इव विज्वद चरुषि भगमिष्टिसीष्ट सपरिवारा
ण ष दोषि भणिएषिं तन्नचा गधत्वाणीयएणय नहाणीएणय
सद्ध सपरिवृद्धे तदिव्य नाण विमाण भणुपयािष्णी करेमाणे
पुरित्यमिन्नेण तिसोमाण पदिद्वपण दुष्द दुष्ट दुर्हित्वा
नेणेवसीचासणे तेणेव उवागच्छद्र सीचासणवरगए पुरित्यािभमुद्दे
सिणासण्ये तएण तस्स सूरियाभस्स देवस्स चत्तारि सामािणय

"करवास परित्राहियं दसनई सिरसावत्त मत्ययं पष्कातिं कहु जपण विज्ञपणं विद्या में हवहा विद्याप यमाण्यात्त्यं मिति द्रष्टव्यम्, (तप्चंसे मूरियामे देवे) इत्यादि दिव्यं मधान जितेन्द्रस्य भगवतो वह मानस्वामिनीग्रीमगर्म मायाभिमुखंगमनाय यीग्यमुचितं जितेन्द्राभिगमनयीग्यमुच्दवं कियं इसे विज्ञव्यं ति विकृत्वं त्वाचितमृभिरगृमहियीभि सपरिवारामिनौग्नमनयीग्यमुच्द्रये तद्या ममानगृथा विभववी इंथी मित्रयी रतः स्वस्वामिभावमन्तर्याप्त । (सम्परिवृष्टे) सम्यक् पाराधकभाव विभूवि परिवृतः तन् दिव्यं यानविमानमनुमदिच्यो कृव्वं नृ पूर्वं तीरचानुकृत्वेन मदिच्यो कुळ्नं नृ पूर्वं यारिव्याप्त प्रविविधारद्वपेष विक्रयं वीर्यान अनुमविव्यति प्रविव्या पृष्टं या विसीपानमितद्वपक्षेण मित्रविधारद्वपेष विसीपानेन तत् यानविमान(न्युरवृत्य) इति परिवृतः तत्र यानविमान(न्युरवृत्य) इति परिवृतः तत्र यानविमान(न्युरवृत्य) इति परिवृत्य विश्वापन पूर्वं या विसीपानमितद्वपक्षेण मित्रविधारद्वपेष विसीपानेन तत् यानविमान(न्युरवृत्य) इति परिवृत्य त्वापानक्ति प्रवृत्य विश्वापन पूर्वे प्रवृत्य विश्वापन विश्वापन प्रवृत्य विश्वापन विश्वापन प्रवृत्य विश्वापन विश्वपन वि

जानीनइ जिहां सूर्योभ देवहार तिकां जारजारंनर सूर्योभ देवप्रति विषु वाधिकरीमस्तकस्पर स्थावक्तकरीयावत्सव्दर्भस्तकरंभेचलीएडाविमांनसंधीभाजाएपराठीस्पर तिकारपदी सूर्याभ देव सेवक देवनर समीपद्रपद्रभस्तकरंभेचलीएडाविमांनसंधीभाजाएपराठीस्पर तिकारपदी सूर्याभ देव सेवक देवनर समीपद्रपद्रभयोतिरंशांमसीनइ विद्ययम्बद्यारीनः क्यासेवापांसं विक्तनद्र सासद्यव तिकारपद्यिभिष्मप्रेतिरंशांमसीनद्रभ विद्ययम्बद्या स्वाधिम्य भवधारपी यद्यपद्रभविभविक्षय क्रमांतिरंगांमसीन स्वाधिम्य भवधारपी यद्यपद्रभविक्षय क्रमांतिरंशां स्वाधिमप्रभविक्षय स्वाधिमप्रभविक्यय स्वाधिमप्रभविक्षय स्वाधिमप्याप्ति स्वाधिमप्रभविक्षय स्वाधिमप्ति स्वा

वाणविमाणस्स इमेवाकवे वणणावासे पपणत्ते सेवहानामए षद् हम्यस्सवा हमितिय विनयस्स वा खयरिगानागवा रित्तपवम्मिन याण जासुसुमणवणस्स वा किंसुयवणस्स वा पारियायवणस्स वा सव्वच समता सनुसुमियस्स भवेयाकवे सियाणो तिग्रहे समहे तस्सण दिव्यस्स जाणविमाणस्स इत्तोबहुयराचेव जाववर्णे व पणणत्ते गंधोफासोय जद्दामणीण तएण से पामिन्द गिए देवे त दिव्य जाणे विमाण विचव्यदे विचिव्यत्ता जेगोव मूरियामे

दिव्यस्य यानिवासर्यायमनन्तरं वस्यमायस्वद्धपे वर्षावासी वर्णकिनिवेशः प्रश्नातः, तयशा (सिन्हानामप्) श्रुत्यादि स ययानाम प्रचिरीहतस्य ध्वमाश्रमुहतस्य श्रैमन्तिश्रस्य प्रित्रिद्धान्तः माविनी भानसूर्वस्य महात्यन्तमाराश्री भवति दीप्यमान्वत्युपादानं वा ग्रन्थाः सर्विप समुन्वदे "श्रा दिरागाराश्विवास्ति" मिति सप्तन्यर्थे शितीयापाकृतत्वात् यद्या "ध्यविवयतित्विपूर्मसिसर्वश्रे गए सूर्रक्रणीरित्तः सृत्वे पाथियभहासच्यव्याय" मित्यत्व ततीयमर्थः श्री प्रव्यक्तितानां जपा कृष्ठम् वनस्य वा किंशुक्रवनस्य वा पारिसातवनस्य वा सवतः सर्व्यौदिष्यु समन्तः सामस्येन संकृष्ठमितस्य सम्यक् कृष्ठमितस्य प्रवात्व त्राय्वयः वा सवतः सर्व्यौदिष्यु समन्तः सामस्येन संकृष्ठमितस्य सम्यक् कृष्ठमितस्य प्रवात्व यानिवात्तनस्य वर्षः भूरिराष्ठः त्रिष्ट्यः समञ्च सस्यव दिव्यस्य यानिवात्तनस्य वर्षः भूरिराष्ठः त्रीश्रवश्च सम्य सस्यव दिव्यस्य वाव्यविमात्रस्य वर्षः मृत्याच्ये म्यामन्तर्योगित् वर्षः प्रवाद्याः सम्यवत् वर्षः प्रवाद्याः सम्यवत् वर्षः प्रवाद्याः सम्यवत् वर्षः प्रवाद्याः सम्यवत् वर्षः सम्यवत् वर्षः प्रवाद्याः सम्यवत् वर्षः स्वाद्याः सम्यवत् वर्षः प्रवाद्याः सम्यवत् त्रियः स्वाद्याः सम्यवत् वर्षः प्रवादः सम्यवत् स्वाद्याः सम्यवत् वर्षः प्रवादः सम्यवत् सम्यवत्वतः स्वाद्याः सम्यवत्वतः स्वाद्याः सम्यवत्वतः स्वाद्याः सम्यवत्वतः स्वाद्याः सम्यवाद्यः नगरपुष्ठायाः वर्षः श्रियादिः स्वाद्याः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः सम्वाद्यायः सम्यवद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्यापात्रस्य स्वाद्यावाद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्याद्यः स्वाद्याद्यः सम्यवद्याद्यः स्वाद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्यः स्वाद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्यः स्वाद्याद्यः स्वाद्यः स्

नक भागनिकश्वीसम्प्रीवन् वर्षक्वकेव क्यांच तैयवाहय्यंतम् नामप्रवेशियः तत्कानमृंवगुरातचे भयवाप्यांतरेभीतकानसंवधीपीयमाससंवधी बाचमूर्वज्ञेषत् सुन्न स्वत्रक्षात्रात् भयवाप्यांतर्भ स्वत्रक्षात्रात् स्वत्रक्षात्रात् स्वत्रक्षात्रात् स्वत्रक्षात्रात् स्वत्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रव्यात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षा

मिणया वाउद्दूर्यविजय वेजयतीव र्जामयपद्या गगणतनमण् निष्ठती पुरत चाजुणुब्वीए सपित्ययातयणंतर वण वेक्तियं भिसत विमन टहंपनव कोरटमन्नदामो वद्योभिय चदमहन्निमीसिमूसिय विमन मायवत्त पवरसीचासणव मणिरयणमत्तिचित्त सपायपीढ सपी ७--एगा नोयस्समावत्त वद्दुक्तिकरामग्परिग्णिद्य पुरत्तो भचाणुपूर्वीए सपित्य्याय तथाणतरचंण वद्ररामयवह नहंसहिय मुसिनिह परिवहमह

जायमितिमेय सुमितिष्ठितो नतु तिर्यक्यतित्त्वया वासरतिकेष्ठवाक्षण्य विकास वितास विकास वितास विकास विकास

साइस्सीड तं दिन्व जाण विमाण भणुपयाणी करेमाणा कारवे माणा उत्तरिन्तेण तिसोमाण पिटकव एण दुनिहत्ता पत्तेय पत्तिय पुन्वणत्येषि भद्वासणीचि निसीयंति भवसीमाण देवाय देवीचय तदिन्व जाणविमाण जावदाषिणन्तेण तिमोमाण पिट क्वएण दुन्दित दुनिहत्ता पत्तीयश पुवणाहेषि भद्वाणीचि निसी यंति तएणा तस्स मूयामस्स देवस्स तं दिन्व जाणविमाण दुन् उस्स समाणस्स भट्टह मंगलगा पुरत्तो भडाणुपुन्वीए सपत्यिया तज्ज्ञा सोत्यिय सिरिवत्य जावदप्यणतयाण तर्चण पुगणकलस मिंगार दिन्नाय कृत पडागा चामरायं दरिस्लारद्वा भानोए दर

तत स्तस्य सूर्योभस्य देवस्य धत्वारि सामानिकदेवसम्बापि सत् दिच्य यान्रविमानमनुमदिश्वि कृव नित चत्तरेषा विसीपानमतिकपक्षेत्रारिम्नित, (पुत्वपार्य हि) इत्यादि धव सप्तार्य्य तृतीवा पूर्व न्यास्तेषु भद्रासमेषु निपीदन्ति । धविमेषा धम्यन्तपर्यदादयी देवा देव्यस्व दिश्वि निर्मी पानमतिकपक्षेत्रा रोणन्ति सार्वे प्रदेश दिश्वि निर्मी पानमतिकपक्षेत्रा रोणन्ति तत् स्तर्व मूर्याभस्य देवस्य तत् दिव्यं यानं विमानमाक्ष्यस्य पुरतीउप्टी धप्रमध्यासकानि ययानुपूर्व्य वस्त्र माणापाठकमेष्य त्यर्वः । सम्मस्यितानि तद्यया (शीरियय सिरिवत्ये)न्यादि पूर्वं स्वसिकादनन्तरं शीवत्स इत्यादि । तदनन्तरं पूर्वं स्वसिकादनन्तरं शीवत्स इत्यादि । तदनन्तरं पूर्वं स्वसिकादनन्तरं शीवत्स इत्यादि । तदनन्तरं पूर्वं स्वसिकादनन्तरं शिवत्य इत्यादि । तदनन्तरं पूर्वं स्वसिकादनन्तरं शिवत्य इत्यादि । वस्त्रतिकादि स्वसीकि रिवर्षाक्षेत्र । इत्य दर्यन्तरिकापि किञ्चदाक्षेत्रकर्यानीयं न भवत्यमण्याचतात् यवा गर्भवर्ती युवतिरत पाण । धासीके विष्

जिडो सिंडासमध्यः तिडो जात सिंडासनमित पासुवकु पूर्वेदस्यं सद्धकरी वर्षठक तिङ्कारणकी तेड सूर्याभ देवनमं ज्यार सामाधिक देवता सदय तेड प्रधान यान विमानमित पाणी करती हुणी जरावस्त्रिया करावस्त्रिया करावस्त्रिया करावस्त्रे मत्येकरं प्रदेकरं प्रवेवस्त्र प्रकार स्वाप्ति मार्थाकरं प्रदेकरं मत्येकरं प्रवेवस्त्र प्रकार महास्त्रकर स्वाप्ति प्रवेवस्त्र प्रकार प्रकार प्रवेवस्त्र प्रकार स्वाप्ति महास्त्रकर व्याप्ति स्वाप्ति स्वाप

साइस्सीड तं दिन्न जाण विमाण भणुपयाणी करेमाणा कारवें माणा उत्तरिन्तेण तिसोमाण पिडक्व एण दुक्षित्ता पसेय पत्ते यं पुन्नणत्येष्टि भद्दासणेष्टि निसीयंति भवसे माण देवाय देवीचय तदिन्न जाणविमाण जावदादिणन्तेण तिसोमाण पिड क्वएण दुक्षित दुक्षित्ता पत्ते यं पुवणकेष्टि भद्दाणेष्टि निर्धी यंति तएण तस्स सूचामस्स देवस्स तं दिन्न जाणविमाण्य स्म दस्स समाणस्स भ्रष्ट मगनगा पुरत्तो भद्दाणुप्त्वी वेमाणिया तज्जा सोत्यिय सिरिवत्य जावदप्यणत्याण तर्न पासचय भग्ग भिगार दिन्नाय कत्त पढागा चामराय दरिसणर्

तत स्तरम मूर्योभस्य देवस्य चत्तारि सामानिकदेवसङ्घाणि तत् दिन्द्रमाणि वत्नृताति यत्र कृतं त्ति चत्तरेषा विद्यागमिति स्वेषायोगिति, (पुत्यपार्थे कि) इत्यागमात् । वातो दृतिवत्रव पूर्व त्यातेषु मद्रामनेषु निपीदिन्तः । चित्रोषा चर्यन्तपर्यदादयी ह्न्कायत्वात्, तया गागततः पानमितस्यवेषा रिक्ति पार्चाच स्वेषु मद्रामनेषु निपीदिन्तः, गेऽतप्रव (मङ्गमकाक्षप) कृष्यांमस्य देवस्य तत् दिन्यं यानं विमानमाद्यस्य पुरतीग्रद्धी प्रमानदनन्तरं (सुक्रवनेवत्यपरि माण्यायक्रमेषास्यवं । सम्मस्यतानि तथावा (वीरियय सिन्धि सुद्ध पतिभयोग सद्या परिष्टु चीत्रस्य सत्यादि । वदनन्तरं पूर्यां वस्तमभृगारित्व्याक्षास्य च्यात्वानिकापियत्य परिष्टु चीत्रस्य विमानिका देवा देवस्य परिष्टु चित्रस्य स्विन्ते वस्याविकापियत्य परिष्टु चित्रस्य स्वाविकापियत्य परिष्टु चीत्रस्य स्वाविकापियत्य परिष्टु चीत्रस्य स्वाविकापियत्य परिष्टु चीत्रस्य स्वाविकापियत्य स्वाविकाप्य स्वाविकाप्

प्रस्कृ नहीं बीजाध्यकाषष्ठ्रं समस् प्रधान पाचवर्षकर्मानाध्यकानीसक्य स्वाक्रतिक्रिं ह्यास्त्रं स्वाक्रतिक्रिं स्वाक्रिक्षेत्रं सिंहिं से बीक्रिक्षेत्रं सिंहिं सिंह

मम्बन धर्गितनसिववेर ववित्ता चर्टाह मग्गमहिसीहि सपरिवास हिं दोहिय पाषायाहि तजहा गधवाणितेषाय णहाणितेषाय सिह संपरिवृद्धे ताच दिव्वाच जागविमागाच पुरित्थिमिन्नीग तिसोमागा पहिरुवएगां पन्चोहमतिश्ता तएण तस्म मृरियामस्म देवस्म ्वतारि सामाणियसाइस्सीच ताच दिळाच नाणविमाणाच चत्तरि हिए - तिसोमागा पिडकवएगा पच्चोरुभित भावसम्मादेवाय दीवीच देवागुभाववार जागविमागार दाहिणान्नेगा तिसोमागा पहिष्व **उत्तरिक्ने नि**र्नेत तएगा से सूरियाभेदेवे बरु इ अग्गमिससीहि जाव पुष्टतः समनुगळ्ति । (स्व्यव्यदेवसाइस्सीहि धन्नेहिवि वहुहिसूरियाभ विमा विमेपणविभिन्देन महेन्द्रशाएचि देवेचि देवीचिए सर्विसपित्वेचे सचिठाए नाराभिरगुमिक्यीभि स्तिर्भीव समगी भगव मसावीरे तेगीव छवागच्छति २ त्ता रन्वेश्व बहुमि मूर्यामविमावीरं तिक्खाती पायाहिया पयाहिया करेंद्र २ युग्या यावाकरपात् "सर्वे वित्ता यामसित्ता एववयासी पहन्नमते मूरियामे सम्ममेष सळपुण्यवत्यान्त्व महताजुरू महयावरीय पपयति स्यापयित्वा चतमुभिरगुमहिषोभि ,सपरिवाराभि द्राम्या मनी प्रवयप्रदर्भिरिमञ्जारिखर मुद्रिग्टगनीकैन च साह संपरिवृत्त स्तस्मात् दिव्यात् यानविमानात् ते सौधर्मस्य करपस्य मध्येन तान्दिर्वत । घत्वारि सामानिकदेवसङ्गार्यसर्थः ग्रेपा दिच्ये न श्रमाबो धवसारीमाबे " इति धपसासय तिह स्यार चनुमहिपी परिवारसाधि विकृ कटकसायई अन्तरस्य एकराक्रे निर्यासमागी निगमनम् चेप्रवरम्बयक् श्रेष्ट मधान यान विमानसकी पूर्व नद्र मुर्यामदेवनक कागशियकी विकृ पासयकी पविध्वक तिज्ञाराच्छी तेक समान्त्र स्टिक नक्षायी वांद्रयकुवजूरत्नमयमनीक्षणाकारकक्जिकनु तकनैयावन्सर्यज्ञेकमुत्सर्वेमानिकेध्वज्ञवर्यम् क्यतिक्ट सक्यवीचनप्रमासक् ए वर धणुं न मीटक् मक्कि ध्वनि चार्गास्थकी किका रहेतक् कफडीयर चित्र सामानिकसरमारदेवर यावत्सन्दिरपामशियीचारपरिवदासातकटकमाधदीशीस सङ्ख चात्मरचकदेवतानासङ्ख चनिरङ धषङ मूर्याभ विभान वासी है वैमानिक देव ह देवी है सावन परिपरायक्क समलीकृष्टिमर्वेविक वाजिबवागतन सीधर्म देवसीक्रमाहिर्यकृति तेष पर्धानदेव तेष्ठदेवनिकांति प्रधान देवनुं सामर्थपणुदेधाकतुचकु सङ्गतिसंभावतीयकर्त्र से<del>डा</del> सींधमादेवशीकनु फतरतन फतरवानुं मार्गु तिझी जाई जाईनक यीजनलायप्रमायक फयक्रम चयकरी बैठछ कतरप्रकृष धयवर्षधनस्यतिक्रमवदः तेयप्रदेवसंवधीरचरकृष्टीगतपः नावत्

इत्यादि पूर्ववत्, यावत् दिव्ययादेवगत्या यीजनशतसहस्त्रिके यीजा सध्यमार्थे (वगुर्वे: । अमे रवपतन प्रयस्तादवतरन् व्यतिवर्जयवगच्छेप्च तिर्यगर्मस्ययानां शीया सध्यस्यमध्ये (वर्षे वक्ति)यस्मिन्नेव प्रदेशे नेदीश्वरी शीपी यस्मिन्नेव च प्रदेशे तस्त्रिन्नदीश्वरदेशीये दिखवणूका न्नैयकीबवर्ती रतिकरनामापर्खंत स्तस्मिन्तुपागन्त्रति छपागत्या<sub>च</sub> सांदिन्या देवाई वावहिन्ये देवानुमार्व धने वन्ने प्रतिसंहरन् प्रतिसंहरन् एतदेवपययिष ह नास्त्राचट्टे प्रतिसंहिष्ण् भरतवर्षे यसिन् प्रदेशे भामसकत्वानगरी सस्यास्य भामसकत्याया नग् स्थानस्य तस्मित्रस्य भरतन्त्रे स्थानस्य भारतन्त्रे स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य वर्ग चैर्यं तस्तिम्ब चैर्यं यस्तिम्बदेशे श्रमधी सगवान् सम्बन्धिः विश्व वित स्वीपागस्वति सर्वेन रूपीया सप्तस्वर्ये द्वाराच्या प्राकृतस्वान् । स्वपागस्य सर्वे वित सवीपागस्वति सर्वेन कृतीया सप्तस्वर्ये द्वाराच्या प्राकृतस्वान् । स्वपागस्य स्वत्यान्तिः स्वत्याः सब्देप दिन्देन यानविमानिन सङ जिकृत स्त्रीतृ यसङ सगवन्त महाबीर तिनेत्र प्रागुज्ञ मुश्रुविश्वीक त व श्रम्यस्य मगवती महार्गे वाद patia चादिविष्यपदिश्वश्री करीति चादिविष भगक्रम्य स तत् दिव्यं यानविमानभीवत् एतदेश प्रस्टयति चतुरंशुक्तं चतुर्भारंगुसैरित्यर्थः। सन्दर् तुरियापरत्यादिकसर्वपाठकिए तिरिकाधसंस्थाता दीपसमुद्दनद मोहि मोहि पतिक्रम सक २ जिल्लांचावयुनंदीसरवरदीय जिल्ला' दक्षियमः पूनम्' चरिनक्षवन्ती रतिकरपवत तिलालामे अर्द्रनक तिक्रमधान देवनीव्यविप्रतिदेवनीयण्जिति देवनु सामर्थपयु संकीचतुबक्त संघीपन वक्रच २ जिडा' जंबूदीय जिडा' चामचकम्मा भारी जिडा' चामुसास्त्रम सैत्ययद्यायतम जिडा धमक भगवंत सदावीर तिदा साद स्टर्फक्ट समस भगवंत मदावीरप्रति तैवक्टप्रधान यान विमानक्करी विविवेशा जिमवक्ष्यासक्ष्यकी मीमाप्रदक्षिया । नदं चत्तर पूर्वविचदः देसानकृषि शिद्यप्रधान यान विमानप्र

मसपत्त धर्गणतनिसववेद विवत्ता चर्छा प्रगमिसिसि संपरिवारा हिं देशिच प्रणियाहि तज्ञ गंधवाणितेणय णट्टाणितेणय मिस् रंपरिवृद्ध तार दिव्वार जाणिवमाणर पुरित्यिमिन्तेण तिसोमाण पिस्कवण्णं पन्चोक्मितिश्ता तएण तस्य मूरियामस्स देवस्य चत्तारि सामाणियसारस्मीर तार दिव्वार जाणिवमाणार एत्तरि स्त्तेण तिसोमाण पिस्कवण्णं पन्चोक्मिति शावसम्मादेवाय दीवीर यतार दिव्वार जाणिवमाणांर दार्षिणिन्तेणं तिसोमाण पिस्कवण्णं पन्चोक्मिति तएणा से मूरियामेदेवे चर्छा पर्णमिसिसि ज्ञाव सोजसि पायस्वदेवसारस्पीहिं पन्नेषित वर्डास्मृरियाम विमा णावासीहि वेमाणिएहि देवेहि देवीहिए सिहसपित्वे सिकाण जावणारएण जेणेव समणे मगव महावीरे तेणेव खवागन्छित २ ता समण भगव महावीरं तिस्वू तो पायाहिण प्रवाहिण करेर २ ता वरद णमसित वेदिता णमसिता एववयासी परन्तमते मूरियामे

काम्यां तथा गन्धवांनीकेन नाट्यानीकेन च सार्वं संपित् क स्तस्मात् दिन्यात् यानिवमानात् पूर्वेष विभीपानप्रतिक्यके प्रत्यवतरित । चत्वारि सामानिकदेवसक्याययुक्तरिक ग्रेया दिक्यिन स्वरं वं नु प्रयविनहिवयः यापक वापीनहा च्यार प्रमृतिक्यी परिवारसायि विकृ कटकसायवं तेकेका गांधमं कटकरं नाटिककटणं सार्थिपत्रप्रचयकु तिक प्रधान यान विमानयकी पूर्वं नग्नं पाउडीहकरी प्रतिक्रपथकु कत्तरह कत्तरीनहा तिवारपद्यी तिक सूर्याभ देवना च्यार सक्ष्य मांमानिकदेवता तिक प्रधान यान विमानयकी उत्तरानहा तिवारपद्यी तिक सूर्याभ देवता देवता तिक प्रधान यान विमानयकी उत्तरानहा प्रकृतिक प्रधान वान विमानयकी दिवयद्याखडीह यहं कत्तरनहा तिकारपद्यी तिक सूर्याभ देवता च्यार प्रपृत्राविष्याचे विषय स्वयास्य विकृत्यास्य विवार प्रपृत्राविष्य प्राप्तरका देवता स्वया प्रपृत्राविष्य प्रदेवराजस्य स्वया प्रपृत्राविष्य स्वयंभ विमानवासीह विमानिकहः देवहः देवाह साथि परिवराजस्य सीक्यह सर्ववत्यक सर्ववाक्रियान्तर यक्ष्य स्वयंभ मान्यतं मान्यवीरकृत स्वयं वार्विकृत्यान्तर यक्ष्य साम्य मान्यतं मान्यवीरकृत ता दह नम् स्वारव्यक्ष स्वयं ता स्वयः साथि परिवर्णका स्वयः यास्य समय साय ता महावीरपति विवार विकृत्यान्तर यास्य साय स्वयं करक्ष्य स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं साथि परिवर्णका स्वयं सायवानिक स्वयं विकृत्यान्तर वा दह नम् स्वारविक्ष वार्त्यन्तर स्वयं नमस्कारकरीनहा इम्बोस्तु हु हे भगव त सूर्याम देवनुमदेवानृप्रियमतिस्य चल्य संत्रवृत्त वा वार्त्यक्ष स्वयं स्वयं

श्वसम्प्राप्तं सत् धर्रावतने स्यापयति स्यापयित्वा चतम्मिरगुमहिपीभि ,सर्पारवाराभि इम्या मनी

देवे देवाणुप्पिय व दामि जावपन्भुवासामि मृरियाभाष ममणे भगव महावीरे मृरियाभा देव एव वयासी पोराणमेय मृरियाभा जीयमेथं मृरियाभा जिल्हामेय मृरियाभा करणिन्भमेयं मृरियाभा जाविण मेथं पूरियाभा पन्भणुगणायमेय मृरियाभावण भवनवष वाणमतर जोषस व माणिय देवा परहते भगव ते वदित नमंसंति तरुपन्धा साह २ नामगोयाष साहित त पोराणमेय मृरियाभा जाव पन्भणुगणायमेय मृरियाभा ताव पन्भणुगणायमेय मृरियाभा तरुण मृरियामे देवे समर्गणं भगवया एव वृत्ते समाणे पद्धं जावसमण भगव महावीर व दह नमस ति वंदिता यमस्ति गन्दासन्ने नाददुरे मूमूममाणे गमसमाणे भिम मुहे विषएण पंजनिस्के यपन्भुवासित तरुण समर्गे भगव महा

(तएक) मित्यादि बन्दामि नर्मसामि (जावपञ्सुवा सामी)रयत यावच्छन्दकरकात् "सत्कारीमि कल्ताक मध्यासे देवयं घेष्टयं पवसुवासीमि" इति परिगुषः। ततः (मृदियाभादः) इत्यादि सूर्याभात् चादिस ख्यः पर्यु पासकतयाः यायः स सूर्याभादि समानी भगवान् मधावीर स्तं सूर्याभादे देव मित्र मवादीत् (पीराक्षमियं)मित्यादि प्राग्वत् (नन्त्वासन्तेनादः) इत्यादि नात्यासन्ते तिनिकटो १वगुष पिषारात् नात्यासन्ते वा स्थाने वन्तं मान इति गम्यस्। (नाष्ट्रेरे) इति न मैवातिट्रेग अतिविध् कृद्धानीधित्य परिष्ठारात् नातिद्रे वा (सुस्मूसमाषः) इति भगवष्यनानि योत्मिच्छन्, (प्रामसृष्ठे) इति भगवते नचीक् वेतुमा (पञ्चित्र परिष्ठारात् भगवतं सम्यस्तरययः)। विनयेन हेतुमा (पञ्चित्र पष्टे) इति प्रमृद्धाः प्राच्याः । विनयेन हेतुमा (पञ्चित्र पष्टे) इति प्रमृद्धाः समान्यः परिष्ठारात् प्राप्ति स्वतं (त्रप्यः समये मगवः)भगवः स्तार्वादि ततः

स्थाकरी श्रमण भगवंत भणावीर सूर्याभ देवमतिएसबोधताण्या सूत्रध एक कार्यानरंतरदेवता प्रसिप्त कार्यकीश्व के मूर्याभ तुमाब एक भावरण के सूर्याभ तुम्बार एक कर्त्तव्य करिवायोग्व के सूर्याभ तुम्बारी एक करावी के सूर्याभ तुमाब एक भाषी वंकस्पताय के सूर्याभ भामभितारक तीर्यकरद्यां के सूर्याभ भामभितारक तीर्यकरद्यां के सूर्याभ क्षेत्रकार कार्यकर्ता के स्वाधिक स्वाधक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधक स्वाधक स्वाधिक स्वाधक स्वाध

वीरे सूरियाभस्य देवस्य तीसेय मचद मचािलयाए परिसाए जाव धम्म परिकचेद परिता जामेव दिसपाउन्मूया तामेव दिसिम्पािडगया तएगांसी सूरियाभेदेवी समणस्य भगवच मचािवास्स पतिए धम्म सोच्चािन सम्मच्छतुङ जाविषयए चङ्गाए छङ्गेत्तिश्ता समण भगव मचािवार वदद णमंगंतिश्ता एवंवयासी पद्यन्त भन्ते सूरियाभेदेवेिक

श्रमणी भगवान महावीरः भूगीभस्य देवस्य ग्वेतस्य राम्नी धारणीपसुद्धाणां च देवीनां तस्यारच (महदमदाखियाए) इति पतिमयीन महत्या इति (परिसाए) इति ऋपय स्थिकालदिमिन सीयां पर्वन् तस्या पवध्यानिनपर्यद इत्यवः। सुनिषयदीक्रानुस्टानानुस्टायि साधुपर्यदः, "नित परिसाए" इति यतन्ते उत्तरमुखेषु विभेषत इति यतयी विधिषद्रव्याद्मभिगुषासूषेता साधवरतेषा पपदी यतिपवदः, "विदरपरिमाए" प्रति विदरपरिपदी चनेकवित्तानपर्वदी देवपपदः चित्रयपपद इस्ताकुपर्यट कीरव्यपर्यट कर्य भूताया इत्याह, (पर्य गसवाए) इति चनेकानि पुरुषायां शतानि संस्थया यस्या सा पनेकमता तस्या, "पर्य गवन्दाए" पति पनिकानि वृन्दानि यस्याः सा तया तस्या, "पर्येगसय धन्दपरिवाराए" इति धनेकमतान्यनेकमतसञ्चानि वृन्दानि परिवारी यस्या सा तथा तस्या "महदमदाखियाए परिसाए" चतिमयेन महस्या पपदा । "छवनती" इति छवेन प्रवाहेन वर्त्तं यस्य नतु कथयती व सहानिरुपकायते इति भाव । एवं "जहास्ववाह्रए तहा मिबयन्न मिति एव यथा उपपातिको गुन्धे तथा बस्तव्य "तस्त्रीव चन्नवसे ममावसे चपरिमिय बस विरियते यमार्थ्यकं तिजुसे सारदनवर्षायय महुर गम्भीरकु व निग्धोसदुन्दुभिसरेचरेवित्यदाए कवळेवड्रियाण सिरेसमावसाण पद्मे गग्गयाण प्रमन्मवाण पुडविसयमपुरगम्भीरगाडियाण सळभासासुगामिसीए सळसंमयविमोवसीए पपुस्तसाए सरसीए जीवसनीकारियासरिक चहमागडाए भासाए चरिडा धर्मा परिकडेड तंजडा, चरिवसीए चरिवचतीए चरिवजीवे चित्रचलीवे त्यादि ताव वाएचएवम् सामक्य महासिया परिसा समबस्स भगवती महा बीरस्स चंतिए धन्मं सीच्वानिसम्म इङ्गुष्टासमयं मगर्वे महावीर तिस्तृती चायादिय पयाडिय

पतिवेगक्षोन्त्री भगवंतना बचनवाष्ट्रतुषकु नमस्कारकरतुषकु साहसुं बीतुषकु विनयकरतुषकु विद्रृहाधाजीकी सेवाकरहरूतिहारपष्टी यमच मगवंतमहावीर सूर्यामदेवनहंते हथक्षमिटीपरियदा नहिवयधर्मकथा कहर परिवक्षके हिस्सियार हुई हुं ती तिके ही जदिस्मितिक पराठागई तिथा रप्रदेशिक सूर्याम देवह यमच भगवत महावीरनह समीपह सम्मितिक सामसीनह हियये प्रवधारी नहहरू त्याम स्वाप्त स्वाप्त है कि सम्मितिक स्वाप्त सम्मित्त है स्वयं प्रविद्र्य स्वाप्त सम्मित्त स्वयं सम्मित्त है स्वयं स्वयं सम्मितिक स्वयं सम्मित्त है स्वयं सम्मित्त स्वयं सम्मित्त स्वयं सम्मित्त है स्वयं सम्मित्त सम्मित्त सम्मित्त स्वयं सम्मित्त समित्त सम्मित्त सम्मित्त सम्मित्त समित्त सम्मित्त सम्मित्त समित्त सम्मित्त समित्त समित्त समित्त समित सम्मित समिति समित्त समित्त समित्त समित्त समित्त समिति समित्त समित्त समित्त समित्त समिति समि

भवितिहिए विष्मभवितिहिए सम्मिदिही मित्यादिही परित्तसंसारिएहिं भगंत समारिए मुनवीहिए दुनंभवेहिए चराहते विराहते वरिमे षड रिमे सुरियाभाण समणेभगव महाविरि सुरियाभंदेव एववदासीमृरिया

करिकारिता । बन्दर नमंसदरता, एव वयासी, सयक्खाएय मन्ति निगन्ये पावयवैनश्विच केर समग्रेमाश्यः वा एरिसथम्ममाद्यस्यत्तए एवं वहत्ता चामेवदिसंपारुभाता तामेवदिसंपश्चित्रया। तप्रचेतिपताथा समयस्स मगवती महावीरस्य चंतिए धार्म सीव्वानिसाम बहुतहविक्तमार्वदिष बावदरिस्तत्वस्तिस्व्यसावद्विष्यणः समया भगवः सदावीर' वन्टदः सम्मन् वन्टिका समेनिका पवि बाब पळ्य पळिता चडाव' परियाण्ड परियायता । सहाय सहेब सहिता समर्थ भन्न महावीर अन्दर नर्मसङ् २एव वयासी स्यवन्ताएक भन्ते निगन्वे पावयको ज्ञावएरिसं अस्य मायुक्तकार एवं वयुक्ता परियं दृष्ट्या । दृष्ट्यक्ता समयस्य भगवती महाबीरस्य पनिवाय पन्यसास्त्रव्यास चेद्रयास पहिनिक्समिता धामैबदिसम्पास्त्रभूते सामैबदिसपहिगते" प्रति प्रदम्ब पाय सकत्मापि मुगर्म नवर यामेवदिसमयशस्त्रय किमक्त भवति। यती दिम सकावात् भादुर्भूतसमवसरचे समागत स्तामेव दिसं प्रतिगतः। सम्प्रति सूर्याभी देवी धर्मादेवना भवसती जातप्रभूततरसंगारविराग स्वविषयं भव्यत्वादिकं पिपृष्टिषु येत्वरीति तदाइ । हः । (तएक) मित्याक, (मबसिकिए) कृति भवैः सिक्ति ग्रेंस्यासी मवसिकिसी भव्यक्त्यर्थः । भव्यीपि करिचन्सिट्याङ् व्टि भवति करिचत्सस्यकः इच्टि स्ततः चात्मनः सस्यग्डस्टितः निश्चयाय पुच्छति परीतमंसारिकी जन्तसंसारिक परीत्तपरिमित स सामी संसाराच परीत्तसंसार । सीउस्वा स्तीति परीतसंसारिकी इतीइनिकस्बरादितीक प्रत्ययः प्रवसनन्तरचामी संसाररचानन्तरसंसारः सीऽस्यासीत्यनन्तर्गमारिकः परीक्तसंसारिकीपि कविषत् सुसमग्रीविकी मदित दवा श्रावि भद्रादिकः करिचर्षसभवीविकी यदा पुरीष्टितपुनजीव स्ततः पुच्छतः सुस्रमावीवि भैवान्तरे जिन पर्याणांत्र रोगासी सुक्रमवीविक । एवं दुर्वस्रवीविक सुरुप्रवीविकोपि कविष्रवीर्धि करना विराधयति ततः पुन्कति चाराधयति सम्यक् पासयति वीधिमित्याराशकः स्तविपरीती विरा धकः चाराधकीपि कश्चित्रवसीचगामी न भवति, ततः पुच्छति चरमी ।चरमीवा चनन्तरभावीमकी वस्वामी चरमा । चभूदिम्य चित मत्वर्वी वीडमत्यय साहिपरीवीडचरमा । पनमुक्ती सूर्याभाविः श्रमको मगवान् मकाबीरस्तं मूर्यामे देवमेव मबादीत् भी मूर्याम त्व' भवसिक्रिकी नाम मबसिक्रिकः ।

क्यित्याहच्यी उच्चसंसारीक्यभनसंसारी सबंभवीक्षिलनक्ष्मेनीमाप्तियोबीह्य क्यभमेनीमाप्ति टीक्स्पि क्यिलनक्षमेनुंचारावल क्यविरायक देवनुक्षेत्रज्ञंभवर्यक्रतिक्यमञ्ज्ञक्षेत्रय क्षेत्रयंभ एकुनुंचामेलककरीयमञ्जानंत मकावीमूर्योस देवपति एमबीस्ताज्या के मूर्योस सुप्ती भरयक भातु मण भविषिद्विएणो जावचिरमे नीयचिरमे तएणसे मूरियाम देवे समणेण भगवया महाविरिण एव वृत्ते समाणे च्रहतुरु वित्तमाणं दिए परसोमणिसए समण भगव महावीर विदित नमसित २ त्ता एय वटासी तुन्भेण भते सब्ब जाणह सब्ब पासह सब्बनान जाणह सब्ब कालपासह सब्बेमाव जाणह सब्बे भाव पासह जाण तिण देवाणुष्यिया ममपूब्विवा पत्थावाममेयाह्मवि दिब्ब देवजुर्ह

यावत्करपात् "सम्मदिशीपरित्तसंसारिएणी प्रयन्तसंसारिए सुत्तभवीहिए नीटुनमवीहिए पारा इपनी विराइए" इति परिगृइ । (तुम्मेण' मन्ते तुम्मे) इति, यूयंणमिति वाक्यासप्कारे भदन्त सर्वे क्षेत्रक्तवेदमा जानीय सव क्षेत्रक्तर्यभिन प्रथय पनिन द्रव्यपरिगृइ , तम सव्यग्नद्री रेश-कारस्वेषि वस्ते यथास्यमवेस्यापि गुमस्यायमधिपति रितिसचराचरित्रपयानदर्गनप्रतिपादनाय माइ । (सव्यती जाणइपासइ) सवत सर्वेष दिघु विदिचु कार्डमधीलीकीज्ञीकी चेति भाव । ज्ञानीय प्रथय च पनिन सेमपिगृइ । तम सवद्वत्यसर्वेष्ठसेविययवास्त्रमानिकमात्ममिमा गत वस्तमानच्च क्षानीय प्रथय । एतेन कासपरिगृइ स्तम किम्बत् सवद्वव्यक्षेत्र सव कास विषयमिप भान सर्वेष प्रथय। एतेन कासपरिगृइ स्तम किम्बत् सवद्वव्यक्षेत्र सव कास विषयमिप भान सर्वेष प्रथय। एतेन कासपरिगृइ स्तम किम्बत् सवद्वव्यक्षेत्र सव कास विषयमिप भान सर्वेष प्रथय। पर्वेन किम्बत्वेद यथा मीमांसाकादिरत पाइ । सव्यान् भावान् पर्व्याम् प्रतिह्व्यमात्मीयान् परकीयांच्य केवन्त्वेद सा ज्ञानीय क्षेत्रस्त क्ष्ययथ । प्रथमाद्वर्यक्ष स्तानिव ततः क्ष्यसुक्त (सव्ये भाव पासइ) इति । नैयदीप एत्कित्ति क्ष्यत्या इति भावा रमनिवयय न भवन्ति प्रतृत्विचित्रप्रया भवन्त्येव तथा चीक्व तिविग्रेष विग्रेष प्रतियां पूर्वेमि प्रभावान् प्रविद्या पूर्वमिप पनन्तर सुपर्यक्रीमाननायविधि सत्तरकाल मम एतदृ्या त्रियां प्रविद्या त्रिया स्वत्र स्वत्र स्वया विषय प्रविद्या त्रिया स्वया स्वया स्वया विषय स्वया स्वया

नद्दीयमध्य थावत्ग्रज्यस्ययवीवराखवीन्वरिम हद्दनद्दी स्वरित्मस्वन्वस्वाच्या तिद्वारम्बी तेदम्याम देवयमबद्द मगवंतदं मदावीरनद्द एमकदी यक्त द्दम संतिष्पुत्त वित्तमादि सार्णदिव विग्रेषण्य स्वर्मम्बद्ध स्वर्मात्र स्वर्मात्र स्वर्मात्र स्वर्मात्र स्वर्मात्र स्वर्मात्र स्वर्मात्र त्र द्दम्बन्धि तुम्दे के भगवंत सर्वद्रव्यवास्त्र द्वमविष्ट स्वर्मात्र सर्वद्रव्यवास्त्र के क्ष्यक्षात्र मद्देदव्यव देणुकु केवलदर्भनद्द स्वर्मात्र स्वर्मात्य

दिव्य देवाणुभाव सह पत्त सभिसमन्नागयं त र ख्हामिण देवानु
पियाण भित्तपुद्ध ग गोयममायाण समणाण निग्गंयाण दिव्य
देविहिं दिव्य देवल्द दिव्य देवाणुभाव दिव्य वत्तीसद्दवं गृह
विदं उवदिस्त ते तयेण समणे भगव महावीरे मृरियाभेण
देवेण पव बुत्तोमाणे मृरियाभस्स देवस्म एयमह नोभाठाद
नोपरियाणाति तुसणीए स चिद्वत्ति ततेणंसे मृरियाभेदेवे समन
भगव महावीरं दोन्वंपि तन्वंपि एव वयासी तुन्भेण भतेसव्वजाण
इचवदिसत्तए त्तिक्कहू समण भगव महावीरं तिक्क् तो भाया
दिण प्रयादिण करेद र ता वन्दद नमंग्रति वे उव्विय समुग्राएण

देवद्यति दिव्यं देवानुभावं सन्धं देशान्तरमपि किञ्चित् भवति तत चाह, प्राप्तं प्राप्तमपि किञ्चिदन्तरायवयादनातमवर्ग भवति तत पाइ। प्रभिसमन्वागतं तत (इत्कामिय)मित्यादि क्रस्कामिकसिति पूर्ववत्, देवानां पियाचां पुरती मक्तिपूर्वकं बहुमानपुरस्सरं गीतमादीनां यसवानां निगृन्वानीदेव्यां देविह दिव्यां देवद्युतिं दिव्यं देवानुभावसुपदर्शयितु दानि मन् प्रकार' माटाविधि नाटाविधानसुपदर्शयितुमिति, (तएस) मित्यादि । सत यमको सगवान् सहावीर मूर्वाभिक देवेन प्रमुख सन् सूर्वाभस्य देवस्य एतमजन्तरीदितमव' नाद्रियतेन सदर्बकरवाया दरपरी भवति मापि परिचानाति पनुमन्यति स्वतीबीतरागत्वात्। गौतमादीनाञ्च श्या विधि स्वाच्यायादिविधातकारित्वात् केवसं तृष्यीकी व्यक्तिष्ठते । एवं दितीयमपि वार तृतीयमपि वारसुक्त सम् भगवानेन मेन् तिष्ठति (तएक) मित्वादि ततः परिकामिक्या नुवार सत्वमनगस्य मीनमेव भगवत छन्ति न पुनः किमपि वस् केवलं मया भक्तिगत्मीयीपदर्शनीयेति प्रमीदाति भयती जावते सातपुसक सन् सूर्यांभी देव शमय भगवन्तं महाबीर धन्दति स्तौति ममस्वति देवानुमिय तुम्हारीमलियूर्वेक चनदंगीतमादिक समय तपस्वीनै निगु वतिहनस प्रधान देवनीव्यक्ति प्रधान दैवनीकाति प्रधान देवतानुं सामर्थेपनु प्रवान क्रजीसबढ नाटकविधिप्रति देवानु बांहु ह तिचारपद्यी समय भगवेत सवाबीर मूर्यामद देवद एसकविसक्द मूर्यामदेवता एववा धवनप्रति चादरनदेश चात्रायविनदेश चवनीसायकारशैक्षकनाटिकनी चात्रादेशमगढ तनुसाव वसीगश निर्व बधरतु सूर्यामनीक्रिमाञ्चर रसद् कारवचनवीसारविद्यापकै मूर्यामदिकावने सामृतः विविधनपेश मळरितु तेमाटक्रमगव तबीकतानधीमिश्रवानिकसाधुनक्रमीनिश्चे य चगनाबनुगुमहेब्र कद्रविमक्ष का धनीनद्र भगवंतहृद्र तेनांनक्रिकरदतिहारपद्मीतेहसूर्यांग्रदेव यमव मगव तमहावी्रप्रतिद्र विवेशा हविवे सा एमहीबर नुमिन्ने न्त सर सायउपूर बत्यन रपाइन् पाउसम किन्तादिवदियादन् समोध्याति २ ता स खिक्माइ बोयणाइ उच्चदहनिस्सर १ ता पहास इमे दोच्चिप व उव्चियसमग्वाएण बाव वहुसमरमणिक्म भूमिमाग विउव्वद से जहानामते पानिगपुक्खरितवा बावमणीण फासो तस्सण वहुसमरमणिक्मस्स भूमिभागस्स वहुमक्मदेसभागे पित्यावरमंहवे विउव्वई प्रणेगख म स्वसनिविद्व वरणाउ पतो वहुसमरमणिक्म भूमिमाग विउव्वद उन्नोचं पक्खाहग मणिपे टियं विउव्वद तीसेण मणिपेटियाए उविरं सीहासण स्परिवार बावदामो चिद्वति तएणसे सूरियामेदेवे समणस्स भगवउ महा वीरस्स पानोए प्रणामकरेति २ ता प्रणाबाणउमे भगवं तिकदू सीहासणवरगए तित्वयराभिमुहे सन्निसन्ने तएणसे सूरियामेदेवे

ग्रेन बन्दित्वा नमस्यित्वा च उत्तरपुरित्यम दिसीभाग मित्यादि सुगर्म नवर बहुसमभूमिवर्षनम्। प्रेचागृहमण्डपवसन मस्पिठिकासिंदासन सङ्ग्यर्युक्तीचीकुगमुझादामवर्षानि च प्राग्वत भावनीयानि (तएक)मित्यादि । ततः मूर्याभी देव स्तीर्यकरस्य भगवत पास्रीके प्रणाम करीति । कृत्वा चानुन् मगवान् मामित्यनुजापनां कृत्वा सिंहामनवरगतः सन् तीर्यकरा भसुद्धः सीन पन्न , (तप्य)मित्यादि । ततः मूर्याभी देव स्तत्प्रयमतया तस्य नाटाविधे प्रयमतायां दक्षिष वृक्ष्य सकरी यसणा भगव त महावीरप्रति विविद्य हा जिम्हायासाधीमां हाप्यद्वाकरण करीनेष बोदक ममस्कारकरक वे क्रियसमुद्धातककरी वे क्रियसमुद्धातकरककरीनक संख्यातां योजनसगढ छ पुंदंड काडरपात्मपदेसविस्तारस्वीस्तारी उत्तरवैक्रिययीग्यणूक्तपृद्धागुप्रस् बीजीवेसा व क्रियसमुद्धातरकधीरत्नादिकपुरुषगुरुषकरीरः जीवसन्दर्पाष्ट्रम् पाठधण् ईसानकृणरसमुर मयीक मूमिनुभाग नीपजावक तेक्ययाहरूरांतक सुरजवाजिमविसेखनुत्रर्मपुरुक्त यावतमस्टक चेडवीपूर्वदेविमाननस्वयं करीत्रहेवयं गंधरसफरिसई दाधयाजायिवा तेइसयु ससुरमधीक भूमि भागवं प्रयु मध्यदेसभागवं प्रेचावर मंडव नीपचावे चनिक र्यभनद् सतिह करीनीपचायुक्तद वय कविमानव वमाणि दूकलुं वयु ससु रमयीक भुमिनुमदेशनीपचावण् छापसीभूमिचंणू पानुद्राम में बाबरमाहिक्यपाहु तैमाविमशीर्पीठिका नीपजावद तेड मिबपीठिकानद कपरिसिद्धासन परि यावत्यन्यतिकासनकपरिविजयदुयतिवर्षं चैकुसतेवर्षां चेमीती छटामसूमब् तिका रर्पकृष्टि तिचारपहीतेक सूर्याम देव यमच भगवंत मकावीरनवदीहवयक प्रशासकरक करीनक लाबजी मुक्तनहाँ है भगवात एमकरी सिंहासबप्राप्तयक तीयकर सामस्वयस शहर तिहार

दिव्य देवाणुभाव जह पत्त पिससमनागय त इच्छामिण देवानु
प्रियाण मित्तपुळ ग गोयसमायाण समणाण निग्गयाण दिव्य
देविहिं दिव्य देवज्ञ दिव्य देवाणुभाव दिव्य वत्तीसहबह नह
विद्व उवदिसत्त ते तयेण समणे भगव मन्नावीरे सूरियाभेण
देवेण एव बुत्तोमाणे सूरियाभस्स देवस्य एयमह नोषाढान्न
नोपरियाणाति तुसणीए स विहत्ति ततेणं से सूरियाभेटेवे समन
भगव मन्नावीरं दोन्विण तन्त्विण एव वयासी तुन्नेण भतेसळ्वाण
इन्जवदिसत्तए त्तिक्तहू समण भगव मन्नावीरं तिक्खूत्तो पाया
निण प्राक्षिण करेन्न २ ता वन्द ममंसति वे चिव्यय समूग्वाणण

देवदाति दिव्यं देवानमार्वं सन्धं देशान्तरमपि किञ्चित भवति तत शाह, प्राप्त प्राप्तमपि किञ्चिदन्तरायवधादनात्मवग भवति तत चाहा चिमसमन्वागते तत (इन्हामिन)मित्यादि इच्छामिसमिति पूर्वेबत्, देवानां प्रियासां पुरती भक्तिपूर्वेकं बहुमानपुरसारं गीतमादीनां यमयानां निगुन्तानीदेव्यां देवर्षः दिव्यां देवयाति दिव्यां देवानुभावसुपदर्शयतु हानि वत् प्रकार' शाटरविधि नाटरविधानसुपदर्शेवितुमिति,(सप्रयः)मित्यादि । ततः ग्रमवी भगवान् महाबीरः सूर्वामय देवेन एवसुक्त सन् सूर्यामस्य देवस्य एतमनन्तरीदितमय नाद्रियतिन श्रदर्शेकरवाया दरपरी भवति नापि परिज्ञानाति चनुमन्यति स्वतोबीतरागत्वात् । गौतमादीनाञ्च 🗺 विधि स्थाच्यायादिविधातकारित्वान् कैवनं तृष्यीची ब्वतिष्ठते । एवं विशीयमपि वार मृतीयेमपि बारमुक्त सन् मगबानेव मेव् विष्ठति (सएब) मिस्वादि ततः परिकामिक्या बह्ना तत्वमवगम्य मौनमेव भगवत छितं न पुनः विमिष् वहः केवनं मया महिन्यत्मीयीपदर्शनीयिति ममीदाति मयतो जायते सातपुसक सन् सूर्यांभी देवः यमक सगवन्तं महावीर बन्दते सौति नमस्यति देवानुप्रिय तुम्बारीमक्रिपूर्वेक चनदंगीतमादिक यमच तपस्तीनै निग वर्तवनद् प्रधान देवनीचाहि प्रधान देवनीकांति प्रधान देवतान् सामर्थयम् प्रधान क्षतीसवड नाटकविधिप्रति देवान् वाकृष्ट् तिचारपद्यी समय मगवंत मदावीर मूर्यामद देवद एमकदिवकद मूर्यामदेवता एइवा वचनप्रति भादरनदेश पालापविनदेश प्रवतीसादकारहैजननाटिकनी पालादेशसम्ब तनुसाव वसीमन मिने वधरतु पूर्योभनीक्रिभाचर इयद कारवयवतीसारविधायकै मूर्योभवतिसासले सामुनः विविधनवैध नकरितु तैसाटद्रभगव तबीस्रतानबीसियवानिकसापुनद्रभीनियीय सगनायनुगुसरद् अविमध्य पा पनीनद्र भगवंतहृत्र तेतानिक्रकरदतिहारपद्यतिह भूयाँगदेव यमय भगव तमहावीरपतिद विवे सा विविवे का एमबीसठ तुमिन्नेभगव त सर्व बायछपूर वत्श्रद्ध पावसु पाठसव किन्तिताटिकदिपावनू

समोद्याति २ ता स खिज्ञाद जोयणाद उच्चदहिनस्याद २ ता घद्मा दुमे दोच्चिय वे उद्धियसमग्वाएण जाव वहुसमरमणिज्ञ भूमिमाग विद्ध्यद्भ से जहानामते पालिगपुक्खरेंतिवा जावमणीण फासो तस्सण वहुसमरमणिज्ञास्स भूमिभागस्य वहुमज्ञादेमभागे पेत्यासरमंद्रवे विद्ध्यद्भ पणेगख म सयसनिविद्ध वर्णाच घतो वहुसमरमणिज्ञ भूमिमाग विद्ध्यद उक्लोच धक्वादग मणिपे टिय विद्ध्यद तीसेण मणिपेटियाए उविर सीहासण सपरिवार जावदामो चिद्दति तएणसे मूरियाभेटेवे समणस्य मगवड महा वीरस्स धालोप पणामकरेति २ ता पणुजाणादमे भगव तिकदू सीहासणवरगए तित्ययराभिमुहे सिन्नसन्ने तएणांसे सूरियाभेटेवे

धेन बन्दित्वा नमस्यित्वा च धत्तरपुरित्वमं दिसीभाग मित्यादि सुगर्म नवरं बहुसमभूमिनधनम्। में चागु इमग्ड पव थन' मिथापीठिकासिं हासन सङ्ग्युं स्त्री चां कुमसुक्तादामवर्शानि च माग्वत् मावनीयानि (तएक)मित्यादि । ततः मूर्यामी देव स्तीर्धंकरस्य भगवत चालोकी प्रवामं करोति । कुत्वा चानुन् भगवान् मामित्यनुद्धापनां कृत्वा सिंदामनवरगतः सन् तीर्धकरा भसुद्धः सन्नि पन्नः, (तएण)मित्यादि । ततः सूयाभी देव स्तत्मयमतया तस्य नाटाविधेः प्रवमतायां दिचय वुहरू सकरी यमय भगवंत भरावीरपति वर्षिवेशा जिमवायासायीमां हापद चयाकरू करीमंद्र वांदक् नमस्कारकरक वैकियसमुद्धातककरी वैक्रियसमुद्धातकरककरीनक स ख्यातां यीजनकगद ध बुदंड काढरभारमप्रदेसविस्तारदवीस्तारी छत्तरवैक्रिययीग्यब्द्नमपुरक्षागृहद् बीलीवे सा वे क्रियसमुद्धातश्वरीरलादिकपृष्टचगुण्डयकरीण चीवसन्दर्पाक्षिमुं पाठप्रम् श्रीसानक्षण्यसम्र मधीक भूमिनुभाग नीपजावद तेषयगाहरूटांतद सुरजवाजिवविसेखनुसर्मपृहृहृद यावतगब्दह खेरवीपूर्वर्विमाननस्वयं करीस्ट्रेंबर्यं गंधरसफरिसर्वहास्याजायिवा तेर्ह्ययः ससुरसयीक भूमि भागई धब् मध्यदेसभागई प्रेचाघर संहव नीपजाव धनिक धंमनक सतिक करीनीपजायकक वर्षे कविमानव तमाहि दूकहुं धयु ससु रमयीक सुमिनुप्रदेशनीपलावद स्वपसीमूमिचंदू पानुहाम में चामरमाहिचपाइ सेमाहिमबीपीठिका नीपनावह श्रेष मण्यिठिकानह अपिसिहामन परि यावत्मकः इसिंचामन कपरिविजयदुपतेण इंचेकुसरीण इपोचमीती छदामभूमण् तिका रदेशकि तिशारपक्षीतिश सूर्याम देव यमण भगव त मशाबीरनश्रदीदृश्यकश्र प्रसामकरश्र करीनश्र वाबजी मुक्तनई हे भगव त पमकरी सिंहासबप्राप्तवक तीर्यकर स मुख्यक्ष इवहस्र तिहार

तप्पटसयाए पारणामणिकणगरयण विसन महरिड गिउनोचिय मिसमिसंत विरतिय महाभरण कडग तुडिय वरभूसणञ्भनत पीबर पनव दाष्ट्रियम्यंपसारेति तरुगं सरिसयागं सरितयागं सरिव्ययागं सरिसनावयण स्वजोवणग्गोववेयाण एगाभरणवसण गरियमि

भुज प्रसारयति कयं भूतमित्याइ। (बाबामिशकबगरयविमलमहारिइविपुनीयवियमित मिसन्तविरद्रयमद्दामर्चकडगतुडियवर भूसबुन्भक्त)मिति नानाविधानि मिक्कनकरानानि वेषु तानि नानामिककनकरत्नानि सरायी नानाविधा रचन्द्रकान्तादयः। कनकानि भानावर्षतिवा रत्नानि नानाविधानि कर्केतनादीनि तथा विमसानि निर्मसानि तथा महान्त मुपभोक्षार मर्डेति यदि वा महदुत्सव' चयमहतीति महाहाँचि तथा निपुर्च निपुणबृहिगम्यं यथा महति (एवमीविवा) इति परिकर्मितानि (मिसिमिसन्त) दीप्यमानानि विरचितानि महाभरवानि यानि कपटकानि कन्नाचिकाभरपानि तृटितानि बाहुरचिका चन्यानि च यानि वरमृवदानि। तै रुज्यने भारवर तथा पीवर स्यूनं प्रसम्बं दीर्धं, (तटक्)मित्वादि तत स्तरमात् दिवक्मुनात् पार्यमतमान्त्राधिकं वर्त देवकुमाराचां निर्गेक्टति कर्यभूताना मिस्याद सहमानां समानाकाराचा मित्यर्थः । तबाकारेक कस्यचित् सङ्गीपि वस्तः सङ्गी न भवति ततः सङ्ग्वर्कतः प्रतिपादनार्धे माइ। (सरित्तयाब)मिति सहगी साइगुवर्वत्वक येथां ते तथा सहगत्वगणि कश्चित् वियासावि सहमः सम्भान्येत ततः चाह (सरिव्ययाच') सहकः समामंद्रधी येपांति, (सरिसनावणवहनकीवव गुबीबवेयाब)मिति साहच्येन साबब्धेन साविवाना चितसमगया मरीरकान्येति भावः। बरीब भाकत्या यीवनेन यौवनिकया गर्दैरंचलप्रियवदत्वादिमि हुप्रपेता सहस्रमावय्यकप्रयोजन गुवोपेता स्तेषां। (एगमस्ववसवगिदयनिकश्चीगावः) मिति। एकसमानामस्ववसनानि। पाभरववसनलच्या गृषीती निर्धींग चपकरवसर्यान्नाद्गीपकर्य येस्ते तथा

पद्यी रेड मूर्वाभ देव नाटकविधिवीपडिशु'दिवयुभुजायसारद्रतेजेडव् इद धनैकप्रकारद्रमिव चंद्रजातादिसुवय रानकर्वेतमादि निमस मीटीनइंभीगवानीवीग्य साहाब्राह्मसम्बद्धि सेष्ठव् बद्रहरूदेदीव्यमान विरवियां मीटांचामर्थ क्याडांड बत्ताचामर्थ प्रहिर्वा प्रधानबीजांपवि भूषक विश्वकृत्वरीक्रमसुदेदीप्यमानस्यस सांबु जिमक् भुजपतिपसारक्रपसारीनक् ते दिविवभुज वकीर प देवकुमरतीकसर विकेशबीक्यसरीसाकारनदंसरीवाचवीवय किलेशन सरिमुक्यकेलिशन सरिप्रकृतकावद्यप्रापयसरीरनीकांतिकार यौजन गुण्यदाचित्रयादिकरीचेत्रकरीस्वितवद्य सरीवां पासरक वस्तग्राहरूउपगरकजेवविष्टुं पासर संवरमञ्जूषकृष्टिकालेकनाएकनाएकवृद्धंसरस्यापु केलभरीयबस्त्रविषद्भारीप् वद्रससाटतिसकगद्र भामसकमस्तर्भस्यरविष बांध् वद्गीवामरभन्त्रं

निमायण टुस्तो स्विन्तियम्णियत्याण पाविस् तिनयामेनाण पिणार्ह्मोविन्मेनिव्याण उप्पीनियचित्तपष्ट्रपरियर सप्पेणगावत्तर इयसंगय पन्नव वत्यत चित्तविन्तनग नियसणाण एगाविन कठ रद्भय सोभत वत्यपिहस्त्य भूसणाण भहसयणह्मचभाण देव कुमाराण णिगच्छद्द तथाण तरंचण णाणामणिनावपीवर पन्नव वाम मुयपसारेद्द तस सरिसयाण सरित्तयाण सरिव्ययाण सरिस नावणण मंवनोवणगुणोववेयाण एगाभरणवसण गस्थि निन्नो

(इस्ती संविक्तियगृतियत्याचंति) विधाती वयोः पाद्ययो संविक्तितानि चगुाणि यस्य तत् विधात संविक्तितागृष्य स्तं सामय्यांदुक्तरं यैस्ते तथा तेषां तथा (उप्पीलिय विक्तप्रधारियरसप्तेष गावक्तर इयसंगयपसम्बद्धयन्तिव्यक्तिक्त्तस्ति विद्यात्र प्रयसंगयपसम्बद्धयः परिकरो येस्ते तथा, तथा यस्मिन्नावक्तं नैय क्षेनविनिर्गमी भवति स क्षेनका वक्तं र रिवता। संगतानाट्यविधानुपपन्ना प्रवस्ता वस्य निवसनस्य तक्तया तत् विक्र वर्षः विक्तवां देदीय्यमानं निवसनं परिधान येषां ते तथा ततः पूर्वपदेन विग्रेषेण समास स्तेषां, (एगाविक्त व्यवस्त्र सीमन्त वक्त्यविक्तस्य मुस्याण्योमित प्रवाविक्त र्याक्तवां या गीममान विश्वये सीमन्त वक्त्यव्यविक्तस्य मुस्याण्योमित प्रवाविक्त पविक्रव्यानि पूर्णानि भूपणानि योषां ते तथा पविक्रव्या गर्वोपरेन कर्माधारय सीपां (नृष्टसन्नभाषं) नृत्ये सद्या प्रसुषीभूता नृतसद्या स्तेषां, तदनन्तरुच्च ययोक्तविभेषविज्ञिय्वामं भुन्नं प्रसार्यितं, तस्मात् वामभुन्नात् चप्रयत्र देवकुमारिकाणां विनिगन्कति। क्ष्य मृत्मित्याचः। (सरिसयाणं सरिक्याण सरिक्वयाच सरिस्वावष्य व्यवस्त्र विविक्तय प्रमानस्यवस्य व्यवस्त्र विविक्तयः प्रमानस्वावस्य विविव्यवस्य सरिस्वावस्य विविक्तयः प्रमानस्वावयं प्रसानविक्तयः प्रमानस्वावस्य विक्तयः प्रमानस्वावयं प्रमानस्वावस्य विक्तव्याच सरिक्तवायः सरिक्ववायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सरिक्ववायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सरिक्तवायः सर

कंभूक्कीये परितर्वादुक्शविचित्रवर्धकशिष्ट्रपन्द्रतेष्ठन् परिकरक्षेष्ठवानवभागलेष्ट्या चेष्ठपावत्तं भरं चाइवर्ष्यवद्यक्रित्वविक्वर्धकशिष्ट्रप्रमानिक्या चेष्ठपावत्तं भरं चाइवर्ष्यवद्यक्रित्ववर्ष्यक्रियास्त्रकृष्यं क्ष्यापत्त्वरक्षयं क्ष्यापत्त्वरक्षयं क्षयाम् विक्रावर्ष्यं क्षयाम् विक्रावर्षे विक्रावर्षे विक्रावर्यम् विक्रावर्षे विक्रावर्षे विक्रावर्यम् विक्रावर्यम्यम्यम् विक्रावर्यम्यम् विक्रावर्यम् विक्रावर्यम् विक्रावर्यम्यम्यम्य

**CR** 

त्ताण दुइतो संविज्ञियग्गनियत्याण भाविहतिजया मेनाय पियद गेविज्म कच्याणं णाणामणि कणगरयणम्सण विरादेयगर्मगाणं भड्डे सयं नदृसन्माण देवनुमारियाण णिगच्छद ततेणाचे भ्रियामेरेवे भ्रद्धस्य संखाण विज्ञ्वति भ्रद्धस्यं सखवाययाण विज्ञ्बद भ्रद्धस्य संगाण विज्ञ्बद भ्रद्धस्यंसिखगवाययाण विज्ञ्बद भ्रद्धस्य संख्रि याण विज्ञ्बद भ्रद्धस्य संख्रिवाययाणं विज्ञ्बद भ्रद्धस्य खरमुद्दीण विज्ञ्बद भ्रद्धस्यं खरमुद्दीवाययाणं विज्ञ्बद भ्रद्धस्य पेयाण भ्रद्धस्यं पेयावाययाणं विज्ञ्बति भ्रद्धस्य परिपरियाणं विज्ञ

ग्यनियत्याच)मिति पूर्वेवत् । (पाविचतिस्रयामेशाय)मिति पातिचस्तिश्वक पामेशस्य बेसरकौ वकाभित्ता चानिहतिसकामिसा स्तामां (पिषहगेनिक्तं कंचुकाय)मिति नहच्ये नेयकं श्रीवामरण कञ्चुकः स्वयकामि स्तया सासां। (याथामयिकवगरययः भूसयविराद्रयः व्यामक्यावः)मिति नानाविधानि मिबकनकरत्नानि येह भूवचेषु तानि नानामिबकनकरत्नै भूववैविराज्ञितान्वंगमगर्गान वासाना स्तवा सामा । "चन्दाबबायव्यन्दहसमनिहासाबव्यन्दाहियसीमदंसवाब एक्काए एक्कोबेमा बीव मिति सुगर्म । "सिष्णाराकार चारवेसायं इसिय स्थित चिष्टिय विशासस्तिय संसाव निवयत्त्रतीषयार कुमुसाब' गविया सन्तराय नहसक्काव"मिति पूर्ववत्, (तएबंसे सूरिवाभेरेबे) बुत्यादि । ततः सूर्याभी देवीऽष्टमतं मध्यानां विकुर्वति चन्द्रमतं मध्याना मध्यमत गुम्माचा सन्द्रमत गुम्भवादकानीर चन्द्रमतं बन्द्रिकाना सन्द्रमतं गन्द्रिकाबादकानी इस्व'े मण्योजात्यन्तरात्मकमण्याका तस्या हि स्वरी मनाकु तीच्यी भवति नतु प्रव्यवदित गरभी ए ?, तवा चल्टमतं खरसुधीनां काइधानामध्यमतं खरसुद्धी वादकानां र, चल्टमतं वेदानां वेदानाम महती काहना चन्टमतं वेयाबादकानां ४, चन्द्रमत पिरिपिरिकानां सौनिकप्रशानसम्ब बायविशेषयपाया मध्यमत पिरिपिरिवादकाना १, चष्टमत प्रवतनाप्यवी भाववपटवीवा डाम्रेडना कंथड बाए इडकलरीयसस्त्रेवड चाराए इडकलाटतिसक चानडचामेलकमस्तकड सन्दरतेयीदनद पर्यसम्बद्धः बांधुकदगीवामरवयनद्व कंपूकतेवीदः प्रशेकमवारदमनि रतनद मृबबैदरी विराक्षीतवे चंगीपागश्चेत्रमा एकसुचाठ माटकनक्ष्यवैसमवर्ष देवकुमरी मीकसद तिज्ञारपत्ती तेषः सूर्योसः देवपकर्षुचाठसंखनदः विकृतंत्रतीयज्ञावतः पकर्मचाठसंखनावज्ञावनदार प्रतिविकृत्वेदः एकसुचाउसीगंनदः विकृत्वेदः १ परिंगतावकाद्यवद्वारनद्' विकृतेदः १ प नाम्दा संख्यितानक निपन्नावक १ ८ संख्यितानावाचकरक किकुर्लक १ ८ सरसञ्जीकक्ष्मी विकृत्येक १ ८ सरमस्यानाबादकनदृष्ट् १ प्मोटाकाङ्गी १ प वेवाबाबादकनद् करद् १ प बीसियावडा

पष्टमत प्रवतादकानों ६, पष्टमत पटचाना मष्टमत पटच्वादकानों ७, पष्टमत मस्मानां मस्मायडक्का चष्ट्यत भस्मावादकानां ८, चष्ट्यत हीरस्माचां हीरस्मा महाउक्का चष्ट्यतं होरम्मावादकानां ८, चष्ट्यत भेरीबां उनकाकृतिवाद्यविभेधकपाणा मस्टमत भेरी बादकानां १०, पष्टमत मत्स्वरीयां भत्त्वरीयामचम्मविनद्वा विस्तीर्धेवस्रयाकारा पष्टमतं माल्बरी बादकानां ११, पष्टमत' दुन्दुभीनां पष्टमत' दुन्दुभिबादकानां दुन्दुभिर्मेर्याकारा संकटसुद्धीदेवातीत्वविभेष १२, चष्टभतसुरुजीनां मङ्गममाची मर्दनी सुरुजी राटणत सुरुज वादकानां ११, पष्टमत मृदम्मानां समुमदसी मृदम्मी बच्चमतं मृदम्मीवादकानां १४, पाटमत नन्दीमृदद्यामां मन्दीमृदद्यो नामएकत' संकीर्यो उन्यव विमृती सुरल विशेषः। भाष्ठशत नन्दीमृदद्याबादकार्गा १५, पष्टमतं मालिच्यानामार्लिगोसुरज्ञवाद्यविभेष एवास्ट्रमतमा सिंगवादकानां १६, भष्टमतं कुस्तुम्बानां कुस्तुम्बचर्मावनहपुटी वाद्यविभेषः भाटमत कुस्तुम्बदादकानां १७, पष्टमत गीमुसीनां गीमुसी सीकतीवसीया पष्टमतं गीमुसीवादकानां १८, चट्टमतं मर्टनानां मर्देन समयतः समः चट्टमत मर्देनवादकानां १८, चट्टमत विपवसीनां विपञ्ची वितंत्रीवीचा चष्टमतं विपञ्चीवादकानां २०, चष्टमतं वदसकीनां वदसकी सामान्यती वीचा चन्द्रमतं वन्त्रकीवादकानां २१, चन्द्रमतं भुमरीचां चन्द्रमतं भुमरीवादकानां २१. चन्द्रमतं भामरीका मध्यमत भामरीवादकानां २१, पष्टमत परवादिनीनां परवादिसप्ततंत्रीवीचा पत्ट इत परिवादिनीवादकानां २८, पष्टमत चर्च्चमानां पष्टमत घर्च्यमावादकानां २५, पर्टमतं सुधीयानां श्रष्टमत सुधीयावादकानां २६, श्रष्टमतं नन्दीधीयानां श्रष्टमत नन्दीधीयावादकानां २०, चष्ट्रमत सहतीनां चष्ट्रमत सहतीवादकानां २८, चष्ट्रमत कच्छभीना सप्ट्रमत कच्छभी वादकानां १८, पास्त्रातं विजवीबानां पास्त्रातः विजवीबावादकानां १०, पास्त्रातः मामीदाना मध्यमत मामीदवादकानां ११, चस्टमत चगडानामध्यमत चवडावादकानां १२, चस्टमत नकुसानां पष्टमत नकुसवादकानां ११, पष्टमतं त्यानामध्यमत त्यावादकानां १४, चल्रमत तुम्बवीबाना तुम्बयुक्तावीबाया चच्च कस्पप्रसिद्धा चल्टमत तुम्बवीबायादकाना १५ चष्ट्रमतं सुकृत्दानां सुकृत्दी सुरजी बाधविमेवी बीउतिसीमं मायी बाद्यते चष्ट्रमत सुकृत्दवादकाना १४, वृत्तुक्काना मध्यमत वृत्तुक्कावादकाना १७, वृत्तुक्कामतीता चध्यमत बिचिकीनामध्यमत' विचिकीवादकाना १८, पष्टमत' करटीनामध्यमत करटीवादकाना १८. करटीप्रतीता पष्ट्यत विविवसानामध्यत विविवसवादकानां ४ , प्रथमें प्रस्तावना स्तवकः पववविशेष विविद्या पाट्यात किवितानामप्टकत किवितवादकाना ४१, पाट्यात क्रवडवा मामध्यमत अपडवादकाना ४२, अवडवाकरिका चष्टमतं ददरकानामध्यमत दर्दर बाद काना ४१, दर्दरक मतीत चन्ट्रशत दर्दरिकानामच्ट्रशत दर्दरिकावादकाना ४४ समुद्दरकी दर्देरिका चष्टमत कुसुम्बराबा चष्टमत कुसुम्बरवादकाना ४४, चष्टमत कसमिकाना

त्तार्णं दुष्तते संविन्तियगनियत्याण भाविष्ठतिनया मेनास पिस्क गेविन्म कच्याणं णाणामिण कणगरयणम्सण विराष्ट्रयंगमंगासं षर्हे स्यं नदृसन्माण देवकुमारियाण णिगच्छद् ततेणंसे सूरियामेदेवे भहसय सखाण विचन्दति भद्रसयं सखवाययाण विचन्दद् भहसयं संगाण विचन्दद् भद्रसयंसिखगवाययाण विचन्दद् भहसयं याण विचन्दद् भद्रसय संख्वाययाण विचन्दद् भद्रसयं खरमुषीणं विचन्दद् भद्रसय खरमुषीवाययाणं विचन्दद् भहसयं धराणं भद्रसय पेयावाययाणं विचन्दित भहसय परिपरियाण विच

ग्गनियत्वाब)मिति पूर्वेवत् । (पाविहतिसयामेताब)मिति पाविहस्तित्वक पामेसरव श्रेसरकी वकाभिस्ता पाविद्यतिचकामेचा स्तासां (पिथदगेविज्यं कंचुकाय)मिति नद्यश्रीवेयकं गीवामाय कप्युकारचयकाभि साथातासां। (बाबामविकवगरयव मुसबविराष्ट्रयकामक्याव)मिति शागाविवानि मिबनकरलानि येमु मूचबेतु तानि नानामिबकनकरले भूषबैधिराजितान्धगमध्यानि वामान्ता स्तवा दासो । "चन्दाबबाबक्यन्द्रबसम्भिबामाबक्यन्द्राहियमीमदंसवाब" सक्काए सम्मीदेमा बीय"मिति सुगर्म । "सिम्पाराकार चार्वेसायं"इसिय श्विय चिडिय विश्वासक्तिय संसाव निचबजुत्तीवयार कुसुसाब' गडिया एककाब' नइसककाब"मिति पूर्ववत्, (तप्बंसे मूरियामेर्देवे) क्त्यादि । तत सूर्वाभी देवीऽष्टमतं मन्द्रानां विकुर्वति भष्टमतं मन्द्रवादवाना मध्यमत गुणाया मध्यमत गुणाबादकानीर, यस्यमत मध्यमता मध्यमतं मध्यमताबादकानी करा । वस्त्रीचात्वन्तरात्मकवस्त्रिका तस्या हि स्तरी मनाक् तीच्यी भवति नतु सन्दावदति गरमीटर, तथा चल्टबर्त खरसुखीनां काइकानामध्यमतं खरसुखी वादकानां १, चल्टमतं वेदानां वेदानाम् महती काइका चष्टमते पेयावादकानां ४, चष्टमत पिरिपिरिकानां क्रीसिकपुटानहस्य बाखविमेवकपाचा मध्येतः पिरिपिरिवादकानां ५, चम्टमतः पचनानापचनी भारतपटडीना बाजेबना बंबर वायु बद्दावारीववस्त्रवेषद् चारायु बद्दबत्ताटतिस्त चानद्रचानिवद्गास्त्रवद सन्दरस्रेवीदनद् पर्यसञ्जव मांसुकदगुनिशमरवयनद् तंत्रुकस्रेवीद यनैकप्रवारदमनि रानद भूषपैवरी विराजीतके चंगीपागन्नेकना एकमुणाठ नाटकनक्ष्मर्यसञ्जव देवकुमरी नीकनक तिद्वारपदी तेक सूर्यांभ देवपकर्म् पाठसंखनक विदुर्वक्रनीयज्ञावक पक्रमुंचाठसंखनावज्ञाकवकार प्रतिविकुर्जात्र एकसुभाउसीरोनक विकुत्वद १ पसिंगनावजाङक्कारमद विकृतेद १ प नास्का संस्थितानक् निप्रवादक १ ८ संस्थितानावाचकरक विकृत्यं १ ८ सरस्रस्थीकक्ष्मी विकृत्यं १ ८ धारसंखानाबादकनद्रकरद्र १ प्रमीटाकाइसी १ प्रणेशावाबादकनद्र करद्र १ प्र कीतिवाबडा

इण तुन्मे देवाणुप्पिया समण भगव महावीरं तिक्खू तो षायाहिणं प्याहिणं करेह २ ता वदह णमसह वदित्ता नमसित्ता गोमादयाणं समणाणं निग्गवाण तिद्व्व देविह देवजुई देवाणुभाव दिव्वं वत्तीसद वहं नहिवह उवदसित्ता खिप्पामेव एवमाणित्तय पव्यपिणह ततेणं तेवहवे देवजुमारा देवजुमारीतोय मूरियाभेण देविण एवं वृत्ता समाणा षहृतुह करयन जाव पिह्मुणिति नेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छित २ त्ता समण भगव महावीर जाव णमसित्ता नेणेवगोयमाया समणा निग्गवा तेणेव निग्गच्छंति ततेणं ते वहवे देवजुमारी देवजुमारीतोय भसमासेव समोसरणकरित समासेवसमोसर्णंकरेता समासेवपतीवंध ति समासेव पताते नम

मवादीत् गच्छवयूर्यं देवानां प्रिया यमचं भगवन्तः महावीर विवृत्वः चादिस्यप्रविध्यं कुकतः कृत्वा वन्द्रध्यं ममस्यतः विन्दत्वा नमस्यत्वा गौतमादीनां धमषामां निगृन्यानां तां देवचनमिश्वां दिव्यां देविद्धं देविद्यां विद्यां विद्यां

जिमस्यासायीमांडीप्रदिश्व कर्छ करीनः वंदः नमस्कारकर्छ वांदीनः नमस्कारकरीनः गीतिमादिकनः श्रमस्य निग् वनः तेद्वप्रवानः देवनीश्वदिवारक्य देवनीकांति देवनु सामयप्रस्य प्रधान स्वीसवह नाटकविधि देवाउउ देवाडीनः गीधुनस्य एव साजात्वप्राठी सुम्मनः सुंपछ तिकारप्रदेतिः प्रधा देवनुमर देवनुमर पृथानः देवनः एमकच्यायती दर्यं मंतीप्रपान्या विक्रमादियायंदादायनीडी मस्तिकचड्डीस्थांमनुवचनप्रीकारकरः निष्टां श्रमस्य भगवेत महावीरकः तिष्ठांचाः नदंनः श्रमस्य मगवेत महावीरकः तिष्ठांचाः नदंनः श्रमस्य मगवेत महावीरकः तिष्ठांचाः नदंनः श्रमस्य मगवेत महावीरकः तिष्ठांचाः नदंनः सम्बद्धः स्वत्रमादिकः श्रमस्य निग् यकः तिष्ठां नादः तिष्ठां नादः तिष्ठां नादः तिष्ठां नादः स्वत्रमादः देवनुमारः देवनुमरिवस्तुन्वये समकानः मातिस्यकरः एकटांमिनः समकानः प्रकृतिवाषः समकानः समीसर्वकरः एकटांमिनः समकानः समीसर्वकरः एकटांमिनः समकानः समीसर्वकरः विकर्णविवाषः समकानः

۲8

व्वति एवमाचियाणं एगोणवणं भयोजमाविदांगाइ विज्ञति विज्ञतीत तेवचवेदेवकुमाराय देवकुमारीया तोयसदावेदं ततेषं तेवचवे देवकुमारी देवकुमारीचय मूरियाभेण देवेण सद्दाविया समणे पहतुहज्ञाविद्यया जेणेव मूरियाभेदेवे तेणेव ज्ञानक्द ज्ञानिक्ता तेणेव सूरियाभ देव करयन परिग्राइय ज्ञाववद्वावेद त् ता एवंवयासी संदर्भतुमेदेवाणुष्यिया ज भम्हेदिकायव्व तएचंसे सूरियाभेदेवे तं वचवेदेवकुमारीय देवकुमारीतोय एववयासी गत्य

मध्यतं क्रम्यकावादकानां ४६, पद्यस्तं सर्गानामप्यस्तं क्रम्यवादकानां ४०, पद्यस्तं ताका
नामस्यस्तं तास्ववादकानां ४५, पद्यस्त क्रांस्यतासानामस्यस्तं क्रांस्यतास्वादकानां ४८, पद्यस्त क्रांस्यतास्वादकानां ४, पद्यस्तं संग्रानामस्यस्त क्रंबवतं मन्नारं
क्षातां पद्यस्तं मगरिकावादकानां ११, पद्यस्तं गृगुमारिकानामस्यस्तं विम्नारकावादकानां
११, पद्यस्त वैद्यानामस्यस्त वंगवादकानां ११, पद्यस्त विद्यानास्यस्तं वेद्यादकानां ११
पद्यस्तं परिसीनामस्यस्त परिसीवादकानां ११ पद्यस्त वेद्यासस्यातं वेद्यादकानां ११
पद्यस्तं परिसीनामस्यस्त परिसीवादकानां ११ पद्यस्त वेद्यासस्यातं व्यवस्तानां ११
पद्यस्तं परिसीनामस्यस्त परिसीवादकानां ११ पद्यस्त वेद्यासस्यातं व्यवस्तानां ११
पद्यस्तं परिसीनामस्यस्त परिसीवादकानां ११ पद्यस्त व्यवस्तानां प्रतिद्याः परिसामस्यस्तं विद्यस्त विद्यस्तानां परिष्यस्तानां विद्यस्ति परिसामस्यातं स्ति विद्यस्तानां परिष्यस्त परिसामस्यात् परिसामस्यात् परिष्यस्त विद्यस्त विद्यस्

पुढम जहुवालिक विभेष करम समस्त्वादि एकी च्यापेश स्वालिक नाभेदम्बि करम करी नस्त त्रेष्ठभा देवकुमर देवकुमरिमित सूर्याभ देवमित विकारमध्यि त्रेष्ठभा देवकुमर देवकुमरी सूर्याम देवम त्रेष्ठमा यका वर्षमंती प्रपान्याचित्तमाष्ट्रियावंदी जिल्ला सूर्याम देवक्स तिकां भावम भावीतम तिक्षारपक्षी सूर्याम देवमित वायजो बीमस्तकम पहुंची वद्यापीतम एमबीसाताकुया भाषावच वे देवानुमिय जिल्लायंपामितक विवृद्धम तिक्सं तिकारपक्षीत्रेष्ठमूर्यामदेव त्रेष्ठ यवादेवकुमार देव सुमरीमित एमबील्युं सास्त तुम्हे प्रवीदेवानुमियस यमक्स संग्रंत महावीरमित विविदेश इण तुज्ञे देवाणुप्पिया समणं भगव महावीर तिक्खू तो पायाहिण पयाहिण करेड २ ता वदच णमसङ विदत्ता नमसित्ता गोमाह्याणं समणाण निग्गंथाण तिद्व्व देविह देवजुई देवाणुभाव दिव्व वत्तीसद्द वह नट्टिड उवटंसेड उवटिसत्ता खिप्पामेव एवमाणत्तिय पव्विषण्य ततेण तेवडवे देवकुमारा देवकुमारीतोय मूरियामेण देवेण एव वृत्ता समाणा इहतुह करयक जाव पिड्सुणीत जेणेव समणे भगव महावीर तेणेव उवागच्छित २ ता समणं भगवं महावीरं जाव णमसित्ता जेणेवगोयमाया समणा निग्गवा तेणेव निग्गच्छित ततेणं ते वडवे देवकुमारी देवकुमारीतोय परमासेव समोसरणकरित समासेवसमोसरणकरिता समासेवपतीवध ति समासेव पताते नम

मवादीत् गच्छतयूर्य देवानां मिया यमणं भगवन्त महावीर विकृत्व चादिष्यपदिषयं कुरत कृत्व वन्दध्यं नमस्यत बन्दित्वा नमस्यित्वा गीतमादीनां धमयानां निगृन्धामां तां देवजनमिष्ठां दिव्यां देविष्यं देविष

**C4** 

सित १ त्ता समासेव उवगणमित १ त्ता समासेव उगणमितस १ त्ता प्रवासितिए १ त्ता मेव उगणमित्ता एवसित्तामेव नमसित सिंह त्तामेव उवगणमित १ त्ता विमियामेव उगणमित १ त्ता समदामेव उगणमित १ त्ता समदामेव उगणमित १ समासेव प्रायोद्वेविद्याणाई निगइति समासेवयवाद सुगाइस प्रणिक्कस तिकेत उरेण मदसिरेण तार कंठेणव तारित विद्यति समयरेयगरहय गुक्षाचंककुदरोवगूठ तिद्वाणकरण सुद्

धन्नमन्ति । जार्ड मवितष्ठते इति माव । तदनन्तर चैव क्षमेच सहितसंगतम स्तिमित वावनमनसुन्नमनष्ट्व वाच्यम । यमीवाष्ट्र्व सहितादीनां मेद सम्यद्धीगक्षीयेतनादरीपाध्यावा दवगन्तव्य । तत स्तिमितं समकसुन्नस्य समकमेव प्रस्तिन्त प्रमुख च समकमेव प्रवादीगमातीय विधानानि गृच्चन्ति । गृचीता च समकमेव प्रमीता प्रायमवन्तित यीग ववसित्वाच । कि इत्यादि । केचित् देवकुमारा देवकुमारिकास्य एवं प्रगीता प्रायमवन्तित यीग ववसित्वाच । (प्रश्च मन्द) मिति । सर्वेत्र स्तरम्ययं तृतीया चरित मन्दं यया मवित एवं प्रतीता । (प्रश्च नार कर्यव्यवतार) मिति धन्देन यया वन्त्यच्यायेतं विसुक्त भवित चरित प्रवास गीतसुच्यितं सत्त प्रकासर्यक्ष मन्द्रमिति वती गायता पूर्वानमभिष्टनन स्वर चन्त्येत्वरी भवित स्वानक्ष्यच इतीयं सृतीयं वा समिपीचित ( तते विरिक्तारमित्युक्त विरायस्य प्रतिनिवृत्ता सन् स्वर स्वर स्वर्वे सुक्तां प्रवासाति सप्ती भवित । (समयरेयगर्वय) मिति । (गुञ्जाचष्टक कुचरीत गूढो गुक्काचक कुचरीत गूढो गुक्काच प्रवासाति यानि प्रचक्राचि धन्दमार्गामित्वक्तानि कुचराचि स्व्युग्व गुक्वाचकक व्यवित ।

वांधीनक् समकासकः पंक्षिपविद्याद्यका जमस्कारकरिक्करीनकः समकास नीसावक्षंमस्तकनीवांकरीकः करीनकः समकासकः संभावकंत्रमः स्वाद्यकः समकासकः संभावकंत्रमः विद्यकः समकासकः संभावकंत्रमः विद्यकः समकासकः स्वाद्यकः समकासकः स्वाद्यकः समकासकः स्वाद्यकः समकासकः स्वाद्यकः समकासकः समकासकः समकासकः वाद्यिवनायपंचीसमेदमति गृषकः समकासकः वाद्यिवनायपंचीसमेदमति गृषकः समकासकः वाद्यिव वद्याक्षाकः समकासकः समकासकः सार्वाद्यकः समकासकः समका

## सकुइरगुजत वंस ततीतनताननयगस्युसपछत्त महुर सम मुननित मणोश्वर मिटरिभित पयसचारं सुरह सुनति वर चारुहव दिव्व नट्ट

किमुक्त भवति । तिर्घा देवकुमाराचा देवकुमारिकाचा च तस्मिन् प्रेचागृष्ठमण्डपे गायतां गीत तेषु प्रेचागृहमण्डपसत्केषु च कुष्रीपु स्वानि • इपाणि प्रतिग्रन्दसङ्खाण्यत्यापयदर्जते इति (रत्त) मिति रक्ष इडयत् गेयरागान् रक्तेन गीत गीयते तत् रक्तमिति तक्शिप्रसिष्ठ "तत्तीयकरब सड" मिति बीणिस्यानानि घरः प्रभृतीनि तेषु करवेषु कियया गुड बिस्यानकरण गृह तदाया चर गृह कपठगुष्ठ मिरी विगृहच्च तवयदि चरिस स्वर स्वभूमिकानुसारिय विग्रासी मवति तत सरीविश्व , सपव यदि कपठे वित्त ती मवति पस्पुटिताच तत कपठविश्व , यदि पुन मिरः प्राप्त सन् सानुनासिकी भवति ततः मिरीविगुद्द, यदि वा यत् उरुकपटिमिरीभि इलेक्सचा चन्याकृतिते विशुद्धि गीयते तत् उरुक्षयठिशरीविशुद्धतात विस्थानकरयविशृद्धमः। तथा सकहरी गुम्जन यी वंभी ये च तन्त्रीतसतासस्यगृहा स्तिपु सुप्तु चित्रग्येन सम्प्रयुक्त स कुहर गुञ्जद गत बीतसता समयग्गदयसुसम्प्रयुक्त किसुक्त भवति स कुदरे वंगे गुञ्जति तनकाव्य वाद्यमानायां यत बंगतन्त्रीस्वरेताविकद ततु, स क्षरं गुञ्जदगतन्त्रीसुसम्प्रयुक्त तया परस्परक्रतकस्ततस्वरामुवन्ति यतु तस्तमुसम्प्रयुक्त ततु मुरुवकं जिकादीनामातीयानामाद तानां योध्वनिपादी चेपीयण्च नृत्य तानत्तव्या, पादी चेप स्तेन सम तत ताससुसम्प्रयुक्तं तथा मुम्मामयो दारमयो दन्तमयोऽप्मुसिकौमिक स्तीना इतायो स्तवमा खरमकारीक्षय स्तमनुरस गेय स्वसुस्तम्ब्रह्मः तवायः प्रवसः वंशतन्त्रगदिभिः स्वरीगृष्ठीतः स्तन्मार्गानुसारिस्गण सुस्तम्बर्श्वः तथा (सन्तर) मिति, मधरवरेच गीयमान मधुर कीकिसाकतवत् तथा (सम) मिति तसर्वगरवरादि समनुगत सम सम्राज्यन्ति यत् स्वरधीक्षनामकारिय छलतीव सङ्ग राज्ञितन खलनेन वस ते इति। योवे न्द्रियस्य मन्द्रस्पर्भनमतीवमून्समुत्पादयति सुकुमारमिव च प्रतिमासवे तत् सचित्रमिति चतएव मनोचरपुनः कर्षं मूर्तामत्याङ (मिटरिभितपदसचार) सब मृदु मृदुनास्वरेच युक्तीनिध्दृश्य तथा यत खरी उत्तरियु धीसनास्वरिविभेषेषु च सञ्चरम् रामातीव प्रतिभासते सपदसञ्चारी रिभित चच्चते मृदु रिमित पदेषु गेयति बहेषु सञ्चारी यह गेये तत मृदुरिभितपदसञ्जान तथा (सुरक्) कति ग्रीमनारति येस्मिन् योतृषां तत् सुरति तथा ग्रीमनानतिरवनामी विसानी यस्मिन तत सुनति तथा वर प्रधान चारुविशिष्टचिमामीपेत इ.एं स्वइप यस्य तत वरसास्कप धरमंडपनुद्रविषदः पडकेदानासङ्खनदः मृंबीडतद्रष्ट्रंतदः गीतरागनिविषदः धनुरक्तपुरुयनदः गार्द इतेरलक्षाण इदयमन्तक संठणिवर्षु नद्रविषद् करवालियादंकरीविषद वैकिमद्भदयनद्रविषद स्वरणीतामी भूमिकान् सारचं विसारचं विसासचुद्रतिष्ठरीविसूद तेष्टव स्वरकंटद्रनद्रविषद् पीटद नदी ते कंठविस्हासस्तक पुष्टनुषकु अनेप्सादिकदुपचद दुपितननदुद्दक वस बीगाशायाजीबीको मित २ ता समासेव उवर्गणमित २ ता समासेव उर्यक्षमिति १ त्ता प्रवस्ति मित्र एवसित्तिए २ ता मेव उपणिमित्ता एवसित्तामेव नमसित सित्र तामेव उपणमित २ ता सिमियामेव उपणमित २ ता सगयामेव उपणमित २ ता सगसेव उपणमित २ ता सगसेवयाद सुपगाद्म प्रवस्ति समासेवयवाद सुपगाद्म प्रवस्ति स्वासेवयवाद सुपगाद्म प्रवस्ति स्वासेवयवाद सुपगाद्म प्रवस्ति समासेवयवाद सुपगाद्म प्रवस्ति समयरेयगर्द्य गुजाचंकसुद्दरोवगूठ तिहाणकरण सुद्ध

वन्तमन्ति । फ्रबं भवितिष्ठते इति भावः । तदनन्तरं वैव क्षमेष सङ्तसगतम्, स्तिमित वावनमनसुन्नमनञ्ज वाच्यमः । प्रमीषाञ्च सङ्गिदीनां भेदः सम्यकीमछोपेतनाटगैपाध्वावाः दबगन्तव्यः । ततः स्तिमितं समकसुन्नम्य समकमिव प्रस्तिन्तः समुत्यः च समकसिव धवावीममातीधः विधानानि गृष्यन्ति । गृष्ठीत्वा च समकमिव प्रगीताचन्तः, समकमिव प्रवर्षात्वन्तः विति के इत्यादि । किथित् देवकुमारा देवकुमारिकाञ्च पर्व प्रगीताः चप्यभवन्तित यीगः कवमित्वाषः । (उदेच सन्दं) मिति । सर्वतः सप्तम्यवे तृतीया चर्यस मन्दं यद्या मवति एवं प्रतीताः । (सिर्वः तारः कप्रवेषवतारं) मिति ग्रन्देन यद्या वन्त्यचर्षापेतं किमुकः भवति चर्यस प्रवमती गीतस्विष्यते सत्त चक्रसुर्यस मन्द्रमिति तती गायतां मूर्वानमभिन्नन स्वरः चन्त्वस्तरो भवति स्थानकञ्च वितीयं तृतीय वा समिरिश्चित । ततः विर्यक्षतर्यस्तित्वक्षांत्र प्ररम्भवः मृतिन्तृत्वः सन् स्वरः स्वरं सुव्यत्वः । स्वर्षाचाति मधुरी भवति । (समयरियगर्द्य) मिति । (सुञ्चाचष्क कुष्रीम गृवः) सुक्चाचक्षकुष्ररीणगृवः प्रधानानि यानि प्रचक्रावि गन्दमार्ग्वमित्वस्वाति कुष्रराधि सिष्पगृवः सुञ्चाचककुष्ररीणगृवः ।

बोधीनकः समकाशः पंक्तिरिवयायका नमस्कारकरिकरीनः समकासः भीजायक्षंमस्तकनीवांकरीकः करीनकः समकाशः पंजावक्षंमस्तकं प्रजावकरक्षसमकासः पंजावक्षंनदः प्रमञ्जावकर्षाः समकाशः पंजावक्षंमस्तकं प्रजावकर्षाः समकाशः पंजावकर्षाः सम्वाद्यः सम्वद्यः सम्वाद्यः स्वादः सम्वादः स्वादः सम्वादः स्वादः सम्वादः स्वादः सम्वादः सम्वाद

दहरियाणां कूह्वाणा किसियाणा मिहयाणां भाताबिन्मताणा तलाणा तालाणां कसतालाणा विडिन्मताणा गिरिसयाणां जित्तरयाणां मिनिरयाणां सुमारियाणां पुमिन्मताणां वसाणा चालीणा वेणूणा परिलीणा पव्यगाणा तत्ते गणासे दिवेणाटे दिवेगीए दिव्वे वाष्ट्रए एव भव्यप् सिगरे चराले मणुणेगिवा मण्डरेणाटे मण्डरे गीए मण्डरे वाष्ट्रए एवं प्राप्त सिगरे चराले मणुणेगिवा मण्डरेणाटे मण्डरे गीए मण्डरे वाष्ट्रए एवं दिवरमणे पव्यत्ते भाविहोत्या

वानां वादनम्, दर्दर दर्दरिका कुसुम्बरुकसिका महकानासुत्ताङ्गनम् । सलतास कंसतासानामा ताइनं गिरिसिकाचत्तिकामकरिकामिशुमारिकानां धटनं, वंगवेयुचाचीपिरसीवध्वगायां पुष्कन मत उक्त' "उर् मन्तार्थ सञ्चाय"मित्यादि । (तप्यंसे दिव्ये गाए) रत्यादि यतपर्व मगीतवन्त इत्यादि । ततीयभिति पूर्ववत् तत् दिव्यं गीतं दिव्यं बादितं दिव्यं नृत्यमभूत्तदिति यीगः । दिन्यं नामप्रधान एव (मञ्जूषगीए पञ्जूषवाद्रए पञ्जूषनहे पञ्जूत)मारचर्यकारिमृणारिवाद्रए, (सिंगरिक्ट्र) मुगारं भुगाररसीपेतत्वात् पद्यवा भूगारं नामासच्कृत सुच्यते, तम यदन्यास्य विभेषकर्णेनाचं कुतामिव गीतं वादनंनृत्यं वा तत् म् गार्रामिति (चरालेगीए उरालेवाइए उराले बहें) उदार स्कारं परिपृष्णभौषेतत्वात् नमु क्वचिदपि हीनं (मनुष्णेगीए मधुष्णेवादूए मनु पर्धेगरे) मनोज्ञ मनीनुकूत द्रष्ट्यां श्रोतृबाञ्च मनीनिवृत्तिकरमिति भाव तत्व मनीनिवृत्तिक रत्व सामान्यतीपि स्यादतः प्रकर्पविभेषप्रतिपादनाधमादः। (मण्डर्) इति (मण्डरेगीए मण्डर्वादूप मबद्दिबही) मनीदर्ति चात्मवर्धं नयति तदिधामप्यति धमत्कारकारितयेति मनीदर मेतदेवाद (उप्पिनसमाकुसक उप्पिञ्जसमूरी) पाकुसके भूति किसुक्त भवति महर्षिकदेवानामध्यतिवायि तया परमीचीभीत्पादकत्वेन सकसदेवासुरमनुजसमूद्दित्ताचेपकारीति, (कद्रकद्रभूति) दति कडकडेत्यनुकरचं कडकडेति भूतं पाप्तं कडकडाभूतं किस्तां भवति। निरन्तरं तत्तिहिज्ञेव समुवित्रितमसोदभरपरवमसकलदिग्चक्रवासवित्रि प्रे चकलनकृतप्रमंसावचनवीचकीला इलव्याकुक्षीमूर्तमिति धतएव दिव्यं देवरमयमणि देवानामणि रमखं क्रीड्नं प्रवृत्त मभूत्

नकुसनद पूक्वण सुकंदवालिवनद हुँढकनद चिविकनद वजाहिवन करंडनद टेडिसनइ मिक्कानद करंडनद टेडिसनइ मिक्कानद करंडनद वसेय प्रवद्ग साहितुं दहुँ ए कुस्तेनदनद किसीकानद मिक्कानद माहि प्रास्फालतु दायोडानद तालनद कंसताचनद घटनण गिरिसकानदर सत्तिरकानद मगरिकानद सुसमारिकानद कू कर वसनद चालीलंद वेलूनद परिजीवद पर्वत्त नद सिदाजिक्यका तेडप्रधाननाटिक मधानगीत प्रधानवाजिकद्व पार्श्वेकारी गीतमनतडमुद्द कृगाररिकाकरीसदिकानद स्कारपरिपूर्वगुवसदिक देववदाराग्रोतानाएदवाजिकदानिकामिदसीकपीजा

सञ्कागेय पगेयाविद्यात्या किंते उद्यमताण सक्खाणं संगणणं संखिवालं खरमुद्याणं परिपरियाण भाइम्म ताण पणवाण पहिन्दालं पफालि कक्तंतीण मंभाणं दोरभाणं ताजिक्कतीणं मेरीणं भव्करीणं दुन्दु भीणं भाववंताणं मुरवराणं निदमुदगाणं उत्ताजिककताणं भाजिगं यद तुवीण गोमुद्रीणं मदलाणमुच्चिक्कंताण वीणाण विपंवीणं वक्तकीणं मुदिक्कंतीणं वित्तवीणाणं सारिक्कतीणं वंधीसाणं मुद्रोसाणं पुरिक्कंतीण भामरीणं वक्तमासरीणं परिवायणाणं वंधीसाणं मुद्रोसाणं जुविवणाणं भमोडिक्कतीणं पामेडिक भाणं खर्यालाणं मुद्रिक्कंतीणं मुगदाणं दुविवाणां पामेडिक भाणं खर्यालाणं मुद्रिक्कंतीणं मुगदाणं दुविवाणां उत्ताविवाणां सर्वाणं उत्ताविवाणां सर्वाणां उत्ताविवाणां विषयाणां कर्याणां उत्ताविकक्तताणं

दिस्यं प्रवान मृत्तसर्वा गेव प्रतीता चप्यभवम्, (किं ते) इत्यादि किञ्चते देवकुमारा देवकुमारिकारव प्रगीतवन्तः, प्रवित्तं तक्ति तक्त (चन्नमन्ताय संखाय) मित्यादि । अत सर्वेतापि वस्टी सप्तम्बर्वे तती । वसर्वी यवाबी गसुद्धायममादिषु अस्मादिषु अस् अस्माम् गर्मास्नका स्वरस्थिया पिरिपिरि कायां वादनसुद्यानमिति प्रसिद्धं प्रवयपटदाना मामीटनम्, मन्मा दौरम्माया मास्पासनम् । भेरी स्रक्तरी हुन्दुसीनां ताङ्गम् । सुरस्रमृदक्या नन्दीमृदक्यानासास्रपत्र वासिंग्य कुस्तुग्वगीसुक्षी मर्देशानामुत्ताबनं बीया विपन्ती वद्शकीनां मूर्वनं मामरी परिवादनीनां स्पन्दनं बध्बीशा सुधी या नन्दिवीयाचां सार्थं सवती अवधीति अनीयानां कुडानां, चामीटरकववानकुवानामामीटनम् । तुषतुम्बवीयानां स्पर्येन सुरकुन्दच्चसुक्का चिन्तियोनां मूर्वनम् । करटा विविद्यमिकविक कर्व सीपडीतुस्तरस् प्रकारतेसवगुडतेस्ययसरीयु बाजिवनदः चनूसरनुगीतसंप्रयुक्त वापारितकदः वनीमीदृष्टकः वास्त्रवसेवस्वरपृठिगायमुं वीश्वनासिक्षसः भीतानामननद्रवरतुष्टकः स्वरीकंरीसिक्त चचरपदनुसंचारकेचेकन् योतानदरितक्षपक्षावद्यक्यः सीभद्रकद्रधमु सः भभु कपकद्वीकन् दिन संबंधी माटकनद्रविषद् मख्ययुष्द्रवृशीत वसियण्यद्रगाताष्ट्रवा वसीतिवृत्त्ववृत्त सुखनद्रंपू श्रीनव वजाडवर संसनदर सांगनदरसंक्सिकानदर सरसदीनदश्परियरायानदंशवर्षानद्र'सुक्षद्र बसाडबू इयबच पथचनका बीसनका धास्पालियच मंमानक बीरमानब शाबह मेरीनक माकरनक ढ टभी धीड्'बीसवर सुरवरवाजिवनद मंदिसुखनैनाइनु'मांदल विसेवपददताहिनु' पालिंगन व बीनंद गीसुर्पीने मादसनद मूकन् भीयानदे विपंत्रीनद बस्तकानद ब्रूटवठ कव्यक्सानद चित्रवाद्यानद्र सारिवर्षं वंवासवाजिववसयनद्र सुधीयानद्र फोटिवर भामरीनद्र सममरीनद कमामरीनव परिवादिनीनव परिसद सुवानवंत्रव वीवानवं मोवलं सरीजतं वामीटमंभानवं

मत्यदा मकरदा जारामारा पुन्जाविन पडमत्त सागरतरग वणनय पडमकंय भित्तिवित्त णामिद्व्य णट्टिविषं उवदसेष् र एववक्वेदिवया णट्टिविषीए समोसरणादिए सावत्त व्वया जाव देवरमणे पव्वत्ते भाविष्ठोत्या ततेणंते वष्ठवे देवनुमाराय देवनुमारीयातोय समणस्स भगवड महावीरस्स ईष्ठामिय उसम तुरग गर मगर विष्ठग वालग किएणर रह सरम चमर कुजर वर्णनय पडमनय भित्तित्ति गाम दिव्य गट्टिविष्ठ उद्वतोख् ष एगडवक्कवानं टुड्डवक्कवानं गाम दिव्यं गट्टिविष्ठ दिवेदिष्ठ चंदाविज्ञपविभित्त मूराविज्ञपविभित्तच इसाविज्ञपविभित्त च एगाविज्ञपविभित्त च कर्णणगविज्ञपविभित्त

श्रीबारशीय रवस्तिकप्रध्यमाचववद्वमानकमत्स्योद्धकमकरायद्वकारमारपुष्पावनिषद्मप्रवागरतरंग वासन्तीकतापद्माचतामिक्तविसनामिकतीयं नाटनविधिमुपादर्भयन्ति १। तदनन्तर मृतीय नाटन विधिमुपदर्शेयतुं भूय स्तथैव समवसरवादिकं कुर्वन्ति एवं समवसरवादिकरणविधि रैकै कस्मिन्नाटरविधी प्रत्येकं तावबक्तव्या याव(देवरमणे पव्यक्ती पाविहीत्या) तत र्रहामृगक्तप्रभ तुरगनरमकरविष्यगळालकिन्नररुरसरभचमरकुष्जरवनसतापञ्चसताभक्तिचिवनाम तृतीयं दिव्यं नाटप्रविधिसुपदम वन्ति १। तदनन्तरं भूवीपि समवसरणा विधिकरणानन्तरमेकत श्वक एक मण्डकवासिक्षातण्यक्रवास्त्रसक्रार्क्ष सक्रवासं नाम चतुर्थं दिन्य नाटाविक्षिमुपदर्भं यन्ति १। तद नन्तर सुक्तविधि पुरःसरं चन्द्राविश्वप्रविभक्तिसूर्याविषयिभक्तिवस्रयाविभक्तिप्रविभक्तिचंसाविश पविभक्तिएकावनि प्रविभक्तितारादिप्रविभक्तिसक्तावनिप्रविभक्तिकनकावनिप्रविभक्तिरत्नावनिप्रवि मलपबरेसपाकाक इडक इजल चरजीववशेयब इपू सनीपंक्ति कमसनीपांपशी समूद्र नाक स्कीश पशी कादिखता पद्मकताय द्वीभातिक रीविचित इ.चैनासैपधान नाटकविधि देपाइद्रविती नाट एमल चकैकिए नाटकविविद समीसरपादिकएगठ छमिलतु वाजिक गीतए इसर्वेचक्रत्यताक हरी जिल्ली लगद देवनुसमर्व प्रवर्त्तने हुछ तिहारणही तिइवबादेवनुमर देवनुमारी यमक भगवत महावीर चागनि वरगडानद्रक्षपद्र वृषमबाहुमनुष्य पंची साम विनरदेवताम्ग चचपद्रधमरीगाद इस्ती पशीकादिवनसता पद्मसताएपीपरि मातिविचन एपैठामै प्रवान नाटिकविधि देपवर्ष नीजनाटक वसीतिमजवजाराए एकैपासर्वोकु विष्ठुपासैवोकु एकर्रपासर्चेकुसनर्चाकारर ० विष्ठु पासर चंकुसाकरक्य एकक्ष्मसङ् चकाळरक् वस्त्रयाकारक् विकृपासक् चक्राकारक् वस्त्रयाकारक्रचक्रवास नासप्रधान माटकविधिदेवाण्डतुयसनाटक वसातिप्रसस्द्रपेक्किनामांतितैयदस् पद तिमसमूर्यपेक्ति

तएगाते वचवे देवनुमाराय देवनुमारीच्य समणस्य मगवज मणा वीरस्स सोत्यि सिरिवत्यं निद्यावत्त वद्यमाण महासण कन्नस मत्य दर्प्यंण मगन मित्तिचित्त णामं दिव्यं गृहदित्व चवदसेति १ ततो पाते वचवे देवनुमाराय देवनुमारीयातोय समामेव समोसरणं करीत समो सर्गां करीता तचेव भाषियव्यं नावदिव्ये देवरमणे पव्यत्ते भाविचोत्या ततेगाते वचवेदेवनुमारायं देवनुमारीयातोय समणस्य भगवज मणा वीरस्स भावम पन्चावद सेंडिपसेंडिय सोंच्छिय सोविद्यय पूसमायग

॥ १८ (तप्रची देवकुमाराय) पत्यादि । तत स्तै यहवी देवकुमार देवकुमारिकारच प्रमायस्य भगवती महावीरस्य पुरती गौतमारियम्भानो स्वस्तिक्यीवस्पनन्यावत्त्व वह मानक भद्रामनक्षमामस्यदर्ध्यक्षम् । पर्वाचित्रस्य प्रती गौतमारियम्भानो स्वस्तिक्यीवस्पनन्यावत्त्व वह मानक भद्रामनक्षमासस्यदर्ध्यक्षमाकारा भिवानयी यसिमन् स स्वस्तिकयीवस्पन पावत्त्व वह मानकमद्रासनकस्प्रमस्यदर्ध्यक्षमंग्रहमाक विक्वः । एवं सर्वेवापि व्युत्पत्तिमाकं ययायीग पिमावनीयम् । सत्यग्मावनानुकतु न भव्यति यतीमीयां नाट्यविधिना सम्यक् स्वस्पातिपादनं पूर्वोन्तगति नाट्यविधिनाभृत तत्त्वेदानी व्यवहिन्तमिति मध्यमं दिन्यं नाट्यविधिनुपदर्भयति । तती वितीयं माट्यविधिनुपदर्भयति व्यवहिन्तित्ति स्वया पावः । (तप्यवेति वष्ये विवकुमारा देवकुमारीव्ययसम्बन्धेव समीसर्यं कर्यन्ते) त्रत्यादि । मागुक्त तदेव तावकक्षय यावत् (दिन्वे देवस्मवी पन्यत्ते पाविक्रात्या) इति (तप्य)मिस्यादि ततः स्तै वष्यो देवकुमारा देवकुमारिकारच यमयस्य मगवती महावीरस्य पुरती गौतमादीना यमयाना पावत्तं मत्यावत्त विवासनन्वविद्य करन्यस्य मगवती महावीरस्य पुरती गौतमादीना यमयाना पावत्तं मत्यावत्ता विवासनन्वविद्य करन्यस्य मगवती महावीरस्य प्रती गौतमादीना यमयाना पावत्तं प्रसूपनिवास विवासन्वविद्य करन्यस्य मगवती महावीरस्य प्रती गौतमादीना यमयाना पावत्तं प्रसूपनिवास विवासन्वविद्य करन्यस्य मगवती महावीरस्य प्रती गौतमादीना व्यवस्य मण्यत्व विवासन्य प्रति मनीक्षरं गीत मनीक्षरं वाविवक्षत्व विवासन्य वि

चिवा मननद्रविष करनुपद्दु पादिक मनीहर गीत मनीहर वालिक हुत्तप्टू ह महाई बहै बन मक्ष्यजावक पादवद्यरने वीचा मुस्ति हुत्त हुत्त मांवातनाविसे व्यवस्थाने वीचा मुस्ति हुत्त मांवातनाविसे व्यवस्थाने विभाग स्वाप्ति हिंद प्रवाद है विकास है

उसमलिजयविक्कत सी इलिजयविकत इयविलविय गयविलविय मत्इलविलिसयं मत्तगयविलिसय दुयविलविय णाम दिव्य णट्ट विइ उबटसेइ ११ सगद्धु इपिविभित्तच सागरपविभित्तंच नागरपविभित्त च सागरनागरपविभित्ति च णाम दिव्य णट्ट विइ उवटसेइ १२ णदापविभित्ति च चटापविभित्ति च गादाचटापविभित्ति च णाम दिव्य गट्टविइ उवटसेइ१३ मत्यदापविभित्ति च मगरडापविभित्ति च जारा पविभित्तिच मारापविभित्तिच मत्यदा मगरंडा जारामारापविभित्तिच णामं दिव्य णट्टविइ उवटसेइ१४ कित्तिककारपविभित्तिच खित्तखकार पविभित्तिच गत्तिगकारपविभित्ति च धित्तिषकारपविभित्तिच उत्तिङकार पविभित्तिच वक्तार खकार गकार धकार दकार पविभित्तिच गर्म

विलसितमत्त्रद्यविचसितमत्तग्जविलसितमत्त्रद्यविचितमत्त्रगजविजम्बितम् । ताभिनयं द्वतविसम्बितं नामपकादमः नाटप्रविधि ११ । तदनन्तरः सागरप्रविभक्तिनागरप्रवि भक्ताभिनयात्मक सागरनागरप्रविमक्तिनाम द्वादम नाटाविधि १२। तती नन्दाप्रविमक्तिचम्पा प्रविभक्तगत्मकं नन्दाचम्पाप्रविभक्तिं नाम बयोदम् नाट्यविधि १३। तती मत्त्यापडकप्रविमक्ति मकरायङकप्रविभक्तिजारप्रविभक्तिमारप्रविभक्तियुक्तं मत्स्यायङकजारमारप्रविभक्तिनामचतुङ्ग प्रविमक्तिनाटर्गविधि १४। तदनन्तर क्रमेख क इति ककार प्रविभक्ति, स्व इति स्वकार प्रविभक्ति, ग इति गकार प्रविभक्ति वे इति वकार प्रविभक्ति के इति रूकार प्रविभक्ति ज्ञाविसंदिगति एमजगजविसंत्रित मस्तधीष्ठानाविसासगतितेषद्वरूपद्र मस्तगजनीविसासगति दुति विसंजित नामप्रधाननाटिकविधि देपाडदनाटकहविद्ययारमुर्श् गाडसीनीउदनीचाकारद्र नगरनद कपद्रं मसुं द्रनद्रभाकारद्रः नागरनद्रकपद्रः सागरनागरप्रतिभक्तिनामश्रमनामप्रधाननाटकविधिदेवाडे बारमुनेदावर्त्त भांतर चंद्रामनिर्भे तनामप्रधांन बंदांचंदाप्रविभक्तिनामनाटकविधिदेयाहरूनाटक तिरम् मञ्जूनाम् बानम् इपम्' मगरनाम् हा जाराज्यस्वरजीववमीयमाराजस्वरजीववसीय मत्सना इ डा मगरनोर डां जारा मारा प्रविभक्ति नामप्रधान नाटकविमेष नाटकचीदमुदेपाडे १४ ककार यसरक्ष्यद् नाटक्षणमध्य स्वकारक यद्द नाटक गकारनद्दव्यद्दनाटक धकारनद्दव्यद्दनाटक द कारनरक्षपद्रनाटक ककार स्रकार गकार प्रकार ककारप्रविभक्ति नामप्रधान नाटकविधि देवाहरू नाटकपरनुं एमज बकारनु वर्ग जायिब चकारककारसकारसकारसकार यह पांच अचर क्यद

٤२

च रयणावनिमुत्तावनिया वनियपविभक्ति णागं दिव्व महविषं उव दसेर ५ चंदागमणपविभत्ति च भूरागमणपविभत्ति च ६ पाममबा गमणपविभक्ति गामं दिव्यं गृहविहं उवदमेति० वदावरणपविभक्ति च मुरावणपविभक्ति च पावरणावरणपविभक्ति गामंदिव्व गट्टविषं उब दंसेर प चदत्यमणपविभक्ति च मूरत्यमणपविभक्ति च पत्यमगत्व मणपविभक्ति च गामं दिव्व गृहविचि उवदसेद् ८ चंदमंडनपविभ त्ति च मूरमंद्रजयविभत्ति च नागमंद्रजयविभत्ति च जन्खमंदन पविभक्ति च भूयमंडनपविभक्तिच रक्खसमद्रोरगं गंधव्यमंडन पविभक्ति मंडनपविभक्ति च गामं दिव्य गृहविषं छवदंसेति १०

भक्तगनिनयात्मवमाविष्ठपविभक्तिनामपञ्चमंनाटपविधिमुपदर्ययन्ति १। तदनन्तर मुख्रक्रमेव चन्द्रीद्रमप्रविभक्तिसूर्योडमप्रविभक्तिशुक्त स्तडमनीडमनप्रविभक्ति नामवष्टे नाटाविधसुपदर्जवन्ति तत उक्तप्रकारैक चन्द्रागमनप्रविभक्तियुक्तमागमनप्रविभक्तिनाम सप्तमे नाटग्रविकि सुपदर्भवन्ति 🗢। तदनन्तर सुक्तक्रमेच धन्द्रावरचप्रविमक्तिसूर्वावरचप्रविमक्तिसुक्तमावरचा वरकप्रविभक्तिनामक मण्टमं नाटाविधि चपद्य यन्ति ८। तत छन्नकमेबैव चन्द्रास्तमवन् प्रवि भक्तिभूयांस्त्रमयन्पविभक्तियुक्तमस्त्रमयन्पविभक्तिनासकं नवमं नाटप्रविधि ८। ततं चक्र प्रकारिक जन्द्रमण्डलप्रविभक्तिसूर्यंमण्डलप्रविमक्तिनागमण्डलप्रविभक्तियसमण्डलप्रविभक्तिभूत मण्डलप्रविभक्तियुक्तमण्डलप्रविभक्तिनामकं दल्लम दिन्य नाट्यविधि १ । सदनन्तर चल्ल

नीमांति इंसपेवीनएंक्रितेशहरू पद्म एकावलीकारतियहरूपद्म सारानीएंक्रिमेक्सपूर् कनकावली दारनीयेक्ति रत्नामधीदार सुक्षावसीदारतियद्गद्भपद् माटकपावसीप्रवेशक्ति नामप्रधीन नाटक विधिष्टेपारकारक पांचमच स्नेमचेद्रमाचारतकतेशक्रवीं मूर्यचारतकतिक्रवेषे पागममस्मित भक्ति नामप्रधान नाटिकविधि देवाङद्वाटकसातम् ७ चंद्रमान्डज्जिमत्रहृद्वतेवद् यावरव गृष्टवाहु क्रम जिममूर्यनुंगुष्टय हुद्तीयद्रक्षण्ड आसर्य आसर्यम्बिमिक्त नाममधान माटिकिमि देपाडक नाटकचाठम् ८ चंद्रमातिमचाचमतचन्नुवर्तेचक्रकपद् सुरचस्तमनकपद् चस्तमन प्रवि मिक्र नामप्रधान नाटकविधिदैपाडक्नाटनूर्मुंट ध्यांचन्द्रमान् मांचनुंतिक्यू कृद्रमञ्ज सूर्यमंडक रुपदः नागमबन्पतीदैवतेदनदमेडसुरूपदः खचळातरदैवतेत्तनुमेदसः भूतव्यंतरदैवतेचनुमेदस राचस महीरगदेव गंधवएडसर्वव्यंतरदेवतेडमङ् मंडलङ् संडलप्रविभक्ति नामप्रवान गाटिकविधि देवीडक् नाटकदसमु १ वृपभनुंससितगतिविक्रमसासवृतिबद् इत्यक्त साधनुंससितमतिबाबनुं बीडा

भारभं इद्यासीन १८ भारभद्रभसीन १० सप्पय णिवय पितिणावय प्रस्तासन्तित्व प्रसारिय रखारवित्तय भत्त सभतं णाम दिव्य णहिविद्ध स्वदसीत ११ ततेणाते वस्त्वे देवनुमाराय देवनुमारी तोय समासिव समोसरणं करित जावदिव्ये देवरमणे पव्यत्ते याव सोत्या तएणते वस्त्वे देवनुमाराय देवनुमारीय देवनुमारीतोय समणस्म भगवस्य महावीरस्स पुव्यभवसरिय णिवस्तं देवनोयचरियणिवस्त चवणसरिय णिवस्त संदर्श वरियणिवस्त्व नम्मणसरिय णिवस्त्व प्रसिसेयचरियं णिवस्त व त्रवस्त्रणचित्यं णिवस्त्व व त्रवस्त्रणचित्यं णिवस्त्व व त्रवस्त्रणचित्यं णिवस्त्व व त्रवस्त्रणचित्यं णिवस्त्व व प्रसिसेयचित्रं णिवस्त्व व त्रवस्त्रणचित्यं णिवस्त्व व त्रवस्त्रणचित्यं णिवस्त्व व प्रसिसेयचित्रं णिवस्त्व व त्रवस्त्रणचित्यं णिवस्त्व च प्रसिसेयचित्रं णिवस्त्व च त्रवस्त्रणचित्रं णिवस्त्व च प्रसिसेयचित्रं णिवस्त्व च त्रवस्त्रणचित्रं च स्तर्मातियं णिवस्त्व च प्रसिद्धं णहे विद्यं पर्वे स्वद्यसेष्ट् १२ ततेणां ते वस्त्वे देवनुमाराय देवनुमारीस्य च स्वस्त्रणचित्रं च स्तर्भाति व स्वदं देवनुमाराय देवनुमारीस्य च स्वस्त्रणचित्रं च स्वदं देवनुमाराय देवनुमारीस्य च स्वस्त्रणचित्रं च स्वसंत्र देवनुमाराय देवनुमारीस्य च स्वसंत्र स्वसंत्र स्वसंत्रमाराय देवनुमारीस्य च स्वसंति देवनुमाराय देवनुमारीस्य च स्वसंति देवनुमारीस्य स्वसंति स्

नामचन्द्र । विज्ञतितमं १०। भिर्मा नामप्की नामप्की नाम १०। धारमटमसी नं नाम विज्ञ कर्म १०। धारमटमसी नं नाम विज्ञ कर्म १०। धारमटमसी नं नामप्की विज्ञ मध्यतन्तर सुरातनिपात प्रसन्न संकृतितमसारित रैवकारित सुन्तसम्भान्तं नामप्की विज्ञ कर्म दिव्य नाटाविधि सुपदर्भयंति ११। तदनन्तर च यमणस्य भगवती महावीरस्य धमरपूर्व भेनुष्यभव धरमव्यवन चरमसमं हर धवरमस्य स्वावस्था विज्ञ विज्ञ सम्भागित कर्मा संकृत्य स्वावस्था विज्ञ विज्ञ स्वावस्था स्वावस्य स्वावस्था स्वावस्

क्रार्थहवछ संक्षाववछ तिरिह्वकक्र्रायहर्यु आह्यु स्वावित्रु कान्यस्य छ संन्दात्यस्य एक्ट्रामि प्रधान नाटकविधि देवाहदनाटकंगम् तिहारपद्यविद्य धर्णा देवकमार देवकुमारी साधदंज समीसर्य करद्रप्कटामिसी वालिवगीत सर्वक्रमांन देवनुरम्भवु प्रवत्त वर्ण हृया विद्यारपद्यक्ति समासर्य कर्यप्कटामिसी वालिवगीत सर्वक्रमांन देवनुरम्भवु प्रवत्त वर्ण हृया विद्यारपद्यक्ति वृद्यस्य देवकुमार देवकुमारी यम्य भगवतम्यावीरन्छ पूर्वभवनदराजानुभवविद्यविद्यम्पद्यविद्यस्य करीनिवद्यस्य वर्षक्रमाद्यक्रियाद्यक्षित्र क्ष्यमदेवज्ञीकम्बद्या एक्वचदित्रम्भव देवक्यस्य क्ष्यमदेवज्ञमारी नाकर्यविद्यस्य वर्षक्रमारी नाकर्यविद्यस्य वर्षक्रमारी नाकर्यविद्यस्य वर्षक्रमारी नाकर्यविद्यस्य क्ष्यमदेवज्ञमारी नाकर्यविद्यस्य क्ष्यस्य वर्षक्रमारी नाकर्यविद्यस्य वर्षक्रमारी नाकर्यविद्यस्य वर्षक्रमारी नाकर्यविद्यस्य क्षयस्य क्ष्यस्य स्वयस्य वर्षक्रमार्यक्षयस्य वर्षक्रमार्यक्षयस्य वर्षक्रमार्यक्षयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य विद्यस्य विद्यस्य विद्यस्य विद्यस्य स्वयस्य विद्यस्य स्वयस्य विद्यस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य विद्यस्य स्वयस्य स्वयस्

दिव्यं णट्टिविष्टं छवदसे दृश्य एवं चकारवणे वि १६ टकारवणे वि १० तवणे वि १८ मसीयपन्तवपिवभित्त व पंवपन्तव पिवभित्त च पंवपन्तव पिवभित्त च जंवपन्तव पिवभित्त च जंवपन्तव पिवभित्त च जंवपन्तव पिवभित्त च जंवपन्तव पिवभित्त च नानवया पिवभित्त च जावसभे नयापिवभित्त च गानवया पिवभित्त च जावसभे नयापिवभित्त च गाम दिव्य पट्टिविष्टं छवदं से दि २१ द्याणट्टिविष्टं छवदंसे वि २२ विजंबिय गामणट्टिविष्टं २३ ष्टियं विवियं पामं पट्टिविष्टं २३ पंचियं २५ रिमियर द पंचियंरिभियं २०

रित्येवं क्रममावि कवारादि प्रविमक्ति रिमन्यासम्बं कवार भकार गकार प्रकार कवार प्रविमक्ति नामकं पञ्चदम दिव्यं नाटरविधिं १६। एवं चकार कवार जकार सकार प्रविमक्ति नामकं पञ्चदम दिव्यं नाटरविधिं १६। एवं चकार कवार जकार सकार प्रविमक्ति नामकं विकृप दिव्यं नाटरविधिं १६। टकार ठकार कवार वकार मान्य प्रविमक्तिनामकं एवर दम्यं दिव्यं नाटरविधिं १०। सकार वकार सकार मान्य प्रविमक्तिनामकं मेथ्यत्व नाटरविधिं १८। प्रकार प्रकार वकार मान्य प्रविमक्तिनामकं मेथ्यत्व नाटरविधिं १८। वकार प्रकार वकार मान्य प्रविमक्तिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकंतिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकंतिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकंतिकं प्रविक्तिनामकंतिनामकं प्रविक्तिनामकंतिकं प्रविक्तिनामकंतिकं प्रविक्तिनामकंतिकं प्रविक्तिनामकं प्रविक्तिनामकंतिकं प्रविक्तिनामकंतिकं प्रविक्तिनामकंतिकंतिकं प्रविक्तिना

भइन्तित्यामन्त्रवपुरस्सर भगवान् गीतम धमर्थ भगवन्तं मद्दावीर वंदते नर्मस्यति बन्दित्वा नमंसित्वा एव वच्यमाणमकारेय पवादीत्, पुस्तकान्तरित्वदं वचनान्तरं दृश्यते । "तियं कामियं तेथं समएशं समयम्स भगवती महावीरस्स जेहें " घन्तेवासी ग्रत्यादि घस्य व्याख्या। तस्मिन् कार्त्त तिसन् समये गर्दी वाक्याचरकारार्दी धमणस्य भगवती मदावीरस्य प्रेप्ट इति प्रथम पन्तेवासी भिष्या। पनेन पददयेन तस्य सकलसंघाधिपतित्वमावेदयति। पन्द्रभूतिरिति मातापितुकृत नामधेय नामिति पाकृतत्वात् विभक्तिपरिणामेन नाम्नेति द्रप्टन्यमेव मन्यमापि ववायोगं भवनीयम्। चन्तेवासी च किस विवचयां यावकोपि स्यादत स्तदामस्काव्यव क्वेदायमार । धनगारी न विद्यते धगारंगृहमस्येत्वनगार पयञ्चविगीतगीवीपि मम्भाव्येतात भाइ गीतमगोत व गीतमाचयगीवसमन्तित इत्यर्थः। धर्यंच तत्कालीचितदेडपरिवामापेचया न्यूनाधिकदेशीप स्यादत चाइ, सप्तीत्सेध सप्तइस्तप्रमाखगरीरीकृयोऽयंवेत्यं भूतीलध्यशिनीपि मुख्य्येतातस्तदाम् कापनीदार्थमारः । (समचतुरससंठानसंविष्)रति समा गरीरलचयगास्त्रीक्रप्रमा षाविस वादिन्याचतसोऽसयो यस्य तत् समचतुरस्रयश्चिष चतुर्दिग्वभागीपस्रसिता गरीरा वयवा द्रष्टव्याः। धन्येत्वाङ्क समा धन्यूनाधिकाच तसीध्यसयो यग्य तत् समचतुरसम्। सन्त तत् सस्यानञ्च संस्थानमाकार वामदिचणज्ञान्वीरन्तरम्। पासनस्य समाटी परिभागस्य चान्तर वामस्त्रन्थस्य वामजानुनश्चान्तरम्। वामस्त्रन्थस्य दच्चिवज्ञानुनश्चान्तरमिति। घप रिलाइर्विस्तारीतीषयी समत्वात् समचतुरसम्। तच्च तत् संस्थान संस्थानमाकार स्तिन संस्थिती न्यवस्थिती या सा तथा "जावचडाए छड्डेड" इति धावत् करवात् "वन्जरिसङ सब्धयवेकवरा पुसर्गनिष्ठमध्यम्हरोरि स्मृतवे दिस्ततवे तसवे महाभवे स्रामे धीरे धीरगरी धीरतवस्सी धीरव भवेरवासीक् छटमरीरे संखेत विपुत्तते छत्ती चछदसपुन्ती चछवाबीवगए सव्वक्सरसिववाई समयस्य भगवती महावीरस्य चदुरसामन्ति छइ जायू घडी सिरिन्माय कीहीवगए संजमेवं तबसा चप्पार्च भावे माने विचरहा तपर्चस भगवं गीयमिजाय सह जाय संसपजाय की सहने धप्परवसक्की संजाव संसए संजायकोक्तवली समुप्परवसंसयी समुप्परवकीकावस छद्वाए छङ्की हुन क्षति द्रष्टव्यम् तक नारी च सुभ यती मर्केटवन्च ऋपम स्तद्वपरिवेष्टनप्ट । कीसिका षस्य च यस्यापि मेदकमस्यि एवं कर्ष संजनने तस्य स तथा कनकस्य सुवर्षस्य पुसकीशवस्तस्य वीनिकय' कस्तपष्टके रिसाक्तप साथा पद्मगृष्टकेन पत्रकेसरावयुच्यन्ते । प्रवयके ससुदायीपचारात् वया देवदत्तस्य इस्तागुरुक्षपोऽवयवीपि देवदत्तः । तथा च देवदत्तस्य इस्तागुं स्पृष्ट्वासीकी बदति स्पृष्ठी मया देवदत्त इति कनकपुसकनिकपवत्। पद्मबच्चयी गीर स कनकपुसकनिकप पद्मगीरः चयवा कनकस्य य पुसको द्रववस्य सति बिन्दुस्तस्य निक्रपी वर्षतः सहग्रः। कनक कनिकया तथा पश्चवत् पश्चकीसरवत् योगीरः, तता पददयस्य कर्मीधारया समासा, श्वयं च विश्विद्धः धरवरिकतीपि मक्का तत बाह "सम्मत्वे" इति सम्ममुष्यं तपीउनमनादि यस्य स तथा यदन्येन

,,

विड बाउत्त वायति राजचा तत वितत धगा मसिर ततेषां सेवडवे टेवकमाराय देवकमारीतीय चचव्विड गेय गायंति तवडा उक्सिस प्रथम मेटायं रोदयावसाया च तत्तीया ते बच्चे देवकमाराय देव कमारीतीय चर्चविष् गुरुविष् स्वटसेति तंज्ञा प्रचियं १ रिभियं र पारंभर १ भसोलंचं ४ ततेणं ते वहवे देवकमाराय देवकुमारी नोय नस्ति प्रभिणय प्रभिणवंति तस्त्रा दिरंतियं पारियंतिय मामंतोवाणिवाययं चतोमन्भावसाणिय ततेर्णं ते वचने टेवनमाराय देवकमारीतोय गोयमादियाणं समग्रेणं पिग् धाग दिव्व देवहि

यति तदाया। तत मृदक्गपटदादिनितत वीचादिवनं कसिकादि गुविर जञ्झकादवादि। तदनन्तर' चतुर्विष गीत गायन्ति तदावा चल्विप्त प्रथमत समारम्यमाच पादाक पादनुः नुकादि चतर्मागद्भपपादवहमिति भावः। (मन्दाय)मिति मध्यमागे मुक्तमादि गुर्वीपेततवा मन्दै मन्दं श्रीसनात्मकं रीचितावसानमिति रीचितं यद्यीचितसम्बद्धीयेततया भावितं सत्वापितमिति यावत चववमानं यस्य तत रीचितावमानं सतीयमित्यादि तत वचतर्विष नर्त्ताविधमपदन्नवन्ति तदाचा चिन्ततमित्यादि । (सएच)मित्यादि । तत् धनतविधमभिनय ममिनयन्ति तचावा । दार्ष्टान्तिक पात्यन्तिक सामान्यती विनिपात बीकमध्यावसानिकमिति परे नश्च विषयी।भिनय विभवत्रम नाटमकुत्रशिक्षी वेदितच्या । (तएवं ति वहते देवकुमारा देवकुमारीस्य) दाखादि खपसंदारमून सुगम्म नवर एकभूते दति एकभूत भनेकीमृत एकले प्राप्त द्रारार्थः। "नियम परियाससिक्क संपरिवृत्ते " इति निजकपरिवारिया साहा संपरिवृतः "भन्ते "ति भयवंगीयमेखादि।

टेंबर निर्वाचमडीत्सवळीध'एडव चरिक भगवतमछेडसडचरिकड'निवड'चरम चरिक्रनिवड नाम प्रधान नाटकविध देवाबबनाटकवनीसमं ३२ ति चारपछी तेषस्या देवक्रमर देवक्रमारी चिष् प्रकारक वालिक बलावक तेकक्षकक मारुस्यक्षादि श्रीकाटि तेकोसकाटि तिकारम्की तेकावा देवकुमार देवकुमारी सिङ्ग्रकारकः गीतः गातीकृषी तिकवरक्रकः प्रचमगुरंभधकैकंदमध्यमानैमृष्टं निरुक्तरीवित् चरवदवीवड गुबद्करीयीलनीरुपयधीललच्चद्रं करीस्ट्रितपवीवकीरीचितांव सीनचुवदकद्रवाज्ञेवनु तिज्ञारणकी सेव स्वया देवकुमार देवकुमरी चित्रू प्रकारि नाटकविधि नाटकविभि देपाडेके तकरेके पंचित पंचि सादिपद ४ दिक्वितादिपद ४ एडपद चाठनाटकम् ब सिंतर चार भडर असीलंध तिश्वारपत्नी तिश्वत्रया देवकुमार देवकुमरी तिश्व प्रकारण अभिनय सम्बुतादिपद्रभाषाद बीलदेपाडद तेकदद्रहद हर्प्बतिकर प्रारवितकर सामेतीपनिपातिकर सीक सध्यानमानक तिचारपदी तिष्ठथया देवकमार देवकमरी गीतमादिकनक समयनक निर्मु बनक

देवनुत्त दिवं देवणुभाव दिव्यं वत्तीसद्रवहं नाहय उवदिशत्ता समण भगव महावीरं तिक्खूतो षायाहिण पर्याहिण करेद्र करेत्ता वंदद्र नमसद्र विद्ता णमसित्ता नेणेव मृरियाभेदेवे तेणेव उवगच्छ ति ? तामूरियाभदेव करियन परिग्गहिय सिरसावत्त मत्यएयन निकद् नएणं विचएण वहावेति वहावेत्ता एकमात्तिय पन्विपणंति तएण्ये मृरियाभेदेवे तं दिव्यं दिवह देवनुद्र दिव्यं देवाणुभाव पहिसा हरेता खणेण नातेएगीयभूए ततेणसे मूरियाभेदेवे समणं भगव

मगवान् गीतमी "जारसहे" इत्यादि । जातथबादिविभेषवविभिष्ट सन् एसिस्ठतीति योग । सम्र जातप्रवृत्ता यहा रेक्सा बच्यमापार्धतत्वावगर्म प्रति यस्यासी जातयहः। तथा जातः संबधी यस्य म जातसंबय, समयी नाम पनवधारितार्थं ज्ञान स चैवं रत्यं नामास्य दिव्या देवर्ढि विसुता प्रभवदिदानी साक्वगतिति तथा नायकुत्पूरी प्रति । जात कुत्पूष्ट यस्य स जात कुत्रसः जातीत्सुक्य रत्यर्थे । यदा कवमसुमर्थे भगवान् प्रतिक्रप्यिष्यति । तदा "वप्पवय सहे" इति छत्पन्ना प्राम्भूता सतीमूता यहा यस्यासी उत्पन्नयह । प्रय जातग्रहाइत्ये सदैवास्तु किमर्यमुत्यन्तयह इति । प्रवृत्तयहत्वेनैवीत्यन्तयहत्वस्य सन्धत्वात् । न हि चनुत पन्नायका प्रवर्त्तते प्रति पत्नीच्यते प्रेतुत्व पदर्भनार्थं तथा कि कथं प्रवृत्तयद्वछच्यते। प्रति केतृत्व दशनं वीपपन्न तस्य काव्यासच्कारत्वात् यया प्रवृत्तदीपा प्रवृत्तभारकरा प्रकाशचन्द्रा वुद्धि विभावरीमित्यव यह कि यथिए प्रवृत्तदीपादित्वादेवाप्रवृत्तभास्करत्वमवगतं तथास्य प्रवृत्तमास्करस्य प्रवृत्तदीप्तत्वादेर्हेतु स्तरीप्रन्यस्तमिति सन्यक् "छप्पराच सङ्के छप्परावसंसर्वे" इति पारवत् तथा "सेजायसहे " इत्यादि पदवच पारवत् नवरमिष सम ग्रन्दा प्रवर्गोदि वत नीविदि तव्या "सहाय सहीत" इति । सत्वानमुत्या कहाँ वर्त्ताने तया सत्तिस्वति इदस्ह दूरस्यक्त क्रिया रम्भ मात्रमपि प्रतीयेत यथा बन्नु मुत्तिष्ठते तत स्तद्व्यवच्छेदार्धमुखायेत्युक्त "ठावया जावाय चेबेवे त्यादि यस्मिन् दिरमार्गे श्रमको भगवान् महावीरी अत्त ते तेबेवेति तस्मिनीव दिरमार्गे प्रधान देवनीच्यहि देवनिया तिकांतिप्रधान देवनुसामर्थपणु देवसवधी वत्रीसवद्य नाटक देवादीनद्र यमय भगवंत मदाबीरनद विविवेता दिश्यपासाधीमंदिमदचयाकरद करीनद बांदद नमस्कार करह बांदीनह नमस्कारकरीने जिल्लां सूर्याभ देव तिशांचाह तिशांचहनह सूर्याभ देवमति विश्वहा विकरीनोपजातुमस्तकरं पावर्रा प्रदिचयास्य मस्तकरं पंजनीकरी जय विजयक्षेत्रेशवर पूर्वीक नाटकनीयाचा कपराठीसुपद तिचारपछी तेव सूर्याभ देव तेवदेवसंबधी देवनी ऋबि देवनीवन्ति कांतिप्रधान देवनुसामर्थपन् अपरात्नीई चयमात्रमाहिकूच एकजूत धनेकहुबनई एक हुछ तिहा

प्राकृतिन पु सा न ग्रवयति चिन्तवितुमपि मनसा विविधेन तपसा युक्तरसर्थे , तथा दीप्तं आसम्ब मान दश्चनद्वत्र कन्मदनगहनदश्चनमुन्धे स्पद्या ज्वसितं तथो धर्मोध्यानादि यस्य स तथा "तत्त तवे दिति, तस्त तपीयेन स सस्तत्वपा एवं दि तेन तस्ततस्तं येन सर्व्वादयपि चन्नुभानि कर्मावि भस्मसात्कृतानीति, "महातवे" इति महान प्रशस्त प्रधानम् चयवा छरास्रो भीष्म । बग्यादि विशेवन विशिष्टतप करनत पार्श्वस्थानामस्यसत्वानामसिभयानक पति भाव तना धीरी निष्कु व परीवर्षनिद्धवादि रिपुगय विनामनमधिकृत्य निर्देश इति शावत् तवाधीरा चन्त्रेडु रनुवरा गुषादवी यस्य संवोरगुषः । तथा वीरस्तपीभि स्तपस्वी वीरस्तपस्वी "वीरवं भनेरवासी" राति वीर दारुवमस्यमत्वेदु रनुवरत्वात् । बद्धाचर्यं यत् तब वस्तु भीसं यस्य स प्रथा । "तब्द परि" इति चन्नुकर्मुनितिमव चन्नितं संस्कार परित्यागात् गरीर येन स चन्नूट शरीर "संश्वित्त विचन्न तिजनित्ते पति संविध्ता वरीरान्तर्गतत्वेन प्रस्वतास्थाता विवृत्ता विस्तीवा धनेक योजनप्रमाव चेत्राधित वस्तुवचन समर्थत्वात्, तेजीकेश्या विशिष्ट तपीजन्य सन्ध विजेवप्रभातेचीत्र्वाचा यस्य स तदा "सच्दसपुत्नी" इति चतुर्दमतूर्व्याचि विद्यन्ते यस्य तेनैदं तेवां रवितत्वात् वसी चतुइ मपूर्वी पनेन तस्य युत बेवकतामाइ संचावधिक्रानादिविकसीपि स्यादत बाह व कत्तावी बगए" मतिश्रुताबिधमन' पर्यय जानदर्य जानदर्य समन्वत' एक्रविश्रेयबहर्य वृत्तीपि वस्त्रि न्नसमगुणुतविषवस्थापिश्वामी भवति चतुः अपूर्वविदासपि वङ्गानपतित्वेन समसादत भाष सर्वोचर सन्तिपाता भवरायां सन्तिपाता संधीमा भवरसन्तिपातास्य सर्वोचर सर्विव पातास्ती यस्य चीया स तथा किसुक्त' भवति या काचित् छगतिपदानुपूर्वी बाक्यानुपूर्वी वा सम्भवति ता सर्वौ पपि जानातीति एवं सुविविधिधी भगवान् विनयराज्ञिरिक सावादिति कृत्वा मिष्याचारत्वाच्य ममबस्य भगवती महाबीरस्याद्रसामन्ते विहरतीति दीगः। तह रूरं विषकृष्ट सामन्तं सन्तिकृष्ट तत्प्रतिवेधाद दूरसामन्तं तती नानिद्रे नातिनिकटे प्रत्यर्थ । कि विविध्यः सन् तब विश्वरतीत्यत चाण्याक जावू चडीसिर्दे खडाँ खानुनीयस्या सा वृद्धेनातु । पन गिरीनोईनिसर्वेदा निविध्तद्वष्टि किन्तु नियती भूभागनियमितद्वरिटरिस्यर्व । "स्भावकी होबगए" इति ध्यानं धर्माध्यान गुक्कध्यानं च। तदेव कीध्टकुमूकीध्यान स्तमुपगतीध्वान कीप्टोपगती वया वि कीप्टके धान्यं प्रविष्तम् विष्रमृतं भवति एवं मगवानिष ध्यानबीरविष् बीर्चेन्द्रियान्त करववृत्तिरित्यर्थः । संयमेन पञ्चायवनिरोधादिश्वश्रवेन तपसा धनवनादिना च गस्त्रीत समुन्त्रयार्वीकृष्ती द्रष्टव्यः। संयमतपीरगङ्ख मनशीः प्रधानमीचांगताङ्गापनाङ प्राधान्ये च संयमस्य न च कर्मानुपादान चेतुत्वेन तपसण्च पुरावकरमनिकरा चेतुत्वेन तवा चि धीमनव कर्मानुपादानात् पुरायकार्मेश्वपदास्य क्षाइति सक्तकार्मेश्वय सञ्चली मीश्वः। तती भवति सयम तपसीर्मोच प्रतिप्राधान्यमिति "चप्पाचं भावे माचे विचरद्र" इति चारमाने वासयन् तिष्ठन्ति "तएय"मिस्यादि तती ध्यानकोष्ठीपगतिकदृरचे तदनन्तर समिति साक्यासम्बारे

णिवाया णिवायगभीरा तीसेंग कूहागारंसानाए चट्ट्रसामते एत्यण महेगं नगसमूहे चिद्दह ततेगसे नहाणसमूहे एगमह मन्भवद्दनवा गवा वासवद्दनवा महावायं वाएनभमागं पासित पासित्ताणं कृहा गारसान मतो २ भगुपविस्ताणं चिद्दह सेतेगहेगं गोयमा एव चूव्विर सरीर भगुपविहे किहण भते सृरियाभम्स देवस्स सूरियाभे गाम विमाणे पर्यान्ते गोयमा जवृह्विवे २ मटरस्स पव्वयम्स दािष्णोण इमासेरयणप्पभाए पुठवीण वहूमसरमणिनभातो भूमि भागातो उद्द चिदम स्रिय गहगण णक्खन ताराहवाणं वहूि जोयणस्याह एवं सहस्साह स्वस्हसाह वहूच नोयणकोहितो

स्तस्या क्टाकारमासाया सद्रसाम ते नातिद् निकटे वा प्रदेशे महान् एकीऽन्यतरी जन समृह स्तिष्ठित, स च एकं महत समृद्ध वार्टस ममृद्धारें धारानिपातरिहते सम्भाव्य वय मार्टसित्यं, वर्षेपधानं वार्टसदं हुवैन् वार्टसकं महावातें(वाएनमास्क)मिति पायन्तं गच्छते प्रयति दृष्ट्वा स ते क्हागारसक्विन पष्टार्थे हितीया तस्या कृटाकारमास्याय सन्तर तसी द्रुपविम्नितिष्ठित, एवं सूर्यामस्यापि देवस्य सा सद्या विद्या दिव्या दिव्या दिव्या दिव्या दिव्या दिव्या दिव्या दिव्या सितान भारीरमन्त्रपविष्ट । (तप्यादे स्व)मित्यादि स्वनेन मकारिस गीतम प्वस्थ्यते सूरियामस्यत्यादि । मूर्वी गीतम पृक्कित (किष्टसं मन्ते) हत्यादि, ववमूर्यामस्य देवस्य सूर्याने विमानं प्रमुप्तं भगवा नाह गीतम पिसन् जन्मूरीपे यो मन्दरपवत स्तस्य दिव्यातिष्ट्या रत्नप्तमाया पृथिव्या वष्टु समरमस्यायात् सूर्ममानाद्दे चन्द्रसूर्येगुषमस्यत्याराक्ष्यास्यत्य स्व वहूनियीजनसस्याधि एवति स

वाटोक्सवायस सीपीक्स कमाटसंकरीमांविवायनुमवियनक्सताराजाक्स निर्नातवजीमांहिछवी
क्स तेव क्रागरसालावकी पतिवेगसुंनवी पतिदृक्षत्वन्तराजाक्स निर्मातवजीमांहिछवी
क्स तेव क्रागरसालावकी पतिवेगसुंनवी पतिदृक्षत्वन्तर्भ्य एकमीटक मनुष्यमूसमून्द्रीलक
रक्षंक्स विवायकी तिवजनसमूचे एकमीद्व पामलाव्यवादस्य पृष्टिरितवादस्य प्यवा वरिसत्
वादन् मवावायपित्यावक एक देवस देवीनस्य क्षागरसाल मार्वि मार्वि पीस्तीनक्स रवक
तेव तेवस्कारके में गौतमा एमकवीद सरीरमांविगय सरीरमाविगयेगकीष् किको के पूज्य
मूर्यामनक देवनु मूर्याम नाम विमान कर्यु मगर्वतक्षत्रक्षत्र के गौतम जेन्द्रीयमांकि मेरनक्य
पर्वतनक्ष रावियदस्य परतिवरसम्प्रमानक पृथ्वीनक प्रथम समकरमधीक मूर्यनक्षाग तिक्ष

महावीरं तिक्क मो भायाहियां प्रयाहियां करे देह यमंत्रीतं विदत्ता नमिसत्ता नियगपरिवालिस स्परिवृद्धे तमेव दिव्य वाले विमायां दृष्णिता वामेविदसं पाउन्भ्या तामेविदसंपिदगया मंतिति भगव गोयमे समयां भगवं महावीर वदह नमसित २ एवंवयासी स्रियामस्सर्यां भंते देवस्स एसा दिव्या देवही दिव्या देवजुत्ती दिव्ये देवाणुभावे किश्चगतेकि भणुपविद्वे गोयमा सरीरं गते सरीरं पणुपविद्वे गोयमा सेवज्ञायामए कुटागारसाले सिया दुहतो गुत्तित्ता गुत्तदुवार

कपागत्य स यमचं विकृत्य स्वीन् वारान् चादिच्चमदिच्योकृत्य वन्दित ममस्ति विक्तां नमंस्यिता पव मवादीत्। (मूरियाभस्सवं मन्ते) शत्यादि (किच्चाप)श्रतेक्कगतः। धन्तरप्रवेशां माविष इच्छे यद्यामित्ती गता धूचिरित प्रधीपि दिव्यानुमावी यद्येवं स्वचित् प्रत्यासन्ते प्रदेश मतः यादत इत्येत न चासौ इध्यन्ते तती भूषः पृच्छति। (किच्चं पशुप्पविष्कः) इति कवानुमित्रयः अवानुसीन इति मावः। भगवानाच गौतमभरीरं गतः यरीरमनुमित्रयः पुनः पृच्छति (सैक्वं वे मित्यादि। चव केनोर्धेन केनचेनुनामदन्तपय सुच्यति वरीर गतः वरीरमनुमित्रयः) भव वानाच गौतम (सेनचानाप) शत्यादि कृद् स्वेय पर्वतिम्बस्यस्येवाकारी यस्याः सा कृदाकार्य वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः परिमनुमित्रयः प्रसः कृदाकार्यः सा कृदाकार्यः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः परिमनुमित्रयः मित्रयादि स्वयः सा कृदाकार्यः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः परिमनुमित्रयः सिक्षराकारं सा कृदाकार्यः वर्षाः वर्षा

वादर नमस्कारकर वादीनर नमस्कारकरिन प्रीतानरपरिवारमायद्र परवस्ववन तिर्देश प्रधान वादर नमस्कारकर वादीनर नमस्कारकर निर्माण प्रधान कर्मानर कर्मानर क्षेत्रस्था प्रधान प्याप प्रधान प्

विद्यस चपगविद्यसे नूयगविद्यस मन्भे सोष्टम्मविद्यस तेणं विद्यमा सव्वरयणामया षत्या जावपिद्यता तस्सणं सोष्टम्मविद्य मगस्म महाविमांणस्म पुरित्यमेण तिरियमसखेन्भाद नोयणाद सन्दासप्टसाद वार्षवद वद नाएत्यण मूरियामस्स देवस्स सूरि यामे णाम विमाणे पण्याने षद्धतेरस जोयण सयसप्टसाद पायाम विक्संमेण एपणानासंचयसप्टसाद वावयण सप्टसाद पदयान षाढनोयण सतेपरिक्खवेणं सेण एगेण पागारेण सव्वर समता संपरिखिन्ते सेण पगारे तिरिय नोयण सयाद उट्ट उच्चन्तेण मृन्तेएग नोयणसय विक्खमेण मन्भेव पण्यास नोयणाद विक्ख

मायां चम्पकावतम्रक एक्तरस्यां दूतावतमकी मध्ये सीयम्मावतंसक स्ते च पञ्चापि विमानावतसका सर्वरत्नमया (पत्या चावपिडक्वा) इति यावत्कारबादकापि "सपदा धहामदा" द्रत्यादि विगेयण जातमवगन्तव्यम्। तस्य च सीधम्मावतंसकस्य पूर्वस्यां दिग्नि तिर्यक पसंख्येयानि योजनमत सदस्याधिव्यति वज्ज्यातिक्रस्याव सूर्याभ्यः सूर्याभ्यं नाम विमान प्रभ्रात्मम्, पह बयोदम्ययेषां तानि पह बयोदमानि साहानि दादमेत्ययं, योजनमतसद्वाधि पायामिवक्तमेन च एकोनचत्वारिंगत् योजनमतसद्वाधि हिपण्चायत्मद्वाधि पायामिवक्तमेन च एकोनचत्वारिंगत् योजनमतसद्वाधि हिपण्चायत्मद्वाधि पायानि परिचेयन परिधिना, इटच्च परिचेपपरिमार्व विकासवग्यदद्वगुवकरबीवद्वस्य परिरच्चेत्रः इति करणवमान्व स्वयमानि तव्य सुगमत्वात् (सर्वेपण्योभित्यादि तत् विमानमिकेन प्रकारिष सवतः सर्वासु दिचु समन्ततः सामस्येन परिविद्यां (स्थापागारे) इत्यादि स प्राकारस्थिष्योजनमतान्यू हं मुस्चेस्त्रेन मूर्म एक्षाजन्यतं विकासमेन मध्यमागे पञ्चायत् मूलादारस्य मध्यमागं यावत् योजनयीजनि योजन

सक्वीजाविमानीचिपेचारं मुकुटमायकच्या तिकर रहर पसीकावन सक सप्तप्यीर वतमंकर वेपकावनं सक सप्तप्यीर वतमंकर वेपकावनं सक स्वाप्य वेतसक्विमान समस्य राज्य स्वाप्य के स्वप्य के स्वय के स्वप्य के स्वय के स्वय के स्वय के स्वय के स्वय के स्वय के स्

वर्ष जोयण सहस्स कोढाउ एढ दूरवातीवाइता एत्यण सोहम्में णाम कप्पे परायते पातीण पढीणाएयायते एदीण दाहिण वित्यणे पहचदसहाण संधित्ते पिट्टमालि भाससिस वणामे पसर्व उभातो जोयणकोडीकोडीकंपरिखवेणं तत्यणं सोहम्माणं देवाणं वत्तीस विमाणावास सयसहस्साह भवतीतिमक्खाय तेण विमाणा सब्ब रयणामया पत्या जाव पिडक्वा तेसिण विमाणाणं बहूमञ्में देसभाग पंचविदस्या पराणत्ता तजहा पसोगविद्यंति सर्ते वराण

बच्चीर्योजनकीटीकई दूरमुल्जुत्य चन सार्करखुप्रमाखे प्रदेशे सौधर्मीनामकस्य प्रचप्ता स व प्राचीनी पाठीनायतः पूर्वापरायत इत्यर्थः । सदग्दश्चिवविसीवींद्रवं चन्द्रं संस्थानसंस्विती ही वि सीधर्मेथानदेवकीकी ससुदिती परिपूर्वचन्द्रमयङ्गसंस्थानसंस्थिती तयोश्चमेरीर्देश्विश्ववर्ती सीधर्म कर्य । सत्तरवर्त्तीर्म्यानकस्य स्ततो । भवति । सीधर्मीकस्पीऽद्व चन्द्रसंस्थानसंस्थितः । (पन्धिमाणी) इति चर्चानिकिरवानि वेषां मासा चर्चिमावा चरवास्तीति चर्चिमासी किरवागका संक्रवात्वर्थ। पर्माप्येया योजनकीटिरायामनिष्कंभेषन्ति पायामञ्ज विष्करमाञ्चायामनिष्करमं समापारी इन्द्रस्तेन भावामेन विष्क्रमभेनेवेत्वर्षः चर्मस्येया योजनकोटीकीटी परिचेपेन परिधिमा "सत्वरव बामए" इति सर्वारमना राजमयः "जायकवे" इति यावरकरकातु "पत्ये सपन्ने सङ्के मह्ने" इत्यादि विशेषचकदम्बकपरिगृषः (तत्यच)सित्यादि तत्र सीधर्मो कर्पे दानि ग्रहिमानश्रतसङ्गाचि भवन्ति इत्याख्यात मया धेषेत्रच तीर्वेक्डि (तैर्ब विभाषा)मित्यादि । तानि च विभागानि सुने पुरुं प्राकृतत्वात् सर्वरत्नमयानि सामस्येन रत्नमयानि अध्यानि आकामस्पटिकवदतिनिम्सानि भनापि यावत्करवात् "संबद्धा संबद्धा सङ्गामङ्गानीरद्" इत्यादि विश्लेषवज्ञातं द्रष्टस्यम् । सन्ब प्राप्तेवानेक्सी स्थास्थातं (तीवव)प्रित्यादि, तेवी विकासानी वह प्रस्टिकमारे क्यीटक प्रस्तेट मवनापि विमानावतंसकानां स्वस्वकस्पचरमपस्तटवर्त्तिं त्वात् पञ्चोवतंसकाः प्रज्ञप्ता स्तद्यवा पमीकावर्तसकी शीकावर्तसक नाम स च पूबस्यां दिश्चि तती । दिख्यस्यां सप्तपर्यावर्तसकः पश्चि कहां इमजीयननांसहमं यीजननांसाय धया जीजननंतिह एका योजननीशाय काहिप्रति च चुंबेगचुं मुखीनद सौधर्मा नामकस्पदेवसीयः कद्च इद तेदसीधरमदिवसीकपूर्वपद्यी सीम पणदुरुत्तरनदृर्विणकृतिर्थेयुदूर्याच पाई चंद्रसंस्थान पाकारकहर किरयमद समूदद करीत्याक हर चर्मच्याती चीयननीकोडाकीडि परिचेपरपरहरूकर तिसी ग्रीक्ष्मी टेबना बडीसरिमान स्थ चाबासनीनापपतसद्वसीसनास्विमानकद्र मग्रदेतकदृष्ट्यस्वद्यातेच विमोनसमस्तरामसयकद् निमलक्ष्मकारोमठारोकै विजिध्यसप्तक तेर विमानक धक्छ मध्यदेशभागक पांचिवमानार्वत

विक्खंभेण तावर्य पवेसेणं सेया वरकणग सूपिभि यागा र्इस मिय सम्म तुरग ग्रार मगर विचग वालग किर्गणर रह सरभ चमर कुंचर वण्जय पडमलय भत्तिचित्ता ख भुग्गयवयरवेदया परिगयाभिरामा विज्जाहर जमलजुयल जतजुत्ताविव पिच्सिसम्ममालिणीया स्व गसहस्मकित्या भिसमाणा भिक्मिसमाणा चक्खू लोयणलेसामुह फासासिसिरीयंद्वा वणोदाराण तेसितोद तजहा वहरामयाणेमा रिद्यामया पितहाणा वेसिलयामयाहयरसंभा जायम्बोवविय पवर

योजनगतानि प्रवेभवः । (सेर्या)इत्यादि सानि च हारायि सव्वापयपि ग्रवेतानि ग्रवेतवर्षायेतानि वाहुर्येत्रांकरातमयः (वरकप्रमान्भियागा) इति वरकनका वरकनकमयी स्तृपिका ग्रियरं येपां तानि तया । (ईहानिगठसभतुरगण्यसगरविहगवाचगिकप्रपर्वसरस्पनमस्कुञ्चरवणसय पंजमसव्यमितिचित्ताख्मभुग्गयवरविदया परिगयाभिरामा विज्ञाहरज्ञमखच्चयक्पनत्त्वृत्ताविय प्रत्योसहस्स मासिषीयाक्ष्वगसहस्स कियाभिसिमाणाभिन्म समाणाचक्पन्तिसिती) इति तियां सिसिरीयंद्यक्ष) इति विग्रेपण्यात यानविमानवहावनीयम् । (वप्यादारायंतिसिती) इति तियां हरिरायां वर्षः स्वद्यव्यावयंत्रमयं मविष्ठ । तमेव कययति (तंज्रहे)त्यादि तद्याया (वहरामयाणेमा) इति निमानामहारायां भूमिमागा दृष्टं न्निःकामन्तः प्रदेमास्ते सर्व्यं वजुमयायज्ञरत्नमया सस्म मान्यः दोवतं प्राकृत्वात् प्रवस्यावाि प्रप्टव्यम् । रिप्टमयािन रिप्टरत्नमयािन प्रतिस्यानािन प्रवस्यानाः, (विद्यावात् प्रक्रवात् प्रस्थानािन प्रवस्यानािन प्रवस्यानािन प्रवस्यावािन प्रसम्याः । (बायद्विविविवयपवर परुचवर्ष्य

पिर्सपकर तेतस्व' प्रकार वृष्ण पश्च मनुष्य मारामक पंसी सर्ग देवता मृग पाटापद वमरी गाइ काली प्रमोकादिवनस्वता पद्मस्वता प्रयोगितिकरीविधिवहर संभक्षपरिविद्य निर्मानक मूर्वेदिकांयामा काणवासिरा तेवहकरीमिहतमनीहरू विद्यास्त स्थापता प्रयोगितिकरीविधिवहर संभक्षपरिविद्या प्रयागक्ष मार्वेदिदकांयामा काणवासिरा तेवहकरीमिहतमनीहरू विद्यास्त यायुगक्षसम्प्रिया रहिस् लोडस पहु स्वयोग तेवहकरीकांपीहमहित्तनसीठाम स्वकार किरस्वनदसक्षश्चीभताक क्षण्य प्रविद्यागा विद्याग विद्याग

भेण उप्प मणुवसिंबोयणार विक्यंभेणं मूनेवित्यिशे मन्ने मंस्ति उप्पंतणुते गोपुत्यसंद्वाण संठिए सव्वरयणामए पत्ये वावपहिष्वे सेषं पागारेणं पापाविषं पंचवपणेषिं कविसीसतेषिं उवसोभिते तंत्रणा किएवेषि पीनेषिं नोषितेषि पानिद्देषिं सुकिन्नेषि कविसीसएषिं तेषांकविसेसगानोयणं पायामेण षहनोयणं विक्स भेणं देसूणं बोयणं उद्द उच्चत्तेणं सव्वमणिसया पत्यानावपिष्ठावा सूरियामसस्य विमां सस्य एगमेगाए वाषाए दारसप्रसुष्टस्स भवतीतिमक्सायं तेषं दारा

विभागस्य विष्वस्मतस्तुदितलात् चपरिमस्तवे पञ्चविद्यति योजनानि विष्वस्मीम मध्यसामा दारस्वोपरितनमस्तवं यावत् योजने योजनवर्मागस्य विष्वस्मतीष्टीयमान तथा वास्त्रमानलात् पत्तप्त मूचे विस्तिष्टी मध्यस्मति योजनवर्मागस्य विष्वस्मतीष्टीयमान तथा वास्त्रमानलात् पत्तप्त मूचे विस्तिष्टी मध्यस्य पद्मत्य पद्मत्य प्रविद्यति पत्तप्त प्रविद्यति योजनानां तृदितलात् धपरितनुक्त पञ्चविद्यति वाजनमाविद्यतात् पाग्वत् । (स्वपागारे) दत्यादि स माकारी (वास्तिव्य पञ्चवद्ये) इति, मानाविद्यात् य तानि पञ्चवद्यति व सामाविद्यप्तव्यति ते नानाविद्यत्वं च पञ्चवद्यति विद्याद्य पञ्चवद्यति विद्याद्य स्वप्ति विद्यादि । (त्रवं कविद्यमा) इत्यादि । तानि विद्यादि । प्रविद्यति योजनवद्यति । तानि विद्यादि । प्रविद्यति योजनवद्यति । मस्येवं योजनवद्यति । विद्याप्ति प्रविद्यति । प्रविद्यति । विद्याप्ति स्वप्ति । प्रविद्यति । विद्याप्ति । विद्यापति । विद्याप

पचनीयसम्योद अहं उच्चत्तीय मढाद्रक्ताद नोयग्रसयाद

तंत्रगट मून एक सु योध्यय पुत्यु मध्यभागत पंचाती योध्यन पितृत्वप्यत् व्यादि पंवतीयसि योध्यन पितृत्वप्यत्र निम्मूटात विस्तीवीमृत्युक्त मध्यत्त पातस्य व्यादि प्रवृत्त्य निम्मूटात विस्तीवीमृत्युक्त मध्यत्त पातस्य व्यादि मुन्तु प्रवृत्त प्रव

णाणामणिरयणवानस्वगनीनिष्टिय सानिभनियागा वस्रामया क्र्डा रदया मया उस्मेदा धव्वतविणिन्समया उन्नोया णाणामणिरयण जान प्रजर मणिवंस नोद्वियक्त गदिवसगरस्य भोमा सकामया प्रकार्यक्तवादाउ जोहरसमया वसावंसक वेनुया रययामर्ह्ण पृष्टियाउ

ति । तावत्माता पर्पञ्चामत्विकसंख्याका इत्यर्थं, (बाबामिबरयब वासक्वगसीसहिय गसिमिष्यियागा) इति इद हारविशेषचर्नेव नानामशिरानानि नानामविरत्नमयानि व्यासद्वय काणि सीसास्यितमात्तिमन्जिकाम्च सीसास्वितपुत्रिकाम्च येप् तानि तया (वदरा मया कृषा रह्या मया ससीहा) हति कुडोमाडभागः, सन्कायः पिखरं पाइ च चीवाभिगममूचरीकाकृत् कडोसाडमागरुच्छ्यः शिखरीमिति नवरमत शिखराणि तैपामैव माडमागानां सम्बन्धीनि वेदित व्यानि हार्गाण्यसायामुक्तत्वातः वज्यमायत्वाच्च (सव्यतविष्ठक्तमया छन्नीया) छन्सीका छपरि माना सर्वेतपनीयमया सर्वासाना तपनीयक्पसुवर्णविभेषमया, (बाबामिक्स्यक जानपम्ज रमिं वंसगरययभीम्मा) इति मणयी मणिमया वैद्या येषु तानि मिंबसयवयकानि सीहितास्यानि सोडितास्थमया प्रतिवंदायेषु तानि सीडितास्थपतिवंद्यकानि रजता रजतमयी भूमिर्येषां तानि रजतमुमानि प्राकृतत्वार् समासान्तः मसिवंगकानि, सीहितास्य प्रतिबंगकानि रजतभूमानि नाना मिक्स्लानि नानामिक्स्लमवानि सासपञ्जराणि गवाचापरंपर्याणि येषु तानि तया पदानामन्य योपनियातः प्राकृतत्वात् । (पच्कामया पक्सापक्सवादाउ) द्रति । पच्कीरत्नविधीप स्तन्नयापैचा म्तरेकदेवमूताः पचनाचनीपि तरेकदेवमूताएवांकमयाः, चादन जीवाभिगमः मुन्नटीकाकृत चष्क मया पचास्तदेकदेशमूना एवं पद्मबादनीपि द्रष्टत्य दति, (जीईरसप्रया वंसावसकवेसुया) दति क्योतीरसं भाम राजं तन्मया वंगाः महान्तः पृष्टवंशाः । (वंसकवेसुयाय) इति महतां वंशपृष्टाः वंशाना सुभवत स्तिर्धम् स्थाप्यमाना वंशाः कविश्वकानि प्रतीतानि । (रययामर्थेए पश्चियान) रति

पचवगय मिखरयण जुट्टिमतना इसंनममया एन्या गोमेन्समवा इदं नीना नोडियनसमई दारचेडाउ नोई रसामयाउत्तरंमा वेड निया मया कवाडा नोडियनखमतीतोरखासुतीतो वहरामया संधी खायासिखमया समुग्गा वहरामया चग्गनाचग्गनपासाय वहरामयी तो बावत्तवापेठियाउ चनुत्तरपासगा विरंतरीय वणकवाडा मिसी मुचेव भित्तिगुनिया धप्पर्यांतित्तिगुनियाडोन्ति गोमायसियातिचया

मिंबरयंब कृष्टिमतका) जातक्येय सुवर्षेतीपविते वुं हैं। प्रवरेः प्रधाने पश्चवर्षेमेंबिमिध्यन्द कान्तादिभिराने कर्बेतनादिभि कुष्टिमतसं बद्दभूमितसं येवां ते तथा। (इंसगस्ममवा) इंसन र्मास्यरत्नमथा पसुबादेरस्य, (गीमेज्भमया इन्दर्बीला) इति गीमेशकरत्नमवा वन्द्रकीला, सीचितास्वरत्नमय्वी(दारचेडाछ)कृति दारमासा (सीक्रेरसामवाडचरम्मा) कृति दारस्वी परितिष्टे ग्व्यवस्थित सम्मासुत्तरम्योः तानि श्रीतीरसाख्यरत्नारमकानि श्रीत्रिताख्यमयी श्रीत्रिताख्यरमानि मूचयः फलकदवसम्बन्धविषटनामावदेतुपाडुकास्वानीयाः (वद्गरामवासन्धी) बच्चमवाः सन्बवः, सन्ब मेबा फलकानां किस्त मनति, बच्चरानापूरिता फलकानां सन्वयः ; (बाबामविमता सस्यवता) दति, समुद्रकाद्रव समुद्रकाः वृतिकागृहाचि तानि नामयानि, (वद्गरामवा चन्मका चन्नसपासाव) चनुं शा प्रतीता, चनुं वा प्रासादायकार्गेशानियम्यन्ते चाइ च जीवभिगम्बटीबाकारी चनुं वा प्रासादीपनार्ग् वानियम्बन्तेत्रवे पत बजुरानमया (वहरामयीती चावत्तवपेठियान) इति चावत्तेन पीठकानामयकोन्द्रकीलका, चल्रञ्च विश्ववदारचिन्दायां जीवामिगममूलटीकाकारेच पावक्तं पीठिकावन न्द्रबीवकी मनतीति (चम्कुत्तरपासगा) प्रति चम्का चम्करत्नमवा सत्तरपार्क्व देवां दाराचां तानि चन्द्रीत्तरपार्थकानि (विरन्तरीवधवकवाडा) दति निर्गुता चन्तरिकातसम्बन्तरकपा येवां ते निरन्तरिक्षा चत्रपव धनानि चन्तरिकाधनाकपाटा येवां दाराचां तानि निरन्तरक्षम क्या टानि (भिक्तिसुचेन मिक्तिसुक्तिवाक्रप्परचंतिकिकीन्ति) इति तैवां वासवां प्रायेक सुमयी पार्क्नवी भित्तिषु भित्तिगुस्तिवा पीठकस्वानीयास्ति वटपञ्जाबतिकक् प्रमाचा भवन्ति(गीमाचसिया तत्तिवा)

गम्भरातमावदेडसीक्ष्रः गौमिलकालमयद्रेद्धस्थलकास्यक्ष्यः सीहितास्वरात्मस्य वारहास्वकैवीती रत्नमय असरात्मस्य समाहक्ष्यः सीहित एक्ष्यः सिद्धारात्मस्य कमाहक्ष्यः सीहित एक्ष्यः सिद्धारात्मस्य कमाहक्ष्यः सीहित सिद्धारात्मस्य कमाहक्ष्यः सीहित सिद्धारात्मस्य कमाहक्ष्यः साहित्यः सिद्धारात्मस्य कमाहक्ष्यः सुद्धारात्मस्य स्वाप्तकः सुद्धारात्मस्य स्वाप्तकः सुद्धारात्मस्य स्वाप्तकः सुद्धारात्मस्य स्वाप्तकः सुद्धारात्मस्य स्वाप्तकः स्वाप्तकः स्वाप्तकः सिद्धारात्मस्य स्वाप्तकः स्वापति स्वाप्तकः स्वाप्तकः स्वापति स

णाणामणिरयणवानस्वगनीनिष्ट्य सानिभनियागा वर्रामया क्र्डा रदया मया उस्सेंडा सव्वतविष्ठिकसमया उन्नोया णाणामणिरयण नान पनर मणिवस नोडियक्ख गडिवंसगरस्य भोमा सकामया पक्खाप्रक्खवाहाउ नोहरसमया वसावंसक वेनुया रययामर्रए पिट्टयाउ

ति । तावन्नामा पर्पञ्चामतृतिकसंस्याका इत्यर्थं, (याबामणिरयण वानसवगसीनहिय गुरिसुष्टिचयागा) इति इद दारविश्चेषयमेव नानामणिरत्नानि नानामिदरत्नमयानि व्यासद्धप काचि सीशास्यितमाचिमिञ्चिकारच सीसास्यितपुविकारच येयु तानि तथा (वरूरा मया कृषा रह्मया मया असीहा) हति क्हीमाडमायः, एच्छ्रायः शिखरं चाह च जीवामिगमम्खटीकाकृत् कुडीमाडमागडच्युव प्रिसर्मिति नवरमव शिसरायि तैपामैव माडमागाना सम्बन्धीनि वेदित स्यानि दार्याप्रदायामुखालात वस्यमाथानास्त्र (सव्यतविषक्तमया उल्लोया) उल्लोका उपरि-मागा सर्वतपनीयमया सर्वातमना तपनीयद्भपसुवर्णविभेषमया, (साबामधिरयय जासपन्छ-रमित वंसगरययभीम्मा) इति मचयी मणिमया वंगा येषु तानि मणिमयवंशकानि सीहितास्थानि सोडितास्थमया प्रतिवंशायेषु तानि सोडितास्यमितवंशकानि रचता रचतमयी भूमिर्येषां तानि रजतमुमानि प्राकृतखात् समासान्तः मन्तिवंशकानि, खीडिताख्य प्रतिवंशकानि रस्ततभूमानि नाना मियरलानि नानामणिरत्नमयानि खासपञ्जराणि गवाखापरेपर्याणि येयु तानि तथा पदानामन्य योपनिपातः प्राकृतत्वातः। (चन्कामया प्रवस्तापनस्वादान्तः) पति । चन्कोरत्नविभीय स्तन्मयापेसा म्तदेकदेशभृता पचवाववीपि तदेकदेशभूतापर्वाकमयाः, भावय जीवाभिगम भूतटीकाकृत भन्क मया पचास्तरेकदेममूता एव पचवाइवीपि द्रष्टव्यः इति, (जीईरसप्रया वंसावसकविस्या) इति न्यीतीरस नाम रतने तन्मया वंगाः महान्तः पृष्टवंगाः । (वंसकतेसुयाय) इति सहतां वंगण्या बंगाना समयत स्तिर्येग् स्याप्यमाना वंगाः कवेन्द्रकानि प्रतीतानि । (रययामर्पेण् पश्चियास) इति जनवहपनसंख्यादः पनिकप्रकारिमविश्नमधः स्वापदनु ज्ञगनाद्वयपन्नद्वताद्वरिदृष्टकः पूतलीज्ञेदा रमद्विषद् वजुरलमयमङेभागद्दद रूपामसमांद्रचा सिखरहद समस्ततारासुवर्षमय एल्सीसूपरि मागकेचंद्रयानैठांमि चनिकप्रकारना मार्ब रत्नमय जास गवाचाइत मार्वमय बंस सीविजाधरत मयं प्रतिवंधनावासतेषक्करीरवितकक् विकानुमूमिभागकक् चैकरलमय मांवायतक्काठसरना बाक रित्रीसरताविभोगजोतीसरत्नमयमेडीजण्डां वांसमीटावडीचनद्रमीटावासत्रैविद्र्यासद्रतिरिहास्या

पीतेहचम धनेकवलक वेहपिबजीतीसरलमयकपामयी पिढकंकानहर्जामि सुवर्षमयी धवघाटनीपा लाकोनीहंकाकगुवाहतेह बजुरानमयं धावपाटनीकपरिपुक्तवीनिवहतरभाकादवानहरूठह पूचानृ महर्जामि सर्वस्वेतकपामयपुंकनीनह्रं कपरिकत्नेसुं जिहकपरि तलहपुंजीहरू करलमय भनदमुक्तय पंचवरण मिणरयण कुट्टिमतना पंसंकामया एन्या गोमेक्समवा पद कीना नोष्टियक्लमई दारचेडाउ जोई रसामयाउत्तरंग बेंब निया मया कवाडा नोष्टियक्लमतीतोरखासुतीतो वदरामया संबी खाणामिणमया समुग्गा वदरामया घग्गनाघग्गचपासाय वदरामयी तो पावत्तखपेठिपाउ चंकुत्तरपासगा खरंतरीय व्यवकवाडा मित्री सुचेव मित्तिगुनिया इप्पर्यंतिनिगुनियाक्रीन्त गोमाखियातिवा

मिबरवय कृष्टिमतका) सातकपेय सुवर्षेनीपविते युँ ही प्रवरे: प्रधाने पञ्चवर्षेमीविभिष्यना कान्तादिमिराने कर्केतमादिभिः कुष्टिमतसं वद्ममूमितसं येवां ति तथा । (इंसमव्समता) इंसम आंक्यरलाया एसुकादेरस्य, (गीमिस्कामया इत्यक्षीता) इति गीमिसकरत्नमवा वन्द्रकीवा, सोवितास्वरत्नमध्वी(दारचेवाच)इति वारमासा (जीईरसामवाचत्तर्जा) इति वारखो परितर्वे ग्न्यवस्थित सम्मासुत्तर्को । तानि बीतीरसाध्ययस्नात्मकानि नीवितास्यमयी नीवितास्वयस्मातिस्व। मूचवः, प्रस्ववद्यसम्बन्धवित्रद्रनामावदेतुपादुकास्वानीयाः (वद्वरामवासन्धी) बलुमवाः सन्ववः, सन्धि मेसा' फतकानां किसुस्र । सर्वति, वजुरानापूरिता' फत्तकानां संन्वरा', (वावामविमवा सस्यनवां) दति, समुद्रकादम समुद्रकाः वृतिकागृदाचि तानि नामयानि, (वदरामया चामवा चानवपासाव) पर्युं वा प्रतीता, पर्युं वा प्रासादावनार्गेषानियम्यन्ते चाइ च श्लीवभिगम्बटीकाकारी पर्युं वा प्रासादीपमार्गु सानियम्बन्तेषये एव वजुरानमया (वष्टरामयीती श्रावस्तवपेठियान) पति श्रावस्त्रेन पीठकानामयके न्द्रकीसका, चलच्च विचयवारियन्तायां सीवामिगममुखटीकाकारैक धावत्त व पीठिकायमें न्द्रबीलकी भगतीति (चन्कुत्तरपासगा) इति चन्का चन्करत्नभवा उत्तरपास्त्री वेवां दाराबों तानि अध्वीत्तरपार्श्वकानि (बिरन्तरीयभवकवाडा) इति निर्गाता अन्तरिकासकानारकपा येपां ते निरन्तरिका अतएव धनानि अन्तरिकाधनाकपाटा येवां द्वाराचां तानि निरन्तरवधन वया टानि (भित्तिसुचेव मित्तिगुसियाकप्परचंतित्तिकीन्ति) इति तैवां दाराचां मत्येक सुमयी पार्मवी भित्तिव भित्तिगुश्चिवा पीठबस्वानीयास्ति वटपण्यावतिक प्रमाद्या मवन्ति(गीमावसिया तत्तिवा)

गम्भरत्नमयदेवसीवश् गौमेजकरानमयश्क्रक्रभेक्तास्वरक्षः सीवितास्वरत्नमय वारसास्त्रवैक्षीती रत्नमय कर्तर गाववद्यारकपरितरिक्षवपायुकास्वरुक्तरंगकः वैद्वारिक्षमय कमाडकः वीवि तास्वरत्तमयतीरवादः सीवितास्वरत्तमयतीरवादः सीवितास्वरत्तमय सपुत्रकः प्रतिकानुगृत्र वसुरत्तमय भीगसंवरः वसुमय भीगसंवर्षायात्तिवादीगित्रव्यात्ताः वसुमयी भावश्चे न्यातिकान्त्रवादः प्रतिकानिकारकपर्यस्य भौगसंवर्षायात्तिवाद्यात्तिकानिकारकपर्यस्य भौगसंवर्षायात्तिवाद्यात्तिवाद्यात्र व्यक्तिवव व्यक्तिकानिकारकपर्यस्य भौगसंवर्षायाः वाद्यात्रवाद्यात्तिवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्यात्रवाद्यात्यात्रवाद्यात्यात्रवाद्यात्रवाद्यात्यात्यात्यात्रवाद्यात्यात्यात्यात्यात्यात्रवाद्यात्यात्यात्यात्यात्यात्रवाद्यात्

पिमहवा पहिह्वा तेसिण दाराणं उभडपासे दुष्ट णिसीष्या सोनस र चदणकनस परिवाहीतो पण्णत्ता उतेण चदणकनसा वर कमनपद्भाणा मुरिभवरवारिपिहपुणो चदणकयचन्वगा पाविष्ठ कठेगुणाय पडमप्पनिषदाणा सव्ययणामया पत्था जावपिहरूवा महयार इंद्रकुभसमणो पण्णत्ता समणाउसो तेसिण दाराणं उभउसे दुष्ट णिसीष्टियाए सोनस्णागदंतपरिवाहाउ पण्णत्ता तेण णागदंता मृत्तवानतहिस्य हमजानगवस्यवान खिखिणी जानपरिखत्ता

सुस्रत्यर्थानि, सत्रीकद्मपाचि प्रसादीयानीत्यादि पाग्वन्, (तिसिष)मित्यादि तैर्या दाराणां प्रत्येकसभ यो पार्व्यारिकैकनैपेधिकीमावेन (दृष्टती) इति विभाती विप्रकारायां नैपेधिक्यां नैपेधिकी निषीदन स्यानमाइ, च जीवाभिगममूचटीकाकृत् नैपेषिकी निषीदनस्यानमिति प्रत्येकं पीड्यचन्दनकक्षण परिपाटयः प्रचानाः । ते च (पन्दरकतन्तासा वरकमसपद्मात्रा) दति वरं प्रधानं यत् कमलं तत् प्रतिष्ठान माधारी येपां ते बरकमसप्रतिष्ठाना । तथा सुरभिवरवारिप्रतिपूर्वा अचन्दनकृत चर्चाका चन्दनकृतीयरागा , (चाविड) इति (गुणा) इति चाविड पारीयित कपढे गुणी रक्षमूत क्यों येवां ते चावित्रकण्ठेगुवाः कव्हे कासवत् सप्तन्या चसुक् (पवमप्पश्वित्रावा प्रतिवन्नासाय सम्ब यदायीर्ग पिधान थेवां ते पश्चीत्यसत्विधाना, (सव्वरयसामया पत्यासग्हा सगहा) इत्यादि यावत् (पिक्कवगा) इति विशेषक कदम्बक प्राग्वत् (महया) इति अतिशयेन महान्ती महेन्द्र-कुम्भसमानाः कुम्भानाभिन्द्र इन्द्रकुम्भी राजदन्तादि दर्शनादि इन्द्रशब्दस्य पूर्वनिपातः मश्रीप्रचासौ बन्द्रकुम्मध्व तस्य समाना महेन्द्रकुम्भसमाना महाकस्त्रा प्रमाबा प्रवद्धा है ग्रमब है पाय मन् (तिसिय दाराय)मित्यादि तैवां दारायां प्रत्येक सुभयो पार्क्योरिकैकनैयेधिकीभावेन या दिधा नैषेषिकीतस्या पत्येक पोक्षरनागदन्तपरिपाटयः प्रभाष्ता मागदन्ता चन्कुटकाः । ते च(पागदन्ता मुचजासन्तर्वसिय हेमजासः गवक्यजास खिब्सियीजास परिश्वित्ता) प्रति सङ्गजासानां चन्तरैक यानि चर्मुतानि सम्बमानानि हेमजासानि सुवसमयदामसमूका यानि च गवासाकृति रत्नविशेष मासा समूचा यानि च किकिन्सी धराजासानि चुद्रधररासमुद्रास्ते परिचिता । समती त्याप्ता ,

कर् योग्यकै मनोक्रकपरै मनोक्रकपरैकांमतिबिंबहर जेक्कारमक्षिपारते कारनक्ष विकू ने विश्वकीक्षस्तनाठांमटकानिविधि सीससक्ष व'दनवर्धितकस्वनी परिपाटी वक्षे विशेषिकक्ष भगवंत नक्षकबीक्ष च दनकक्षकक्षकक्षत्रकायामान कमलनांबक्षस्याकक्षत्रेष्ठना सुगंध प्रधान पावीक्षाति पूर्वनक्ष्यांभरपाकक्ष व दननाकांटाकक्षदीधा चारोप्यक कर्षकंठनक्ष्यिक रत्नमूपत्रजेकसम्बन्धांटा क्षाक्ष समस्तरन्मयकक्ष धठाकं मठाराके विसन्दक्षकक्ष मोटामीटा बंदक भसमानम्बाकसम् वायम्बमतीतो . चष्ठादणीच बद्दरामर्षेच छवरिषु खबीच सव्य मेयरवया मणपत्यायण शंकामग्गं कणग क्दतविणनम्बूभियागा सेका संखतन विमनः णिम्मन दिविषण गोखीर फेयरव्यविगरप्यमासा तिनगरवणस्वंदिवित्ता आणामणि दामानकिया शंतोविष्वसर्गं तव णिन्म वानुया पत्यवा सुष्कामा सिस्सरायकवा पासार्थयादरिस विन्मा

रखतः सन्तः पश्चितानां वंशामुपरिकरठास्वापनीयाः (जायकतमर्दछ छडाडबीठ) सातकपं सुरवे विभेष स्तन्मय्य (वहाडबीछ) चर्चाटिव्य चांच्हादने हेतु क्वरीपरिस्थाय्वमामा महाप्रमाव किंचिम्बस्यामीयाः । (वदरामदेखे खबरिंपुक्कबींछ) इति वजुमयी वजुरुनात्मिका 'बबमारिनी नासुपरिपुष्टिन्दीनिविकतराच्छादनकेतु श्वच्यसर सुविधिके स्वानीया , उद्घेष्य । जीवामिनसमूब टीकाकारिय "ठडावबीडारग्गदवं महतु सुस्तकेन्तु पुंच्छभी" इति, (सिएरयबामऐबाबे) इति सर्वेज्वेतं रज्ञतमय पुञ्चनीनासुपरिकवेस्सुकानामधः (चेकामगी) चच्छमयं (कवगक्षतविष्टन वृभिवागा) चन्कमवानि शाहुस्येम रत्नमयानि पचनाद्यादीनामरत्नात्मकस्यात्, कनकानि कनकम यानि कूटानि मर्चान्तमिखराबि येवा तानि कनकर्तूटानि तपनीया स्तपनीयस्त्वपिकानिततः पर बयस्यापि कर्माभारयः एतेन यत पाक् सामान्यत् उत्विष्तं सियावरकेवगवू मियागाँ पति तहैन प्रपञ्चतीभावितमिति सम्प्रति तदेकरच तत्वसुपसंदारव्याधिन मूर्य छपदेश्रेयति । (सेवा)ध्वेतानि व्येतत्वमेनीपमवा इडयति (सम्बत्त विमच विमास दक्षिप्रवर्गीस्तीरफेवरययक गरणमासा)इति विमच विमतमस यत शब्दातस शब्दात्यीपरितेनीमागी याच निर्मासीद्विष्ठन प्रतीर्मूतं दक्षित्री चीरखेनी रवतिमेक्दरच तहत् प्रकाम प्रतिभासी येवां तानि तवा (तिसगर्यवहचन्दविता) इति तिसकरलानि पुष्पविभेषासीरर्तंचन्द्रै इस विकासि नामाद्यपासि विसकरलाई चन्द्रचिद्यासि स्विधित "सम्बत्तसः विमस्यविमासदिवयगीसीरपोवरययवियरप्यगासद्यस्य चित्ता" श्रीतः याठः। तह पूर्ववत् पृत्रक न्युत्पत्तिकृत्वा परचात्पददयस्य कर्माधारयः (बाबामिबदामा सविक्रया) शति नानामवती भानामिक्रमयानि दमानि मात्रास्तैरसञ्जूतानि नानामिक्दामासञ्जूतानि चन्तर्वेष्टिश्च श्रहस्वानि इतस्थपुडसस्यन्थनिर्मापितानि (तर्वविक्तवासुवापत्यदा) इति तपनीया स्वपनीयमध्यीया वासुवा सिकता स्तासी मस्तट मस्तरीवेषु तानि तवा । (सुइष्यासा) इति सुद्ध सुद्ध हेतुस्पर्यविदु तानि मय क्रांसपरकदतारासुवयमयूमिका स्वेतवीक्यु संख्यापसुभागवृद्ध मसरकित शिक्कीनिर्मेसदकी नादक्षको गीचीरनव केव तवारपानीसमिएकतु तिपीविनुप्रकासस्पवदः तिसकतवाररनमर्थ पर्व चंद्रतेयदकरी चित्रितकद पनिवयकार मधिमयीमासातयदकरीतद्वरीनिचनंतृतसीमितवद तेय वीलिमादिचनद्रवादरिसवासूचमपुद्रसद्देनामनोद्देधनुसुकमाससतेसदः सवनीयसुवनमयीवेन् तिदां गोसिनीभूमिद्रपाँयरीलद्र मुक्सासफरिसजेइनुहैसीमावंतकपहैस्रेडमा जित्तनद्र प्रसानजीहवाकरद्र मिम्बा पिर्वा तेसिण दाराण समस्यासे दुइस णिसीहिया सोनस २ चदणकनस पिरवादीनो परणत्ता स्रतेण चदणकनसा वर कमनपद्दाणा मुर्गासवरवारिपिसपुणो चदणकयचन्वगा भाविस कठेगुणाय परमप्पनिषदाणा सव्वरयणामया भत्या नावपिरद्वा मस्यार द्रदकुमसमणो परणत्ता समणास्यो तेसिणं दाराण समस्ये दुइस णिसीहियाए सोनसणागदंतपरिवादास परणत्ता तेण णागदता मृत्तवानतर्वस्थिय देमजानगवक्खनान खिंखिणी जानपरिखित्ता

ससस्पर्गानि, सयीकक्षपाचि प्रसादीयानीत्यादि प्रान्वत्, (तेसिक)मित्यादि तेषां दाराचां प्रत्येकसुभ

यो पार्वियोरिकैकनैविधिकीमावेन (दुषती) इति दिधाती दिप्रकारायां नैविधिक्यां नैविधिकी निपीदन स्यानमाइ, च जीवाभिगममूनटीकाकृत् नैपेधिकी निपीदनस्यानमिति प्रत्येकं पोड्मचन्दनकस्रभ परिपाटया प्रजापता । ते च (चन्दणकसासा वरकमसपद्रहाया) दति वरं प्रधानं यत् कमसं तत् प्रतिष्ठान माधारो येपां ते बरकमसप्रतिष्ठाना । तथा सुरमिवरवारिप्रतिपूर्वा स्चन्दनकृत चचाका चन्दनकृतीपरागा, (पाविद्य) इति (गुवा) इति, पाविद्य पारीपित कगरे गुवी रक्तमृत क्यो येपां ते चाविष्कण्ठेगुणा, कण्ठे कासवत् सप्तन्या चसुक् (पष्टमप्पसपिष्टाणा इति पद्मस्तर लञ्च ययायीमं पिधान येषां ते पद्मीत्पलत्पिधानाः, (सब्बरयबामया पत्थासग्दा सगदा) इत्यादि यावत् (पिडक्रवंगा) इति विभेषयः कदम्बकः प्राग्वत्, (महया) इति चित्रिययेन सहान्ती सहे ह कुम्भममानाः कुम्मानामिन्द्र इन्द्रकुम्भी राजदन्तादि दर्गनादि इन्द्रग्रनस्य पूर्वनिपातः,मडाइचामी इन्द्रकुम्भश्च तस्य समाना महेन्द्रकुम्भसमाना महाकसमः प्रमाद्या प्रश्नप्ता हे यमब हे पायु मान् (तिसिखं दाराच)नित्यादि सेपां बारायां प्रत्येक सुभयो पार्ध्वयीरिकैकनैपेधिकीभावेन या दिधा नैवेधिकीतस्यां प्रत्येकं पोड्मरनागदन्तपरिपाटयः प्रचप्ता नागदन्ता चब्कुटकाः । ते च(णागदन्ताः मुत्तजासन्त्रवसिय हेमजास गायन्यजास विश्वितीजास परिवित्ता) हति मुक्रजासानां चन्तरिक यानि चर्मृतानि सम्बमानानि हमजासानि सुवक्रमयदाससमूका यानि च गवाचाकृति रस्नविशेष माला मामूबा वानि च किब्किबीधगटाजालानि खुद्रधगटासमूबास्तै परिविद्ता । सनती त्याप्ता , इन् योग्यके मनीकरकपके मनीकरकपकैकांप्रतिनिवक्त स्रेक्टारमहिपारतिक दारनक विकृते वेर्धकीहरूसवनीठांमटसानिविधि सीससरूर च दनचित्रकत्तसनी परिपाटीसके विशेषहरू भगवंत र्नंदंकडीडः च दनकलसकडडहड्दाप्रधान कमलनांबदसयाकडच्चेडना सुगंध प्रधान पासीडप्रति पणाचनस्यांभरपाद्यम् च दननाद्यांटाकन्दीधा भारीप्यच कर्नुकंठनन्द्रविषद् रत्नमूपवजेनकमसनांटा

क्यावर समस्तरत्नमयकर धठार मठाराहे विसम्टक्पकर मीटामीटा रंद्रकु भसमानमण्डाकसस

जायस्वमतीतो उद्यादणीउ वद्रराम्ब्रंड उवरिषु ख्यािउ सन्न भेयरयया मणपत्यायण भकामग्ग कणग क्रुतविणि अस्यूमियागा सेवा संस्तत्व विमन पिम्मन दिविषण गोस्तिर फेणरययिषगरप्यमा तिनगरयण्ड्रचदिच्ता णाणामणि दामानंकिया भतोविष्ठवस्पदां तब णिक्म वानुया पत्यदा सुद्दफासा सस्सिरायक्वता पासार्ब्यादरिस्थिक्मा

रसतः मञ्जः पश्चितानां वैमासुपरिकरठास्यापनीयाः (जायकतमन्त्रेत सहाहबीत) जातकपं सुवर्षे विजेव स्तन्मव्य (तदाववीत) चवधाटित्य चान्हादन देतु कप्ठीपरिस्वाच्यमाना मदाप्रमाद क्षिंतिन्यस्वानीवाः । (वदरासपुर्वः सर्वारिपुर्व्यविष्) पति बजुमयी वजुरानातिमका पर्वप्राटिनी नासुपरिपुष्टिन्दीनिवदितराच्छादनक्षेतुश्कच्यतर तृषविग्रेप स्वामीया , छक्तक्व । श्रीवामिनसमूब टीकाकारेव "ठवाडवीवारम्गवर्व मवतु जुल्लंकन्तु पुर्खमी" इति, (प्रेप्रववामण्यावे) इति सर्वेद्येतं रक्तमय पुञ्चनीनासुपरिकवेदनुकानामय (चैकामगी) चन्कमय (कवगकुकतविकन वूमिवागा) पण्डमवानि भाष्ट्रत्येन रालमयानि पण्डवाषादीनामरालातमुकावात्, कनकानि वमवन यानि कुटानि महान्तिविक्षराचि येवां तानि कंनककुटानि तपनीयाँ स्तपनीवस्त्विपक्रानिततः पर बयस्यापि कार्मेशास्यः, पतेन यत प्राक् सामान्यत् सत्वित्वातं "स्यावस्कवगवृभिवागा" इति तदेव प्रपञ्चतीभावितमिति सम्मति तदेकस्य तत्त्वसुपसंद्वारव्याक्षेत्र मूय छपदर्श्वयति । (सेवा)क्षेतानि क्षीतत्वमिवीपमया इडयति (सम्बावन विमन्न विमास दक्षिवनगोसीरफेवरयविन गरप्पगासा)मति विमत्त विगतमस्य यत गर्यस्यस्य गर्यस्थीपरितनीमागी यद्य निर्माशीदधिवनः वनीमूर्तं दिवशी घीरफेनी रजतनिकरस्य तदन् प्रकाशः प्रतिभासी येषां तानि तवा (तिसगरयबँद्वचन्द्रचित्ता) इति तिसकरलानि पुष्पविभेषासीरर्संचन्द्रै इच चित्राचि मानार्केपाचि तिसकरलाड् चन्द्रचित्राचि क्वेचित "सम्बत्स विमस्यिग्मसदिष्यवगीसीरपेयरयवियरप्यगास्त्रचन्द्रचित्ता" इति पाठी तर्ने पूर्ववर् पृवक व्युत्पत्तिकृता परचात्पदण्यस्य कर्म्मधारयः (बाबामबिदामा सक्तिया) इति नानामबरी नानामधिमयानि दमानि मात्तास्तैरसञ्जूतानि नानामधिदामाराञ्जूतानि चन्तर्वेद्वित्रच इसस्यानि वसस्यपुद्रसस्यन्थनिर्मापितानि (सवविज्ञावासुयापत्यका) इति तपनीया स्तपनीयमध्यीया वासुवा सिकता स्तामां प्रस्तटः प्रस्तरीयेषु तानि तथा । (सुद्धपासा) इति : सुद्धः सुद्धः हेतुस्पर्वयिवु तानि मय क्रेसपरकद्वारासुवर्गमयूमिका स्वेतन्नेषयु संस्वत्यपन्नमागद्वद्र सदर्गहत तदयीनमैनददी भादकर्मा गोबीरनव क्रिय तवारुपानीयसिपहतु तिपीतिनुप्रकासरपश्च तिसकतबारलमर्थ वर्षे चंद्रतेयदकरी चितितकद पनिकप्रकार मियमयीमासातवदकरीतेदगीलियसंकृतसीमितकद तेव पीसिमाडिचनद्वाहरिसवामूनमपुद्दसर्दनामनीद्देशबुसुक्रमाखसतिलद् सपनीयसुवसमवीवेन् तिहा पीसिनीमुमिद्रपांवरीकदः मुकमाचपरिसम्नेइनुहैसीमावंतद्वपहैसेहमा चित्तनद्व ब्रस्टनकीववाकरक् भिभवा पहिष्वा तेसिणं दाराणं उमलपासे दुष्ठ णिमीहिया सोलस २ वंदणकलस परिवादीतो पण्णत्ता उतेण वदणकलसा वर कमलपद्भाणा मुरिभवरवारिपिहिषुणो वदणकयवस्त्वाण भाविद्य कठेगुणाय पलमप्पलिषाणा सव्वरयणामया पत्था वावपिहरूवा महया२ दंदकुभसमणो पण्णत्ता समणालसो तेसिणं दाराण लभलसे दुष्ठ णिसीहियाए सोलस्णागदतपरिवादान पण्णत्ता तेणं णागदता मृत्तवालतहस्सिय श्रेमजालगवस्त्ववाल खिखिणी जालपरिखत्ता

सुखत्यर्थानि, सन्नीकद्रपाणि प्रसादीयानीत्यादि प्राग्वत् (तैसिण)मित्यादि तैर्या दाराणां प्रत्येकसुभ यो पार्खियोरिकैकनैषेधिकीभावेन (दुक्ती) पति विधाती विप्रकारायां नैपेधिक्यां नैपेधिकी निपीदन स्वानसाइ, च जीवाभिगममूखटीकाकृत् नैयेधिकी निषीदनस्थानमिति मत्येकं योड्गचन्दनकसम परिपाटय प्रचानता । ते च (चन्द्रणकलसा वरकमसप्रशाया) शति वरं प्रधानं यत् कमलं तत प्रतिष्ठान माधारी ग्रेपां से वरकमसप्रतिष्ठाना । तथा सुरिभवरवारिप्रतिपूर्वा व्यन्दनकृत चचाका चन्दनकृतीपरागा, (चाविक्क) इति (गुषा) इति चाविक चारीपित कच्छे गुषो रक्षमूत क्यी वेषां ते पाविषक बठेगुचा कण्ठे काशवत् सप्तम्या प्रमुक् (प्रधमप्पसपिष्ठाचा प्रतिपद्ममत्य सञ्च वयायोगं पिधान वेषां ते पद्मीत्यसत्विधानाः, (सव्वरवयामवा पत्वासवहा सवहा) इत्यादि वावत् (पिडक्रवना) इति विशेषच कदम्बक प्राग्वत्, (महया) इति चितशयेन महान्ती महे ट्र-कुम्भसमानाः कुम्भानामिन्द्र इन्द्रकुम्भी राजदन्तादि दर्गनादि इन्द्रग्रन्दस्य पूर्वनिपातः सर्वात्रज्ञासी वृत्द्रकुम्भव्य तस्य समाना महेन्द्रकुम्भसमाना महाक्रवण प्रमाणा प्रचल्ता हे समण् हे पाय मान् (तिसिच दाराच)मित्यादि तीर्षा चाराचां प्रत्येक सुभयोः पार्थ्वयोरिकीकनैपेधिकीभावेन या दिधा नैर्वेषिकी तस्या प्रत्येक योङ्गश्नागदन्तपरिपाटय प्रक्तप्ता नागदन्ता चन्तुटका । ते च(बागदन्ता मुत्तजासन्तर्वसिय धेमजासः गवक्सजासं स्विन्धवीजासं परिस्थिता) प्रति मुक्तजासानां पन्तरेषु यानि चर्क्षुतानि सम्बमानानि क्रेमजासानि सुवसमयदामसमूका यानि च गवाचाकृति रत्नविशेष माचा समूचा यानि च विकित्वी प्रवटालासानि चुद्रप्रवटासमूचास्ते परिचिप्ता । सर्वती त्याप्ता ,

इस् योगयकै मनीस्रक्षके मनीस्रक्षकेकांप्रतिविध्वस् वेश्वासम्भागरितः सारम् विद् ने विध्वीक्षस्यवनीठांमटसानिविधि सीसस्यः संदन्नवितकस्यनी परिपाटीकवे विशेषाक्ष्य भगवंत न्रेकडीर च दनकस्यकद्यक्षयाप्रधान कमलनोबस्स्याक्ष्यकेष्ठना सुगंध प्रधान पायीशंपित पूर्वचर्याभरपाक्ष्य चंदनमाङोटाक्ष्यरिया पारीप्यस्य क्षयंवेठनद्विपर् रत्नसूष्वविश्वकस्यनानोटा क्षाक्य समस्तरन्नमयक्ष्य घठायं मठाराक्षे विद्याटक्ष्यक्ष्य भीटाभीटा बंदकं भस्मानम्बाककस्य

प्रभागया प्रभिणिसिक्षा तिरियमुसपग्गिष्या प्रदेशस्वत्रहरूम एणगढमवाणसिवयां सत्ववदरामया प्रन्ता जाव प्रविश्वा स्वदंश समाणा प्रगणत्ता समणाउसो तेसिगां गागठत एस वृष्टे विस्त्रम् त्तह वद्याग्वारिय मन्त्रदामकत्तावा गीन नोष्टिय पानिस सुविश्वा सुत्तवग्वारिय मन्त्रदामकत्ताव तेषा दाम तविग्वन्मान दूषमा सुवश्व प्रयर्ग महिया गागाविष्ट मिगरयण विविष्ट प्रारक्ता उससीष्ट्य समुद्या जाव मिरीए पातीव स्वसोमेमाने विवि ताण उदिरं भपणातो सोनसर णागदंतपरिवादी उपणा नगदंता तचेव महया णागदतसमाणा पपणता समाणा णागदत एसु वहवे रयमया सिक्का पपणता तेमुणं सिक्वएसु वहवे वेडिनियामहतो धूववडीतो कालागुर कवव धूवमधमधेत गधधूयाभिरामातो सुगंधवरगवियातो तो उरानिएणं मणुष्पेषणं मणोहरेणं वाणमणिव्युद्र रेण तेपदेषे सव्यु समता भाणूरेमाणे २ सतीव २ विचिद्वति तेसिण दाराण उभचपासे दुहतो णिसीहियाए सानिद्र मंजिया परिवादी उपणक्ता उणं संजिमित तहियाउ सुपद्दियाउ सुभनकियाउ णाणाविहरागवस गणामानन्तिएणहातो सुद्विगिनम सुम्माउ भामेनग

\* \*

मन्भुग्गया मिर्मिणिसिंद्वा तिरियसुसपग्गदिया महेपण्यगद्वस्वा एष्णगद्वमंवाणसवियां सव्ववद्गस्या पच्छा जाव परिस्वा गयदत समाणा पण्यत्ता समणाउसो तेसिणं पागदत एसु वस्वे किण्यमु त्तह वद्वाग्वारिय मन्तदामकजावा णीज जोहिय द्वालिंद्व सुविवन्न सुत्तवग्वारिय मन्तदामकजाव तेणं दाम तविणिन्भज बूसगा सुवण्य पयर्ग महिया णाणाविक मिण्ययण विविद्व दारह्वार उवसोहिय समुद्या जाव सिरीए पातीव उवसोमेमाणे चिहति

**स्टाट विवास १**३

तिसियाणागटतायां छविरं षयणातो सोनसर खागटतपरिवासी छ पयण ताड तेयां णागटता तचेव मह्या णागटतसमाणा पर्यणत्ता समाणा छसो तेसुणां णागटत एसु वहवे रयमया सिक्का पर्यणत्ता तेसुणा रययामएसु सिक्वएसु वहवे वेदिनियामहतो धूवसदीतो कानागुरु पवरवरक्तुटुक्वव धूवमधमवेंत गधधूयामिरामातो सुगधवरगिवयातो गंधविहिभूतातो छरान्नेयण मणुर्यणेयणां मणोष्टरेण घाणमणि व्लुह्र करेणां गंधियां तेपदेसे सव्वछ समंता षापृरेमाणेछ २ भतीव २ सिरीए वावचिद्वति तेसिणं दाराणां छभछपासे दुह्नतो णिसीहियाए सोनस २ सानिह भिज्ञया परिवादी छ पर्यणत्ता छणां सांविभिन्न यातो नीनहियाछ सुपहियाछ सुमनकियाछ णाणाविहरागवस णाछ णाणामक्नपिणहातो सुद्विगिनम सुमन्नाछ पामेनग

न्यास्थायते (तेसियं चागदन्ताय)मित्यादि तेषां नागदन्तकानासुपरिप्रत्येकमन्याः पीद्रयनाग हत्तपरिपाटय प्रचाना स्ते च नागदन्ता यावत्कर्वात् "सुत्तजानन्तरुसिय हेमजानगदक्स सासिक्सिन्सिनी सपटाजासपरिक्षेत्रा" प्रत्यादि प्रागुक्त सर्वे द्रष्टव्यं यावहसदन्तसमानाः प्रचादा है यमक के पायुष्मन् (तेमुखं बागदन्तएम्) इत्यादि, तेयु नागदन्तकेषु बहूनि रजत मयानि सिक्ककानि प्रचप्तानि तिपु च रक्ततमयेषु सिक्ककेषु बहवी बहरीवैह्यंमयी वैह्यं रामारिमका धूपघटिका (काचागुरुपवरकुन्दुरुक्कधूवमधमधेन्ते)त्यादि माग्वत्,नवर (बाबमण्डिन्तुर करेंब)मिति वृश्वेन्द्रियमनीनिवृ तिकरेंब (तिसिष)मित्यादि तैयां दाराबो प्रत्येक सुमयी पार्वयी रिकेक नैविधिकीमार्वेन विधाता विप्रकारायां नैयेधिक्यां पीकृषश्रात्मध्यकापरिपाटपः प्रजाताः. ताम्च गासभिन्जका सीलयां छिसतास्मानिवेगकपया स्थिता सीलास्यिताः, (सुपदक्षियास) इति सुद्ध मनीजतया प्रतिष्ठिता सुप्रतिष्ठिता, (सुपन्निक्यां ) सुप्य, प्रतिप्रयेन रमणीयताया भत्रकृताः स्वसक्कृताः (बाबाविषरागवस्थान) इति नानाविधी नानाप्रकारी रागी वैधां तानि नानाविवरागाचि तानि वसनानि बस्वाचि यासां ता स्तवा(वाचामल्यपियंबाती) इति, नानाकपानि मास्यानि पुष्पाचि पिनद्राति चाविहानि याची ता नानामास्याविनहाक्सांतस्य परनिपातः। सुखादिदर्भनान्व (सुद्दिगिनमसुमन्भाष) रति । सुप्तुगृह्य सुष्ट् भीममं मध्यं मध्यभागी यासां ता तेइनीसरचीनइंसांबाहरः परि चंतिएयरकारसरसपांडं संस्थानरः एडियाहरः समस्तवसुरलमयहरू निर्मेसकै घठारांमठाराके भर्च कपके कस्तीनादातप्रमांसक कच्चा केचमय पाउपावंतीतिक शांगदंतकः विषद समा कासनद्रमूलनदर्शावार्थवायमान फलना समद वसगाड्याङ्क एमजनीसक मुक्ति भन्भुगगया भिनिणिसिक्षा तिरियसुसंपग्गिष्या भन्नेपगक्षगद्वक्वा एणगन्द्रमंवाणसवियां सव्ववद्ररामया भन्का वाव पिक्ता गयदंत समाणा पर्ययत्ता समणाउसो तेसिणं णागदंत एसु वन्नवे किएकस् त्तद्व वद्वाग्वारिय मन्नदामकनावा यीन नोन्दिय सन्नि सुक्विन्न सुन्तवग्वारिय मन्नदामकनावं तेणं दाम तविणिन्मनं वूसगा सुवक्क पयर्ग मिट्या णाणाविष्व मिण्ययण विविष्व प्रारक्षार उवसोन्निय समुदया नाव सिरीए भातीव उवसोमेमाणे चिद्वति

(धन्मुरगया) इति अभिमुखमुद्रता धम्युद्रता धग्निमभागे मनाक् छन्नता इति भाव । (धमि विसिदा) इति चिमसुद्धं विषयमागाभिसुद्धं निमृष्टा निगैता चिमनिमृष्टा ,(तिरिय सुसम्परनिक्षा) क्ति तिर्येक भित्तिप्रदेशै सुष्टु कतिस्रयेन सस्यक् मनागध्यचस्रमेन परिगृषीता सुसम्परिगृषीता । (घडेपुरवाडकवा) इति घवी घडस्तनयत् पन्नगस्य सम्पर्स्यार्थं सस्यैव कपाकारी वेत्रां ते प्रानि दित सरहा दीवारचेति साम, एतदेव ब्याचस्टे पन्नगाहँसंस्वामसंस्वामसंस्वाम पत्नगाइ संखाना (संबंधना मया) सर्वात्मना वज्रमया । (पञ्चा सवडा) इत्यारस्य (बावपडि इति विभेवन जातं प्रान्वत् (महया) हति चाति चाती महान्ती गजदन्तसमाना मजदन्ताः कारा प्रचारता है पायुध्मन (तिसिक बागदन्तएस्) इत्यादि तिसु नी प्रदन्तकेषुंबहन कृष्वास्तह (बहा बाधारित) इति भववन्तिता मास्यदामकनाभाः पुष्पमासासमूत्रा वर्षे हो मीलसामायसम्बतमास्य दासकसापा पर्व कोडितडालिद्रगुक्स स्तब वडा चिप वाच्या (तर्वे दामा)इत्यादि, तानि दामानि (तविकानमर्थं कूमगा) इति तपनीय स्तपनीयमयी सन्दूसगोदान्नी मगिममागे सब्दम विशेषी येवां तानि तथा चावनान्तृसकानि (सुवरवपयरगमविख्या) इति पाव्यत्रे सामस्येन सुवय प्रतरेश सुबर्णपत्रकेश मण्डतानि सुवर्णप्रतरमण्डितानि । (बासाविष्टमस्वरयस विद्वित्तकारहकार चबमीडिय समुदया) इति नानाक्याचां मचीनाञ्च रत्नानाञ्च ये विविधा विचिववर्षा हाँरै । प्रधादम सारिका चन्न क्षारा नवसारिकासी इत्यमीभित समुदायी ग्रेमां तानि तथा (जावसिरीरेर प्रतीव सबसीभेमाय चिडन्ति) पति यह यावत्कारचादेव या विमानवर्षमे न्यास्यातमिति में भूयी प्रमाणकृष्णा हे धमयीपासचाउपावंत तेक्ष्तक दारतक विदू पासकृष्ण मैपिधिकीनकृषि वक

विसर्वानहर्शीम सीमर जपरिठउ भागरेत पाजावा तेवनी परिपाटीपेकी कवी तेव नागरेता स्वातावा स्

गयाउ चटणणाउ चटविनासिणीउ चटहसमणिडानाउ चंटाइय सोमटंसणाउ उक्वाइव्कारेएमाणीउ विक्सुषणामरिचिसूरदिष्पत तथ भडिययरसिणकासाउ सिगारागार चार्ववेश पासाइयाउ तथसा भतीव २ उवसोमेमाणाउ चिद्वित तेसिणां दाराण उभउपासे णिसीहियाए तेसोनससोनसनानकडग परिवाडीतो पण्णसाउ तेणां जान कडगा सव्वरयणामया भत्याजावपिड्वा तेसिणा दाराण उभयतोपासे दुच्छ णिसीहियाए सोनस२ घटापरिवाडितो पण्णसा स्तो तेसिण घटाणां इमेयासवे वण्णावासे पण्णस्त तज्ञहा जवूण्या मयाउ घंटातोविति मराइ उनानातो णाणामणिमया घंटा पासात

भावसुपगता विमानवत (चन्दवयाष्ठ) शति चन्द्रश्वाननं सुखं याशं ता स्तथा (चन्दविनासियीज) इति चन्द्रवत् मनोदर विससन्तीरवेवं गीलाग्रचन्द्रविसासिन्यः। (चन्द्रहसमणिडालास) इति चन्द्राह सममन्द्रमी चन्द्रसमान शराट यासां ता स्तया (चन्दाहिय सीमदंसणाष) चन्द्रादिए श्रीवकं सीम सुमग कान्तिमत् दर्शनमाकारी वासां ता स्तवा, उल्काद्भव उद्योतमना (विव्सुधवमरिचि मूर्रादेप्पन्ततिय पश्चियरसण्यिकामात्त) इति विद्यातीये धना वश्चतरा मरीचय स्तेम्यी यन्च मुर्वस्य दीप्यमान वृतं तिजस्तस्मादपि पश्चिकतर सन्निकागः प्रकाशी यासां ता स्तथा (सिप्पारा गार चारुवेसा पासाद्र्यास दरिसयिनमा चभिद्धवाठ चिद्दन्ति) दृति पाग्वत (तिसिय)मित्यादि । तियां बारायां प्रत्येक मुभयी पार्वयोरिकैकनैपेधिकी भावेन या विधानैपेधिकी तस्या पीवस्यां पोइम पीइमजासकटका प्रशास्ता । जासकी जासकटका (सव्वरययामया पर्या सरहा जावप डिक्स) इति प्राप्तत् (तिसिष)मित्यादि तीर्षा द्वारार्था प्रत्येक सुभयी पार्वियी दिधाती नैये धिक्या पोइम पोइमधवटा परिपाटया प्रश्नप्ताः। तासी च धवटानामय मेतदूरी बखावासी वर्षकनिवेश प्रचान स्तदाया नाम्बूनदमय्यो धर्यटा वनुमय्यो बाला नानामविमया धरटा पामा तिक क्यामय सीकानक्वियक स्था वैक्येरलमयी धूपनीयटीक्कतिकेकवीकक कृष्या गुरू प्रधान चीसु गुदवीरीय सिल्बारस तिकनक्ष्मपकारी मधमधायमान गंधनक उत्कट्टपयक्करीमनीकरकक सुगोधगोधकंकरीगोधवर्तकक् गोधनीवातीकपक्क प्रधानकं मनीककं मनीकरकं नासिकानकं मननकं सुखकपनावरः गंधरं करीतेरहुकहामदेशमितदः सवसरः चिरू दिशरः वसीपयकीपूरतायकां सवस्य चधमुसीभायक्रवरीसीभायमानवकारक्क्कक तक दारनक विक्यासक विकृतियेधकीनक्रसानक विषद् मीचदर पूतनीनी परिपाटी पंक्ति कही तेड पूतनी मीनाद रहीतहद रूडीपरियापीहर भवरचेतकाररचनंकृतकर पमेकरंगर रंग्यावस्तपिरिकर पमिकप्रकारर पूसनी मालाकंटर

जमन जूयन विश्व पत्भुणयपीणरहय संहियपीवर पयोश्रान रत्ता वंगान पिएयनेमिन मिन विसय पमत्यनक्षणमंत्रेन्नियग्गिमिर यान इसिं पसोगवरपायवे समुहियान वामन्त्यगिश्यगमानान इसिं पन्नत्यिकद्वक्ष चिहिएनूसेमाणीन विव चक्क्सूनोयण नेमाशि पर्णामणं खिन्ममाणीन विवपुठविपरिणामान सासयमावं मृत

स्तवा (पामेशगन्नमसन्वयसवद्विय चन्नुववयपीबर्ड्य सच्छियपीवरपयोद्याङ) पीनं पीवर रचित मंस्वितं संस्वानम् वकाभ्वान्तौ पीनरचितसंस्थानौ चामेसक चापीडः ग्रेवरक द्रस्यर्कः। तत्व वसस्युगसं समग्रेशीनं यत् युगस् तकत् वित्ति ती वहस्वभावानुपवितन्नविद्रभगवानिति भावः। पान्यतन्तरी पीनरचितसंस्वानी स पयीषरी यासां ता स्तवा (रचारच्याच) सति रजीव्याभीनवनीया न्तक्षी वासी ता स्तवा,(प्रसिवकैसिन) इति प्रसिताः कृष्याकेमा वासी ता प्रतितकेवाः । एतदेव सविजीवमान्त्रवरिः (मिछविसयपसत्यस्वस्त्रम् संवेह्नियग्गसिरियास) मृदयः कीमसा विश्वदा निर्मेताः प्रमस्तानि ग्रीमनानि चस्फुटितागुल्ब प्रतीतानि खद्यचानि येवां ते प्रमस्तक्षयाः संबेदिकता संबृत मगुं वेशां ते संवेल्सियागुः शिरचाः कीमा थासां ता मृतुविभदमग्रतसस्यवनवेनिस्ततानु किरजा, (देसिं पासीगवरपायवेसमुद्रियान) देयत् मनाक् पशीकवरपादपे समुपस्तिता पात्रिता र्षवदभोक्रवरपादपसमुपस्तिता स्तवा वामवस्तेन गृष्ठीतमये बाकायाः शास्त्रायाः चर्वादश्रीव पादपस्य यकामित्ता नामकृतगृष्ठीतामाचा , (ईसि चडत्यिकडम्सचिडिए विन्तसिमाबीच नि)नेति र्वत मनाक भवतिर्यक चलित मचि येतु कटाचकपेतु चेप्टितेषु तैम् व्ययन्यक्य मुरस मानाम नांसि (परुद्धन्त्रीयवर्षेमा हि चयवसपर्वद्धिन्धसावीत विव)चन्तसन्त्रं परस्पर चत्रुवां सीक्तनेनाव स्रोजनिन हे सेमा संबत्तिपासी सिद्धमानाहान किसुहा भवति, एवं नामत स्तिर्धंग विस्ताचि कटाचे परस्पर मधनीकमाना चवतिष्ठन्ति यदा भूनं परस्पर सीभाग्या सदमत स्तिर्थेण् विक ताचि कटाचै परस्पर खिद्यन्ति इतित (पुढियरियामान) इति पृथिवी परिवामस्पा, माग्वत

रातद पीछद पठकद पूर्व प्रवासवायमान प्रमाशाना समुद्रवसगाडीहर ते प्रमासीनई रातास्वयंनीस्वायम्मतिक स्वासंनीयानवीद मिठितहर प्रपृहेददाप्रेवना दारद्वारिसीमित हर विद्वाद सिन्द वादकी ते रामदासद हर तिद्वादी कीनन्द मनतैमुखकपन्द पद्यक स्वास्व काल्य काल्य स्वास्व स्वास्व काल्य स्वास्व स्वास्व काल्य स्वास्व स्वास्व काल्य स्वास्व काल्य स्वास्व स्वास्व काल्य स्वास्व स्वास्व काल्य स्वास्व सिन्द स्वास्व काल्य सिन्द स्वास्व काल्य सिन्द स्वास्व काल्य स्वास्व काल्य सिन्द स्वास्व काल्य सिन्द स्वास्व काल्य सिन्द स्वास्व काल्य स्वास्व काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य काल्य काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य काल्य काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य काल्य काल्य काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य काल्य काल्य काल्य सिन्द काल्य सिन्द काल्य काल्

गयाच चदणगाच चदिवनािसणीच चदहसमिणिहानाच चदािहय
सोमदंसणाच छक्वाद्वून्भोएमाणीच विन्भुषणामिरिवसूरिदणंत
तेय महिययसिणिकासाच सिगारागार चार्वसे पासादयाच
तेयसा भतीव २ छवसोभेमाणाच चिद्विति तेिसणं टाराण छभउपासे
णिसीिह्याए तेसीनससोनसज्जानकहग परिवाहीतो परण्यत्ताच तेणं
जान कहगा सव्वरयणामया भत्याजावपहिस्वा तेिसणं टाराण
छभयतोपासे दुह्च णिसीिह्याए सोनस२ घटापरिवाहितो परण्यत्ता
त्तो तेसिणं घटाणं इमेयास्वे वर्गणावासे परण्यत्ते तज्जहा जंबूण्या
मयाच घंटातोविति मराई छनानातो णाणामिणमया घटा पासात

भावमुपगता विमानवत (चन्दणकार) श्रति चन्द्रश्वाननं मुखं यासां ता स्तवा (चन्दविखासिक्षीर) इति चन्द्रवत् मनोद्दर विश्वसन्तीत्येवं भीलाभ्रचन्द्रविद्यासिन्यः । (चन्द्रहसमयिडालास) इति चन्द्राई सममष्टमी चन्द्रसमान ससाट यासां ता स्तथा (चन्दाहिय सीमदंसवार) चन्द्रादि पश्चिकं सीम सुमग' कान्तिमत् दर्शनमाकारी वासां ता स्तथा, छक्काद्रव छथीतमना (विक्रमुखबमरिचि मृर्गदिप्पन्ततिय पश्चिययरस्यिकाभान) शति विद्यातीये धना वहस्ततरा मरीचय स्तिस्यी यन्च मूर्यस्य दीप्यमान वृतं तेजस्तस्मादपि पविकतर सन्निकामः प्रकामी यासां ता स्तया (सिप्पारा गार चारवेसा पासाद्रयाच दरिसचिज्ञा प्रिक्ताच चिहन्त) इति प्राग्वत् (तिस्य)पित्यादि । तियां बाराचां प्रत्येक सुभयी पार्थ्ययोरिकैकनैपेकिकी भावेन या विधानैपेकिकी तस्या पीइस्यां वीड्म पीड्मजासक्टका प्रमुप्ता । जासकी जासकटका (सव्वरवयामया चरवा सवडा जावप डिक्क्मा) इति प्राप्तत् (तिसिष)मित्यादि तेवां दारायां प्रत्येक सुभयी पार्वेयी दिधाती नेवे विक्या पोइम पोइमधवटा परिपाटय प्रश्नप्ता । तासां च वयटानामय मेतदूपी वर्षांवासी वसंकिनवेश प्रचप्त स्तदाया लाम्बूनदमय्यो धगटा वनुमय्यी सासा नानामशिमया धगटा पाखाः तिक कपासय सीकानकविषक धवा वैकूर्यरत्नसयी धूपनीष्ठटीककतिकेवनीकक खूप्या गुरु प्रधान चोच्च गुदवीरिय सिल्हारस तिकनक्ष्रूपकारी सधमधायमान गंधनक उरकच्टपयक्करीमनीकरकक सुरोधरांधर्कारीगोधवतंत्रकः गांधनीवातीकपक्तः प्रधाननः मनीकातः मनीकरः नासिकानकः मननकः सुखकपनावरः गोवरं करीतिचनुकडामदेशमितदः सवलरः चित्रू दिशवः वसीपयकीपूरतायकां वस्यच अधमुसीभायद्रकरीसीभायमानवकारदृद्रहेद् तेद दारनद विद्यासद विद्**ने**पेवकीनदृष्टलानद विषद्र मोनदर पूतकीनी परिपाटी पंक्ति कड़ी तेड पूतकी सीकाद रडीतळद कडीपरियापीळड भतदर्भसकारदर्भसंकृतकदः भनेकरंगदः रंग्यावस्त्रपिष्ठदः भनेकप्रकारदः पूसनी मासाकंद्रदः

तपनीयमय्या गृष्याचा यासु ता पवचिन्वता स्तिष्ठन्ति रज्ञतमय्योरच्ज्रच (ताचर्च धवटाच)दायादि ताइव (धपटाचचन्तरा)मेधस्येयाति दीधे स्वरोगामां ता मेधस्यरा । इंसस्येय मधुर स्वरोगामां ता इंसस्यरा सिइस्येय मधुर स्वरोगामां ता मिइस्यरा एवं इन्हिमस्यरा निह्नस्यरा दादा विच्नू यूर्णमेस्यरा ता निह्नस्या मंचु प्रियस्यरी वासां ता मंचुस्यरा एवं संस्वरोगा कि बहुना सुस्यरा सुम्बरफ्रीया। (उराक्षण)मित्यादि प्राग्वत् (तिस्य) मित्यादि । तिवा वाराचां मत्येक सुमयी। पार्क्यरी विच्याती नैवेधिक्यां वाइम्म वीव्यवन्ताना परिवारया प्राच्यता। ताच्च वनमास्या मानाहमाचां मानासतानां च यानि किसस्याति वे च पद्धवासी सामुक्या। सन्ययाभागा। (इप्पयपरिभुक्तमान्य सीमन्त सिस्यरीया) इति वर्षये परिसुक्तमाना। सत्ययीभागाना पर्ययपरिभुक्तमान्यीभागाना चत्रपद सर्वाका (वासाद्या) इत्यादि पदचनुष्टयं पार्व्य (तिसिचं दाराच्य)मित्यादि । तिवा वाराचां मत्येकसुमयी। पार्व्यपरिकुक्तमेवियादि । तिवा वाराचां मत्येकसुमयी। पार्व्यपरिकुक्तमेवियादि । तिवा वाराचां मत्येकसुमयी। पार्व्यपरिकुक्त मेवियियी तस्या वीववियय। चाष्ट च जीवा सीवामिगमम्वरीकाकारः मत्वच्यी पीवविययेवावित । ति च मत्वच्यका प्रत्येकस्वर्यन्तीयाति

बांधीकरः सुरुरगुषिवायीग्यकर् करिप्रदेशकर जेवनी धासिसकस्वारकारेटोपेश्त्यकं तेव जमम ज्याससमाविरकातिकनावाटका धतित्व वा स्वकर्यक्षक क्षत्रंसंस्थानज्ञेवर् पीवरकपश्चितकविनकर पर्याक्षरस्वनत्त्रेवना रातावर् मेवनापूजवाज्ञेकराजाश्वाकर क्षेत्रज्ञेवना कीमलिनर्मकप्रसम्भाषिक यमित्रतेवरराज्ञेर्पकर्वाजीवसीकरकेवकां एक्वामस्तकनाज्ञेसक्वरज्ञोवक धरीकनुष्मविधि श्वारितकरकावर वार्थिगुवीकरवृष्मीसस्वाज्ञेयक श्रीकर मृष्टक कटाचनक्रकीव्यक्रसीलांबीक्रदेव जोयणासयवाचन्त्रेण सन्व वद्दरामया पत्या जावपिड्रस्वा तेसिण पगठगाण उर्वारयत्त्रेय २ पासायवर्डेसगा परणक्ता तेण पासाय विस्ता पहा द्रज्ञाइ जोयणसयाद उट्ट उन्बत्तेण पणुवीसजोयण सयं विक्स्त्रभेण पन्भुग्गयमूसियपद्दसियाविव विविद्रमणिरयण भक्ति विक्ता वाउद्दुर्यविजय वेजयती पदागक्ताइ क्रक्तकिया तुगा गगण

योजनमतान्यायामविष्कंभाभ्यांपेचविंगं पञ्चविंगत्यधिकं योजनमतं वाइच्येन पिषडभावेन (सत्व वदरामया) इति सर्व्वातमता ते प्रकपटका वज्जमया (पत्यासपद्दा) इत्यादि विभेषण जातं प्राग्वत् (तिस्यापदगाण)मित्यादि तेषांपक्रपटका वज्जमया (पत्यासपद्दा) इत्यादि विभेषण जातं प्राग्वत् (तिस्यापदगाण)मित्यादि तेषांपक्रपटकानं ध्यिपस्येकं इद एक प्रति मत्येकमित्याभिसुद्ध्ये वर्षे मान प्रतिमन्द्रः समस्ये तेन वीप्सायां ततो वीप्सा विवचायां दिवचनं प्रासादावतंसका प्रण्वाता, प्राप्ताता विच्चायां प्राप्तादावतंसका प्रण्वाता, प्राप्तात्वतंसका प्राप्तादावतंसका प्राप्तात्वतं विच्चायां प्राप्ताद्वतंसकी प्राप्ताद विक्रेष्वावतं विच्चायां प्राप्ताद्वतं विच्चायां प्राप्तावतं विच्चायां प्राप्तावतं विच्चायां प्राप्तावतं विच्चायां प्राप्तावत् प्रमुखता प्रवास्त्र स्वाप्तावतं प्रमुखता प्रवास्त्र स्वाप्तावतं प्रमुखता प्रवास्त्र स्वाप्तावतं प्रमुखता प्राप्तावतं विच्चायां क्षाया प्रमुखता प्राप्तावतं प्रमुखता विच्यायां क्षायां प्रमुखता विच्यायां विच्यायां विच्यायां विच्यायां प्रमुखता विच्यायां विच्यायां विच्यायां प्रमुखता विच्यायां विच्याया

तावनः चूसतीजनयी चत्ये वासंकारवचनदंवांकीनः वारिनद्विधीकवेकद्वीरवीनयी तेष्ठपूतकी मार्षामाष्टिभाषवासीटपंवावपापागिवविज्ञानद्दिन वहकेष्टमे वाचंकार तेष्ठपूतकीलपित्रमयवीका मनवपरियामकदं सान्वतभावपतिप्रयोक्त सनवपरियामकदं सान्वतभावपतिपामीकदमान्वतीदृत्यय चंद्रसरीपुस्यक्षत्रज्ञेष्ठन् चंद्रनीपरिमनीष्ट रिव्यासकद्वेष्ठन्द्रप्रवाचित्रमानिकतायक्तियानि विवयविक्रत्येष्ठन्द्रप्रवाचित्रकर्त्तेष्ठक्ति विवयविक्रत्य प्रवामनिक्षयक्षित्र विवयविक्रत्य प्रवाम निवयविक्रत्य प्रवाम क्ष्यविक्रत्य प्रवाम क्षयविक्रत्य प्रवाम क्षयविक्रत्य प्रवाम क्षयविक्रत्य प्रवाम क्षयविक्रत्य स्वयविक्रय स्वयविक्यय स्वयविक्रय स्वयविक्यय स्वयविक्यय स्वयविक्यय स्वयविक्यय स्वयविक्यय

तनुमण्निस्त सिस्रा जानतर्यण पन्नसमिन्नियव मिष कथन यूभियामा वियसिय स्ववत्तापोद्धरीया तिन्नम र्याणहचदिन्ता णाणामिण्दामानिक्या पंतोविच्चसण्डातविणिन्मा वानुया पत्वदा सुद्मासा सिस्सिरीयोद्ध्वा पासाद्द्या दिरसिण्निमा जावदामास्विर पगवगाणं स्वाहत्ता इत्ता तेसिणां दाराण स्मरुपासातो सोनस सोनसतोरणा पण्यत्ता णाणामिणमया णाणामिणमए सुद्धमेसुस विणविद्व सिण्णविद्वा जावपस्मन्त्याग तेसिण तोरणाणं पुरतो दो दो सानिभिज्ञयातो पण्यता स्वाहता जीत्रणाणं पुरतो दो स्वाहता स्वाहता

मबुक्तिइन्त सिइरा) इति गगनतस मन्वरतसमनुसियन्ति चपि सच्धयंति विस्नरावि येवां ते तवा जासानि जासकानि तानि च भवनभित्तियसीके प्रतीतानि तदन्तरेषु विशिष्टश्रीभानिमित्त स्त्रानि येषु ते जासान्तररत्ना । सूत्री धात्रविमक्तितीप प्राकृतत्वात् । तथा प्रकृत्यत् उन्मीतिता धन विष कृताद्व पञ्जरीनमीचिता दव यवादि कित किमपि वस्तुपञ्जरातु वंगादिमया च्हादनविश्वेवात् विद्यकृतः सन्तन्तम विनष्टकायस्वात् भीभते एवं तैपि प्रसादावतसका द्वति भागः । तदा मिववन कानि मिषकनकमय्या स्तृपिकाः भिद्धराणि येषां तिमिषकनक स्तृपिकाकाः। तथाविकसितानि वानि ग्रतपत्नाचि पुन्दरीकाचि च दारादी प्रकृतिस्वेन स्थितानि सिचकरलानि भित्त्यादिषु पुरद्विदेवा चर्ड चन्द्राध्य द्वारादियु तैत्रियमा भानाद्वपा चारचर्व भूता वा विकसितमतप्रमपुरस्रीकृतिसकरलार्ड धन्द्रचित्ता । तथा धन्तवैद्विश्चत्रसञ्जाममृजा । तथा सपनीयं सुवर्वविशेष स्तन्मय्या बाह्य कावाः प्रस्तरः प्रस्तरी वेषु ते तपनीयवासुकाप्रस्तटाः। (सुक्रफासासिस्सिरीयाक्रवा पासाक्रया) इत्यादि प्राग्वत तियां च प्रासादावतसकानामन्तर्गृमिवर्यनसुपर्युद्धीकवर्षमं सिंदासनवर्षन मुपरिविजयद्व्यवर्णनं बर्ज्जाकुमवर्षनं मुक्तादामवर्षनं च यदा प्राक् यानविमाने भावितं तवा भावनीयं (तिसिव)भित्यादि हैयां ब्राग्नकां अस्त्रेक समयी प्राप्तवेयीरिकेक नैवेशिकीमावेन वाहिका नैविधिकी तस्यों योड्मर तीरवाति च तानि च तीरवानि नानामविमयानीत्यादि तीरवववने यानविमानद्रव निरवमेषे मावनीयम् (विसिवं तीरवावं पुरती) दत्वादि तिर्मा तीरवानां पुरत परवेकं देशे मासमञ्जिक मासमञ्जिका वर्षने पाग्वत् (विसिव)मित्वादि वेवां तीरवानां पुरती दी दी नागदन्तकी प्रचय्ती तैयां च नागदन्तकानां वर्षांनी यवाधस्तानन्तर सुद्धं तवा प्रक्रन्य निर्मसङ्घडारांमडाराज्य भर्नुद्रपक्षत्र तिच्चारनद् निर्मु पासे विच्च उटसानदविषद मीलइ २ धंटानीपरिपाटीपंक्ति कडी शेष धंटानइ चागिकिकीसद्रशिवन धर्वकवमेवकचा तिकचैक्टर जानू नदसुनचैमधी धंटाइटर बजुरलमई सीशाइटर कहा जिमपु ठिकका इटित

पुरतोगागदतमा पर्याचा जहां है हा जावदामों तेसिय तोरयाणं पुरतों दो दो ह्य गयसघाडगायरसघाडगा किएगर संघाडगा किपुरिस सघाडगा महोरग सघाडगा गथव्यसघाडगा उसभसघाडमा स्वरयणा मया चत्या जावपडिक वा एवविहीतो पतीतो मिहू याद तेसियां तोरयाया पुरत्तो दो दो यागनयाउ दो दो चसोगनयाउ पउमनयाउ जाव सामनयाउ णिच्चगुकुमियाउ जावपहिक्वा दो दो वंदणकनसा

नवरमग्रीपरिनागदन्तका न वक्तव्या सभावात् (तसिष)मित्यादि तेषां तीरसानां पुरती धी दी

इयसंवाटी संवाटमनी युग्म बाची यया साधुसंघाट इत्यव तती हो हो इययुग्म इत्यर्थ । एवं गजनरिकंपुरुषमधीरगगन्धर्वेवृषमसंघाटा यपि वाच्या । एते च कयं भूता (सव्वरयकामया चत्वासवदा) दत्यादि पाग्वस् यया वामीयां दयादीनामच्टानां संघाटा सहा स्तथा प यापेक्षयोपि बीययोपि सिद्युनकानि च बाच्यानि तह सेघाटा समाननिष्णयुग्मक्रपा पुष्पावकीर्यंकाश्च एका दिज्यवत् स्थिता । योचि पंक्तिरमयो पार्ययी रैकैकयो सिमावेन यत् योचिरयं सा वीथि । स्त्री परुषयग्रमं मियुनकम् । (तैसिब)मित्यादि तैषां तीरवानां पुरती है है पद्मलते यावत्कारवास् है ही नागसते ही ही पामीकलते ही ही चम्पकलते ही ही भूतसते ही ही वासन्तीसते ही है कुन्दसते हो हो चित्रमुख्यकत्तरे चति परिगृषः। हो हो स्थामसते एताप्रच कर्य भूता चत्याहः। (बिन्नं क्रममियाए) इत्वादि यावत्करवात् "बिन्नं मष्ठशियाण बिन्नं सवद्याण विन्नं यवद्याण बिन्नं गुरुक्याच विन्तं समित्रयाच विन्तं सुयसियाच विमा गिन्तं गमियाच विन्त प्रम मियास विस्तं सुविमत्त पिडमञ्जरिविडसमधरीत विस्त कुसुमियमत्तियस्ववद्ययवद्ययः गुलक्य गीकिय विश्वमिय प्रविभक्त प्रविभक्त प्रविभक्तियंसगधरीए" इति परिगृद्धति चस्य स्वास्थानं प्राग्मत् पुनः कर्यं भूता शत्याशः (सव्वरयणामया जावपश्चिकवा) शति भवापि यावतः करबात "धच्छा संग्रा" इत्यादि विभेषय समूच परिगृष्ट स च प्राग्वहावनीय (तैसिय)मिस्याटि तेयां तीरणाना पुरतः प्रत्येकं ही ही दिक्सीवस्तिकी दिक्सोचकी ते च सर्व्वे चास्वृनदमया क्वसित वाठ (सव्वरत्नामया प्रका) इत्यादि ही ही बन्दनकसभी प्रभावती। वर्धकवन्दनकसभानां तिमज तियद्रपंचवर्षमूबगूबीहदमाचा तिवनदं तीरयनद पागिस विद विद धीडाइस्तीनुस बाटकयुगमएतसरूपकेकरूपासर एकेकुसनुष्यनुंयुग्म किंनरदेवनुयुग्म किंपुरुष देवनस्युग्म

महोरगहेबनुयुग्म गंधवेदेबनुयुग्म वृषभनुयुग्म समस्तरत्नमयकै निर्मेसक्य घठारामठाराककः भनुवपक्ष पमञ्जीरक पागसिक्यादिकनाबिद्रविद्यस्तिक्यः मियूनवसमा निर्मय युग्म वर्गतेनेम्युनतेयुग्मतिकत्यः संघाकीपक्षेत्रतीरचनकः दसिर्द्योगिकिषागसि विद्वदक्षः पासः

पर्यात्ता वरकमनपरद्वाया तेरिसणं तोरणायं पुरच दो दो भिगारापरव त्ता तेय भिंगारा वरकमनपरद्वाणा जावमस्या मत्तगयमसमुसावित — समाया पर्यात्ता समया उसो तेरिसणं तोरणायं पुरच दोदो भायंसा पर्यात्ता तेरिसणं भायसायं इमेदास्वे वयावासे प्रयात्ते तंबसा तविणान्भमया पर्यावगा वेसिनयमयायमया वदरामया दोवारंगा याचा मिष्ममया वत्तवस्ता भंकामया मंदन्ता भयोग्यसियिषम्मन्नाएकायाए समयुवद्वाचदमङ्गपिदिणिकासामस्या भद्दकायसमांखा प्रयात्ता सम खास्यो तेरिस्य तोरणायं पुरच दोदो वद्दरप्याभा धानाप्रयात्ता तेष्य धाना मत्यातत्त्विसानि तद्वस्थयद्व पिद्यायाविवचद्व ति सव्ववकृष्य

(वरकमसपरकाया) इत्यादि रूप सर्वे प्राप्तनी बन्नव्या (तिसिय)मित्यादि ही भूष्मारी तिवामपि कसमानामिक वर्षके ब्रह्मस्यी न वर पर्यन्ते (मङ्ग्रामत्तगय मङ्ग्रह्मकृति समाचा प्रवत्ता समबाजसी) इति बक्रव्यम् । (मत्तगय महासुदागिद्र समाबा) इति मत्तीयीगजस्तस्य महत् पतिविधार्च यत् मुख तस्याकृति राकारस्तरसमाना स्तरसङ्गाः पचप्ताः । (तिसिच)मित्यादि तेर्चा तीरकानां पुरती ही ही धादर्मकी प्रचारी तेवां चादर्मानामय मेतद्वपी वर्षावासी वर्षकर्निके मचान स्तरावा तपनीयमया प्रकरवका पीठविशेवा चष्कमयानि चष्करत्नमयानि मरहज्ञानि यब प्रतिनिम्न सम्मृति (चर्चीग्यसिय चिम्मकाए) इति चन्नवर्षसम्बर्धवर्तं भानेक्त प्रत्ववः। मूत्वा दिना निर्मोजनमित्यवं । भवधवितमाबी भनवधर्वित निर्मेशा तथा बाययासमनुबद्धा युवा (घन्दमयबन्त परिविकासा) इति चन्द्रमबङ्गसङ्गा (मङ्गा)मङ्गातिमयेन मङ्गानीईकायसमाना कायार प्रमाचा प्रचारता हे यसक है चायुष्मन (तिसिक)भित्यादि तेवां तोरकानां पुरती है हैं बसुनामे बैजुमयीनाभिर्यंधीसी बजुनामे स्थाति प्रज्ञापीनातिबस्यासानि तिष्ठन्ति (परवतित्विषय संदुत्तवहसंदहपदिपुणवादिव चिट्टन्ति) चन्द्रा निर्मेशा सुदृस्फटिकवत् विकटिता स्त्रीन बारान् कटिता चतएव नससंदर्धाः । नसा नसिकासंदिध्याससलादिभिवनुस्विता येथां ते तका सुस्रादिदर्भनात् क्सान्तस्य परनिपातः। श्रहेस्तिहटितैः श्रास्तितंतुन्ते मंस्रसंदर्धः परिपूर्वानव पृवित्रीपरिकासकारिकः। तानि तया केवतसीव साकाराचीस्तुपमा तवा चाकः (सव्यक्तस्नूककः पर्तेकंनामसताहर येविभावरं जिन्नव्या ये विक्रवतिकती अभीकसता दवी स्त्रीपुरवनुपद्मसता जिडांचगद्र सामसता स्नेडचतानित्यद्रश्यक्तिमहित गुक्सडित्हद्र भर्मुद्रप्रहर्षेड्न तीडतीरन पागसिद्रहरू चंदनसर्वीत स्तम बद्धा तेडकसमनद्र बमलमांडदमबांडद तेडमद्र तीरयनद भागिन बहुबह मिनार कचा तिङ भिगार प्रधान कमसङ्क्रसदांसचित कमसनुढांकनुई मीटा

मया जावपिंदिम्बा मह्या २ रह्वक्क समाणा पर्यणत्ता समणा उसी तेसिण तोरणाण पुरं दो दो पाइंड पवत्तातो ताडणपाइंड पच्छादम पिंद्वहत्याड गाणाविद्दसम पच वर्यणस्स फलहरियस्स वहूपिंद्वपुर्यणां विविविद्वन्ति स्वयं गामहंड महतीं मो किन्न वक्कसमाणीं पर्यणत्तां समणां सा तेसिण तोरणाणं पुरतो दो दो सुपितिहुंगा प्रयणत्ता तेणं सुपितिहुंगा गाणाविद्वपसाइंग भंदिविरह्या द्व चिंह ति स्वो सिंद पिंद्यपुष्णा सव्वस्यणा मया प्रत्या जाव पिंदिम्बा तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो मणोगुनियातो

मया) सवातमना जाम्बूनदमयानि (पत्याधयका इत्यादि पाग्वत् मक्या मक्या) इति पतिशयेन मक्याना स्वान्त प्रचलसमानानि मक्यतानि हे यमच हे पायुप्पन् (तिस्व)मित्यादि तीयां तोरवानां पुरती हे हे (पाइव) इति पान्नी मक्यते ताइच पान्नर (पाच्छादग पिक्टित्याव) इति खच्छपानीय पिरपूचा (पाष्पाविक्तम प्रचलिदस्स बहुपिक्षपुरवाछ विवे)ति पत्र पप्टी नृतीयार्थे बहुववनिजे वचनं प्राकृतत्वात् नानाविष्टे फसकरिते करित्रक्तेः सहुममूर्त प्रतिपूर्वाहव तिम्हित्त न सनुतानि किन्तु तथांक्या शास्त्रतस्यगाना पृथिवीपरिवामा स्तत छपमानमिति (सव्वरयमानहेल) इत्यादि पारवत् (पहरेते के सित्यादि स्वां तरिष्ठानां पुरती हो सुमित्यविक्ती पाष्पारविशेषी प्रकृति प्रवादि स्वां तीरवानां पुरती हो सुमित्यविक्ती पाष्पारविशेषी प्रकृति ती च सुमितियविक्ता सुम वीपिष्पातिपूर्वा नानाविष्टे पण्यवर्षी, प्रसाधनभावकेश्व बहु परिपूर्वाहव तिम्हित्य स्वमा भावनामाग्वत् (सव्वरयवामया) इत्यादि तथैव (तिस्वा)नित्यादि । तथां तीरवानां पुरती हो हो

इस्तीनामुखनायाकारजीवडां कथा यहीयमयीयाक्यावंती तेहनह तीरयनश यागिल विदर यागीला कथा तेहनु यागीलानु यागिल कहीसहतेहवछ कर्यक्रवसेपह कथुतिकहडकह तपनीय सुवर्यमय पीठिवियेपहायीनुवर्सणुं वैद्येरत्नमय यांमायागीलागंडनुं मूबिगृहवायीग्यमदेशवनुमय नंमाहायट यनिकमियमय मृखनादिरुपयवर्यवन यक्तरत्नमयरापहंकरीमांजवछ तेयहंकरीनिमसं ह्योदिनहकरी यनुवरुहरुमुक्ति चंद्रमंडस स्वीयोद्यस मोटाक्टर यहं सरीरममायहं कथा यहोयमयी याख्यावंती तेहनह तीरयनहं यागिलवह वह २ वजुमानामिक खेएहतीएहवी यालकथा वेहयाल निर्मेसप्रिकसरीयाहरूबियवेशकाकहर एहवसाचिनातंदुस नवह करी बीवा एकवह तंदुसरकरी जांचीनह मराजनथी इस्तु प्रेष्टासंतर्यायकीरिह्यह समस्ततियानं संयूनंदर सुवर्यं मयहर तिजपूज्यह मसुंद्रप्रकृष्ट मोटा स्वान्यक्रपहर्त जिवहा कर्या यही यमयो तेहनह तीरयनह यागिल वह बहुपाडीकरी विह पानी निर्मक्षपीक्ष प्रिपृष्ट परणसातो तेमुण मणोगुनियासु बद्दवे सुवरणक्ष्यमया प्रकार परणसा तेमुणं सुवरणक्ष्यमए सुफनगेसु बद्दवे वदरामया बाम दंतगा परणसा तेसुणं वदरामएसु णागदंतगेसु बद्दवे रययामया सिक्करंगा परणसा तेसुणं रययामयेसु सिक्कगेसु बद्दवे किर्द्य सुन सिक्कगवियासाणीनसुत्त सिक्कगवित्यसा नोडियसुत्त सिक्कग गवित्यत्ता दानिहसुत्त सिक्कगविस्ता सुकिन्नसुत्त सिक्कगव त्यिता बद्दवे वायकरगा परणसा सब्वे वेदिनया पत्या जावपहिदवा तेसिण गोरणाण पुरतो दो दो चित्तारयण करदगा परणसता सेच

मनोगृक्तिके प्रचारी मनोगृक्तिका नामपीठिका छक्तव्य जीवाभिगमम्स्टीकायां मगोगृक्तिका प्रितिकेति ताइच मनोगृक्तिका सर्वातमना वैद्यंमयी "इच्छा" इत्यादि पाग्वत् (तेसुवं मद्योगृक्तिका सुवक्ते) इत्यादि पाग्वत् (तेसुवं मद्योगृक्तिका सुवक्ते) इत्यादि पाग्वत् स्वातम्या सुवक्ते इत्यादि पाग्वत् स्वातम्याति तेषु सुवक्ते इत्यादि पाग्वत् स्वातम्यात् सुवक्ते स्वातम्यात् सिवक्तिम् प्रचाराति तेषु च नागदन्तिका सम्बद्धाति प्रचाराति तेषु च नागदन्तिका सम्बद्धाति प्रचाराति तेषु च राज्यसयेषु सिक्तकेषु वक्ष्यो वातकरका सम्बद्धात् प्रचाराति तेषु च राज्यसयेषु सिक्तकेषु वक्षये वातकरका सम्बद्धात् प्रचार्वे । प्रचारा स्वात्मया (क्रिक्त सुवक्ते) स्वात्मय सम्बद्धाति गान्यति सिवककेषु गविकता स्वात्मयाविकता प्रचारात् विक्तिका प्रवे नीचमूल सिक्कता प्रवाद्धाति भावनीयम्। ते च वात कर्त्वा सर्वात्मता वैद्याया (प्रत्या) इत्यादि प्रावत् (तिस्व)सित्यादि । तेषा तोरवाना पुरती हो हो होत्वती पारवर्वमृती राज्यस्व मान्यती (सिवक्र)सित्यादि स्ववा राज्यस्वत्रस्त

हा शाह्यको परिवर्धा स्वार्ट पेववर्धा सीलकृतक प्रवादा (स्ववाकासर) इत्याद से वदा एवरपुर्ति वह प्रवेद प्रविद्या स्वार्ट पेववर्धी सीलकृतक प्रवादा प्रवेद प्रविद्या स्वार्ट पेववर्धी सीलकृतक प्रवाद स्वार्ट स्वार्

हाणामए रणो हाउरत चक्कविष्टसः चित्ते रयण करहए वेत्तिय मणी फानिह पहनपच्चोयहे साएप्पभाए पएसे सव्वड समतातो भामित उज्मोद तव तिष्पभासित एवमेव ते विवित्तारयण करहणा सातिष्पभाए तेपएसे सव्वड समता भासित उज्मोवित तवित पणा सित तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो ह्यकठा किएण्एकठा किपुरिस कठा महोरणकठा गधव्यकठा उसमकठा सव्वर्यणा मया पत्था तेसिण इयकेठेंसु जाव उसमकिठसु दोदो पुष्पचेगरीच मन्नचगरीच गध्योरीच चुण्णचेगरीच वक्कचगरीच पामरणचगरीच सिहत्थ

चक्रवित्त नश्चतुर्पुं पूर्वापरदिचयोत्तर कपेषु भन्तेषु पृथिवीपर्यन्तेषु चक्रे य वितितु शीस यस्य तस्य चित्र भारचयमुती नानीमिषमयत्वेन नानावर्षी वा विरुत्तिय मेशिफालिय परसपन्चीयही) इति बाधुल्येन वैद्यमिकाय (पालियपडचपच्चीयड इति फाटिकपडलावद्यादितः साएपभाए) द्रत्यादि स यया राच्चम्बतुरन्त चक्रवर्त्तिन प्रत्यासन्तान् प्रदेगान् सर्व्वतः सर्व्वासु दिख् समन्ततः सामस्त्येन भवभासयित एतदेव पर्यायवयेच व्याचप्टे, छद्योतयित वापयित प्रभासयित एव मेवेत्यादि सुगमम् । (तेसिब तोरबाब)मित्यादि तेषां तीरबानां पुरतो ही ही इयकपटी इयकपट प्रमाणी रत्नविभेषी। एवं गञ्जनरिकन्नरिकंपुरुषमधीरगगन्धर्व्व वृष्यभक्षपठा प्रवि वीच्या, सक्तव्य जीवाभिगमम् चंटीकाकारे इयकपठी इयकपठप्रमायी रत्नविशेषी एवं सर्वेषि कपठा बाच्या इति तथा चार । (सळरयवामया) रत्नविशेषकण (पत्या) इत्यादि प्राग्वत् (विसिव्य)मित्यादि तियां तोरवानां पुरतो के के चर्यार्थी प्रचायी एवं मास्यचूर्यगन्धवस्त्रामरणसिद्धार्थकक्षीम दाहरू बजनामून पाहादनर टोक्याहरू एक्वा धवा वायुकरवा कहा। समला वेदूर्यरत्नमयहरू निर्मेन्द्रका तेनपूनका भनुकपका तेक तीरव्यनक धागलि बहुतक धारवर्यकारी रत्नकरहीपा कच्चा विष्यवाद्यायात्र राजानकं बहुदसिनुधवी चववृत्तितेषनु पावचर्यकारीकरंडीच वेषुर्यरान मिबमयकूर स्पटिकमय कपमार्टिकम्बरोक्कूर श्रेष पीतानीप्रमाकातिकरी इकडीप्रदेशपति चित्रंदिसिकः समस्तपयकः दीपावक्षाच्योतकर्तः तपावकः प्रकासक्षक्षकः टांतकः तेष्रपयि चात्रवर्यकारी चिकामक्विकितपीधिकागसारत्नकरडीका पीतानीप्रभाकातिकरीतिक दूकडाप्रदेसप्रतिविक् दसिक सवस्य दीपावश्रकः छयोतकारिकः तपावश्रकः प्रकासकरणकः त्रेश्नशं तीरयनश्रयागितिकः वदः चस्वकंठप्रमाचदरत्नवसिष्वारयानघीं हसी किनग्देवकंठा किंपुरिसदेवकंठामहोर गळंठा गंधर्व देवकंठा वृपम देवकंठा सबसीवजुरत्नमयहृद् निर्मेशहृद तेष्ठ घोडलानद्रविपद सबसादकहिवाः बृषभक्छनद्रविषद् बद्भवद् पुलनी संगेरीयसगाडीक्द्रपमन मालानीसंगेरी कर्पुरादिकनीसंगेरी

चगेरीच नोमस्त्य चगेरीच प्रणस्ता सव्वर्यणामतीच प्रत्याच नार्व पहिस्ताच तासुण पुष्पचंगेरीच मुजाव नोमस्त्यंचगेरीसु दो दो पुष्प पहनगाद नावनोमस्त्यपस्गाद सव्वरयणामयाद नाव परिस्ताद तेसिण तोरणाण पुरतो दोदो सीचासणा प्रणस्ता तेसिणं सिका सणाणं वर्णाच नाव दामा तेसिण तोरणाण पुरतो दो दो स्प्यमया इत्ता पर्णास्ता तेणं इत्तावेस्निय विमनदंडा नव्यणकिषया वद रामया सधी मुंता नानपरिगया पृष्ट सहस्सवरं क्वण सनागा दहरमनयसुगंधी सन्त्रोचय सुरिभसीयनहाना मंगनभित्तिचित्ता चरागरोवमा तेसिण तीरणाणं पुरतो दो दो चामर स्वातो प्रयस्तान

इस्तचभोर्योपि बन्नव्या । पताइच सर्वा पपि सर्व्यात्मना रत्नमया (श्रत्वा) इत्यादि प्राग्वत् एव प्रव्यादीनामष्टानां पटखकान्यपि हे हे संस्थाकानि वाच्यानि । (विसिंह)सित्यादि तेवां तीरवार्ना पुरती होडी सिंहासने प्रचयते तेषां च सिंहासनानां वर्षकः प्रामुक्ती निरवृत्रेणी बक्रव्यः। (तिसिय)भित्यादि तेषां तीरवानां पुरती हो हो कही कायमये प्रचारी तानि स इहावि वेदुर्व रलमध्विमसद्यदानि आस्तृनदक्षिकानि बल्लसन्धीनि बल्लुरालापूरितदवरमस्ताकासन्धीनि सुक्रा जासपरिगतानि धव्यीसङ्ग्रादि पव्यसङ्ग्रस्थे स्वावरकाञ्चनमञ्जाकावरकाञ्चनमध्या ब्रह्माकावेड् तानि (दहरमसयसुगन्धि सब्बीसंय सुर्रामसीयसञ्जाया) इति ददैरव्रवीवरासस क्रिक्टकादिभासन सस्रती म गानिता स्तब पचा वा ये ससव इति सस्यीद्वय शीखपड शरसस्वत्यम सगर्वा वासा साहत सर्वेषु चतुषु सुरिभे बीतला च शायवा येवां तानि तदा (मधालमत्तिनित्ता) षक्टानां स्वस्तिकादीनां सम्मानानां भक्तमा निवित्त्या चिवसानीकी येवां तानि तथा (धन्दागांधी भूमा) चन्द्राकारस्थन्द्राकृति स चपमा येवां तानि तथा चन्द्रमयद्वस्वत् धृत्तानीति भावः (तिसिष्) मित्यादि तैवां तीरवानां पुरती के के भामरे प्रचारी ज्ञानि च भामराबि (धन्दप्पम वतीरादिकनीचंगेरी वस्तवंशिरी चाभरवनीचंगेरी धरवनीचंगेरी सीमपु संबीचंगेरी कडी सवता रसमारीहरू निर्मेसहरू जीवायीगहरू भक्तुवपहरू तेइनीफुसनीसंग्रेरीनद्रविषद्र सम्बन्धीसंग्रेरीहंभस कपक्र पु'नवीनीचंगरीनद्रविषे विद्वाद भूतनीचेगरीश पुष्कपडत्तकद्रकपरिशाकादनडांकवा बम्बचाठचंगेरीर चाठपडसबद्दा पुंचयीनिचंगेरी सवरत्नमयहरू जीव्यायोग्यहरू असंद्यहरू तिइनक तीरयनेक चार्गास विकेषिक सीकासय कहा तिइनुं सिकासननु वर्गक्षकपरिचंद्रकर्तिकह भ्रोक्स मात्रीदामकै तिइनि तीरण्डदः भागन्ति विद्विद् रुपामय क्रम कद्यां तिह क्रम विद्यौरानमय निर्मेसदंडसिंडतहर जेवूनदमूबर्चमधर्यिकासिंडतक्षपश्वभाग दंडचनद्विसाकामीसेधिबर्जुरानद्र ताउणं वामराउ चदप्पभ वेर्तलय वदर णाणामणिरयण खिनत चित्त दहाव चिन्तियातो मुदूमरययदी इवानाच सखक कुददगरय प्रमय मिद्रय फेणपुज सिर्णणासाउ मव्यरयणामयाउ पत्याउनाव . पहिरुवातो नेसिण तोरणाण पुरु दो दो तेनसमुग्गा कोहे सुमुग्गा पत्तसमुग्गा चोयगसमुग्गा तगर्समुग्गा एनासमुग्गा इरियानसमु ग्गा हिगुनसमुग्गा मणोसिनासमुग्गा पन्त्रसमुग्गा सव्वरयणा मथा पत्या नावपहिरुवा सूरियाभेण विमाणे एगमेगदारि पहुसय चक्कनभयाण पहुसर्यामगुन्भायाण पहुस्यंगरन नभ्भयाण कुच

वेबिसयवद्र याचामियरयण सचित चित्तदगढाव) दति चन्द्रमभा चन्द्रकान्ति वजु वेद्य च प्रतीत चन्द्रप्रभवेदूर्याचि भेपाचि चनानामिबरत्नानि सचितानि येपु ते तथा एव स्पाश्चितानाना कारा इयडा येपां चामराणां तानि तथा (मुहुमरययदी दवालाठ) द्रति मूच्मा रजतमयादीर्घा वाता वेषां तानि तथा। (सप्तप्त कुन्ददग्रय पामय महिय फेबपुञ्ज सविवागासाठ) इति यपन मतीतः, पच्कीरत्नविश्रेषः, कुन्देति कुन्दपुष्पन्दक्षरज्ञचदक्षवाः । पमृतमयितपेनपुञ्जः 'चीरीद क्तस मधनसमुख्यकेनपुरुके स्तेषाभित्र सन्निकाशः प्रभा वैषां तानि तथा । (परवा) प्रत्यादि प्राग्वत् (तिसिय) मित्यार्दि तेषां तीरयानां पुरती दी दी तैससमृहकी सुगन्धितै साधारिक मेपी सक्त व्य भीवासिगममूलटीकार्याः तैससमुद्रकौ सुगन्धितैसाथारी एवं कोप्टादि समुद्रका चिप वाच्याः। चन संगुडिय गाया। (तिक्तकोष्टससुद्वापसेवीयगतगरएसाय द्वरियाले द्विमानुए मणी सिसा पञ्जेससमुरगा सव्यरययाम्या) इति एते सर्वेपि सर्वातमना रत्नमया (पत्या) इत्यादि प्राप्तत् (मुरियामेकं विमासे एगमेगेदारि चहसर्य चक्कन्मयाय)मित्यादि तस्मिन् सुयामे विमाने पर्वेकस्मिन् चटाधिकं गतं चक्रध्वजानां चक्रातिस्वरूपविश्विपेतानां ध्वजानामेव मुगगस्य सह करीपृरीहरू मोतीरनर जालार करीचरुपेपेरज्याप्तहरू एक्संस्मनर चाठमर्धानमुबसासमाकार् तापनछक्तः कुं डीनक्विपद्रमासुं यापहनुं गंधवासतेष्ठत् क्षतनुं गंधकृतः सम्रसीक्यतुनकृविपद्र गीतस कायाकक्रजेक्नी चाठमंगचीकमांतिकरीविचित्रतकक् चंद्रमानक्र्याकारकक् तेकनकं तीरक्षमक् चागिल निक्रविक सामर रूपमूक्तिमतसामर कक्का तिक सामर संद्रमभरान वैक्यैरान वच्रान भनेकमकारदमियरिनकरी खेलितिकामसहित देशक्रकीहरी देशिप्यमानहै सस्र शकरतन जूस पाचीनाकवीचा मध्यत चमृततेषतु फेनपु स तेषसरीपाक समाविद्यमु पातन्ता रूपाबासाहातास

तेडनर् बियर्डस् सर्वराजमयहरू निमन्नहर् जीरवायीग्यहर् भसुस्पक्र तेडनर् शीरपन्र पा गिल विद्रविद सुगंधतेननाडावडाङ्ग बृटसुगधद्रत्यनोडावडाङ्ग पौननाडाबेडा चूयानी ठाटंडा चगरीं जोमहाय चगरीं प्रथमता सव्वरयणामती रात्या वार पिहरू वार पिहरू वार पार प्रथम वार पिहरू प्रथम प्रथम विस्था प्रथम विस्थ प्रथम विस्थ तिस्य वीराम प्रथम विस्थ प्रथम विस्थ विस्थ प्रथम विस्थ विस्

इस्तचभीर्योपि वहत्या । पतारच सर्वा चिप सव्वास्मना रत्नमया (चत्वा) इस्ताहि माम्बर् पव' पुष्पादीनामण्टानां पटचकान्यपि हो हे संख्याकानि वाच्यानि । '(तिसिह्रा)मित्वाहि तिर्हा तीरपानां पुरती क्के सिंकासमें प्रचारी तथां च सिंकासनानां वसका प्रामुक्ती निरवनेकी वक्काना । (तिसिय)मित्यादि तेवां तीरणानां पुरती हे हे इसे क्य्यमये मन्नप्ती तानि च इसावि वैदुर्व रलमयविमसदंग्डानि जाम्बूनदकविकानि वज्ञुसन्धीनि वज्रुरलापूरितदयडमकाकासन्धीनि सुन्ना लामपरिगतानि पद्यौसहसाबि पद्यस्वसस्यावरकाञ्चनमञ्जाकावरकाञ्चनमध्या मुझाकावेह तानि (दहरमस्यमुगन्धि सब्बीसंय सुर्याभधीयस्वकाया) इति दर्वराष्ट्रीवरात् कविककादिमाजन सस्रती न गानिता स्तव पचा वा, वे सन्तव दृति सन्तवीहर्ष वीद्वपट तत्सम्बन्धिन समस्ववी बासा सुद्धत् सर्वेषु चतुषु सुर्राभः भीतका च कायया वेषा तानि तथा (मन्नासमत्तिकित्ता) चट्टानां स्वस्तिकादीनां मध्याचानां मक्तम विक्रिस्या चित्रमासेची येथां तामि तथा (चन्दागारी धमा) चन्द्राकारम्बन्द्राकृति स चपमा शेवां तानि तवा चन्द्रमण्डस्वत् बृत्तानीति मावः (तिसिक) मित्यादि तेवां तीरवानां पुरती के के सामरे प्रचानी ज्ञानि च बामराबि (बन्दप्पम क्वीराटिकनीसंगेरी वस्तनंगी पामरवनीसंगेरी सरवनीसंगेरी सीमपु सवीसंगेरी कड़ी सुबहा रत्नमयीष्टकः निर्मेत्रकः जीवायीगष्टकः भक्षंत्रपष्टकः तेषनीपुत्तनीचंगेरीनद्रविषकः सप्ततीचंगेरीदंभसुं कपट्य पु स्रवीनीनंगरीनद्रविषे विद्विषः यूलनीर्यगरीद्र'पुण्यपटन्द्रक्षपरिवाहादनडांकवा दूमलचाठचेगेरीद्रचाठपटककद्वा पु लगीनिचेगेरी सर्वरत्नमयहरू नीद्रवायोग्यहरू मनुष्यक्र तिइनद् तीरवेनद् चार्माक नियंदिद् सीकासक कथां तेवनुं सिकासनमु अर्वेकनपरिचंद्रनतिवद भेकुस मोतीदामके तेवनि तीरण्नवः भागांस विवनिव रुपामय क्रम कवा तेव कम वेद्येररनमय निर्मेस्टरंडसहितदह संगूर्नदमूबर्डमधर्विद्धासहितकपनुभाग दंदचनद्रसिक्षाकामीसंधिवर्षुरानद्

ताउणं चामरा चदप्पभ वेर्तलय वद्दर पाणामणिर्यण खिनत चित्त दहाव चिन्त्रियातो मुदूमरययदी इवाना उ सखक कुददगरय पमय मिह्य प्रेणपुंच सिषणगासाउ सव्वरयणामया उ पत्या उनाव . पहिरवातो लेसिण तोरणाण पुरच दो दो तेनसमुग्गा को हे मुमुग्गा पत्तसमुग्गा चोयगसमुग्गा तगरसमुग्गा एनासमुग्गा इरियान्सम् ग्गा हिगुनसमुग्गा मणोसिनासमुग्गा पन्तसमुग्गा सव्वरयणा मया पत्या नावपहिरवा सूरियासेण विमाणे एगसेगदारि भट्टसय चक्क स्थाण पहसर्यामगुन्सायाण पहस्यगरन कुच

विक्षियवद्दर बाबामिष्ययण स्वित चित्तदयहात द्रित चन्द्रमभा चन्द्रकान्ति वजु वेद्द्य च मतीतं चन्द्रमधेद्द्यीचि भेपांचि चनानामिष्यलानि स्वितानि येपु ते तथा एवं स्पाप्तिवनाना कारादयहा येथां चामराणां तानि तथा (सुप्तरययदीहवासाय) द्रित मून्ता रजतमयादीर्घा वाता येथां तानि तथा। (सम्बन्ध कुन्दरगंदय प्रमथ मिष्ठ प्रेषणुञ्च स्पिणगासाय) द्रित मम्ब मतीत, प्रकोरलविभेष, कुन्दित कुन्दपुष्पन्दकरज्ञवदक्षकथा। प्रमुतमियतफेनपुष्टच चिरिद ज्ञल मथनसमुत्यफेनपुष्टच स्विपामित्र सन्तिकाण प्रभा येथां तानि तथा। (पर्या) द्रियादि मानवव् (तिस्पं)मित्यादि तथां तीर्यानां पुरती दी दी वैत्तसमुद्रकी सुगन्वित्तेषाधारविभेषी चक्रवच जीवाभिगममूक्तिकायां तैलसमुद्रकी सुगन्वित्ताधारी एवं कीप्टादि समुद्रका प्रिय वाच्यां। प्रम संगुद्रिक गथा। (त्रिक्तविद्यमुद्रापचेचीयगतगरएसाय द्वरियादी द्रिक्युन्य मदी सित्ता पष्टिकासमुग्गा सव्ययवाम्या) दति एते सर्वेषि सर्वात्मना रल्नमया (पर्या) द्रियादि प्रमुक्त विमानि प्रकेकिसम् पर्याविकं गतं वक्रवज्ञानां चक्रानिस्वस्विष्ठियोगनाः व्यवनानीव प्रमुगिविमाने प्रकेकिसम् पर्याविकं गतं वक्रवज्ञानां चक्रानिस्वस्विष्ठियोगनाः व्यवनानीव मृगगरहव्यक्षे

करीपूरीहर मीतीरनर जालार करीचछपयेरव्यातहर एकसंहसनर पाठमधानसुवर्णसमाजार तापनछहर तुं डीनर्विवरमासुं यापंडतुं गंधवासतेरतु इतनु गंधहर समसीध्रमुनर्विवर मीतस हायाहर्ग्यन्य तुं डीनर्विवरमासुं यापंडतुं गंधवासतेरतु इतनु गंधहर समसीध्रमुनर्विवर मीतस हायाहर्ग्यन्य पाठमगंदीकमांतिकरीविचित्रहर उद्गानरपाकारहर तिरुन्य तीर्यन्य पागित विद्विद वामर रुपमूत्त्वामर कथा तिरु वामर चंद्रप्रभरतन वैद्वेरतं वनुरंत पनिक्रमकारपंत्रियत्तिकरी संविविधाससिंदित दंडहर्ग्यने देरीध्यमांत्रहे सस पकरात पूल पार्यानक्षीपा मध्यछ पमृततिष्ठतु किन्नु क्षत्र समर्थन्य पार्यानाक्षीपा मध्यछ पमृततिष्ठतु किन्नु क्षत्र समर्थन्य पार्यानाक्षीपा स्थानक्ष विद्विद सुगंधितवास्त्र विद्विद सुगंधितवास्त्र विद्विद सुगंधितवास्त्र व्यवनाक्षित्र क्षत्र विद्विद सुगंधितवास्त्र विद्विद सुगंधितवास्त्र विद्यानाक्ष क्षत्र विद्विद सुगंधितवास्त्र विद्यान विद्

रायप्रभवी ।

1 28 क्सयागं क्रुत्तक्सयागं रिक्रक्सयागं सरुगिक्सयायागं सीरक्सवारं

उसइज्स्यामा चहुस्यंसेसामां चडविद्यामामा मामवरके सर्व एका मेव सपुट्यावरेण सूरियाभे विमाणे एगमेगेदारे **भसिय परिव** केल सहस्स भवती अवाय सूरियाभैविमाणे प्राणिष्टिभीमा प्राथना तिसिणं भोमाणं भूमिभागोउन्नोयाय भाणियव्या तिसिष भोमार्व वहमन्मदेसभाए प्रीहासण प्राणके सीहासण वर्णको सपरिवारी भवसेसेस भोमेस पंत्रीय र भदासणा पर्यंगत्ता तेसिणं दाराब उत्तमा गारासोत्तम विदेष्टि रवणेचिउ वसोभियात वदारवणेचि साविदेषि

कविर्क्षमञ्जितिसंकवृपमचतुर्देन्तकस्तिध्वजानामपि मत्येकसप्टयतमप्टयतं बस्रव्यम् । (एकाम्मक पुळावरेख) एवसेव भनेनेव प्रकारेब स पूर्वापरेख सङ्घूर्वि परेश्च बत्तीत इति स पूर्वाण संख्यानां तेन मूर्यांभे विमान एकैकस्मिन् दारे चर्चातिसमीति चर्चात्यधिक सन्नीत्यधीकं केतु संवर्ष भवतीत्याख्यातं मद्रा चन्येश्च तीर्यकृति (तिंधिय)मित्यादि, तीर्या दारावां सन्धीनि प्रत्येवं पश्च मीमानि विभिन्टानि स्वानानि प्रक्राप्तानि तैयां च भूमानां भूमिभागा चन्हीजाक बानविभाने बक्तज्यः । तथा च सीभौमानां बच्चमध्यदेशमागे यानि वयस्त्रिंगत्तमानि भौमानि तेवां बच्च सध्यदेशसारी प्रत्येकं सूर्योसदेशयीरयं सिंबासनं तीर्या च सिंबासनानां वर्वकीं वपरीक्तरीतर पूर्वादियु सामानिकादि देववीग्यानि मद्रासनानि च कमेच यानविमानवद्यक्रव्यानि वीर्वेड व भीमेषु प्रत्येकमेकेकं सिंदासर्न परिवाररदितं (तिसिव)मित्यादि, तेषां दारावां उत्तमा चवारा चपरितना पाकारा धत्तरस्मादिकपा वनचित् (चपरिमागारा) इत्येव पाठा, वीड्मविधै रानै रुपयोभिता स्तवाद्या (रयसे कि सावरिष्टे कि) इति रत्नै सामान्यतः कर्वेदनादिभिः यानत्करकात

सगरना वार्ववा एसदीमाडावडा वरियाधनाडावडा विग्रुसीनावावड्डा सवसित्तनावावडा सीवीरौ सननाडाबडा पीकिथागसिस्कारसर्वरत्नसयहर जिमकहर रिजपु सक्षर भन्नु वपिक सूर्वाम विर्मा नद् एकेकायोतिकदणकर् चाठनकथेचावकनिक्पद्विकत्रभंतिचकथचाददीद् एमचः नगम्बना १०८महस्त्रज्ञा १ पक्षोपकाता १ पक्षाक्रज्ञा १ प्राह्मक्रमा १ प्राह्मक्रमा १ प्राह्मका ९ ८ वृष्यव्यक्ता एकसुचाठं शब्बयाकतासबूनव् कडवा चतुर्देत्रप्रधान करतीनश्रविद्वि १ ध्वजा एबीपरि चित्रु देसिनीपीलिकानायवा सूर्याम विमानिक एकैसीमिशितकविषद यहसी यशिक कडी सङ्ख्यानाङ्क भगवंतिकडिन तिम सूर्याम विमानन पीकिनिविवद पहसिठिश्भीमाकडा देवतिक्रमकः वहसवानामुद्यामाविसासपृथ्वानव्यवसिपभोमाकक्षीमिक्रीक्षरकानवसंभावीकः तिक्रमाः भूसि भ गरानमव बसीकपरिचित्रासना संबूयासीतीसासाक इती तेषनक भीमानक ववक सम्बद्धिमागक

तेसिण दाराण चवरि भइहमग्रनगाजभया जावकत्तादकत्ता एवमेव पुट्यावरेण सूरियाभेविमाणे चत्तारिदारसहस्सा भवतीति मक्खायं सूरियाभस्यण विमाणस्य चडिदस पच २ जोयणस्याद भावाहाए चत्तारि वणसंहा परणत्ता तजहा भसोगवण सत्ति वर्णवर्णणे चंपग वर्णे भूनियगवणे पुरित्यमेण भसोगवणे दाहिणेण सत्तवरणवर्णो

वज् । २ वेद्युर्गे, १ सोहितासे, ४ मसारगल्से ,१ इंसगमें, ६ पुन्नते, ० सौगन्सिके, ० घोती रसे, ८ पहके, १० पङ्जने, ११ रजते १२ जातस्ये, ११ पङ्कनपुर्वके, १४ फाटिकेधिन पर्ग्रम् , थाडके, १० पङ्जने, ११ रजते १२ जातस्ये, ११ पङ्कनपुर्वके, १४ फाटिकेधिन पर्ग्रम् , योडपेरिष्टे (तिस्व)मित्यादि, तियां हाराणां प्रत्येकसुपरि पर्दी पदी ग्वस्तिकादीनि मध्य सक्तानि यानविमानतेरिववाद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याप्त्रम् प्रत्याभे विमाणे चलारि दारसहस्सा भवन्तीति मक्साय)मिति सुगमं, (मूरियामस्वय)मित्यादि मूर्याभस्य विमानस्य (चडिदसन्ति) चतसीदिम समाह्मतात्रस्तृदिक् तिसन् चतुर्दिम् चतम्पु दिच्च पञ्चयीजनगतानि (यावाहाए) इति वाधनं वाधा पाक्रमत्यमित्यवे । न वाधा पवाधा धनाक्रमत्यं तस्यामवाधायां कृत्विति गन्यते । प्रपान्तराख सुक्तिते मावः चस्वारे वनस्वपद्यः प्रस्ताः । पनिकत्तत्वायानासुत्तमानां मदी वहाणां समूद्यो वनस्यद्य एक्टविन सानिक वनस्वपद्या वाधने विद्यानाद्याद्यात् । प्रमोकवृत्वमधान वनमयोकवनसेव सप्तपर्यवनं सम्यक्तनं भूतवनमित्य भावनीयम् । (पुरत्यिमित्य)मित्यादि वाद्य विद्याप्त । पत्र संगृद्यावादा, (पुर्व्या चम्प्राव वाद्याप्ता भावनीयम् । (पुरत्यिमित्य)मित्यादि वाद्य विद्याप्त । पत्र संगृद्यावाद्याप्त (प्रवेत्य चम्प्राव वाद्याप्त । पत्र संगृद्यावाद्याप्त (प्रस्व चम्प्राव चम्प्राव वाद्याप्त । पत्र संगृद्याव्याप्त, पत्रविम् चम्पकवनं भूतवनमित्य भावनीयम् । (पुरत्यिमित्य)मित्यादि वाद्य वाद्याप्त । पत्र संगृद्याद्याप्त वाद्याप्त चम्पकवनं प्रस्व वाद्याप्त । पत्र संग्रप्त संग्रप्त चम्पकवनं प्रसाव वाद्याप्त । स्वत्याप्त संग्रप्त चम्पकवनं प्रसाव वाद्याप्त स्वत्याप्त स्वत्याप्त ।

पतिलिक वीसमिमीमश्सूयांभदेवयोग्य सिंशासनक्षश्च क्षश्च तिसीशासन्तु वर्णक परिवारसङ्गित यानविमाननीपरि जागवन सिपयाकता शु'सविभोमानिविधि प्रतिकः भद्रास्थपरिवारसङ्गित क्षां तिश्ना हाराग उत्तरपाकारिक सीचमकारश्च रानश्चेकरी सीमितकश्च तिकश्चश्च रानकर्वे तनादिकश्च जिश्लाशास्त्र सिकश्चश्च रानकर्वे तनादिकश्च जिश्लाशास्त्र विभागति रिष्टरानमश्चिश्च वास्तरकर्वश्च प्रवीपरिजिमपूर्व दिस्य स्वयारनुवर्णकि सिवासप्ति हुर्दिसस्थ स्वयारस्व विभागति सम्बद्ध पृथामन्द्र विभागति सम्बद्ध पृथामन्द्र विभागति विभागति स्वयं कृतिमन्तर्य विभागति विभागति सम्बद्ध स्वयारम्व विभागति सम्बद्ध स्वयारम्व विभागति विभागति

रायपत्रसी ।

174

पत्त्विक्रिमेण चपगवणे उत्तरेण चूयवर्गातेण वगणमदा सातिरेमाइ पद्यतेरसचोयण सयसहरसाइ पायामेण पचनोयणसयाइ विक्शा भेणं पत्तेय २ पागारपरिक्तिवत्ता कियहा कियहा भासावणसंह

वर्ष भूयवर्ष उत्तरिकारी) इति (मिया)मित्यादि से वनखवडाः सातिरिकानि चाईवर्योदवानि बाडाँवि दादम्योजनगतसद्वापि । पायामेन पञ्चयाजनगतानि विष्कामतः प्रत्येकं प्रत्वेतं प्रवेतं प्रति परिचित्ता पुन कर्यभूता स्तिन वनस्वयका इत्याइ (कियहा कियहा भासा जावपित्रमीववा सुरम्मा) इति यावत् करणादेवं परिपूर्वपाठः मूचिती चीना चीन्नीभासा इरियाइरिटीमान सीयासीयीभासा बिडाशिडीमासा, तिब्बातिब्बीभासा किएका किएक काया बीका बीक हाया इरिया इरियहाया सीया सीयहाया, शिहा शिहहाया सबक्रियबहिसाता परममदामेद विकुद्म्बभूया तेथं पाय वा मूचमन्ती कन्दमन्ती खन्धिमन्ती तयामन्ती पवार्व मन्ती पत्तमन्ती पुष्पमन्ती वीयमन्ती फलमन्ती चयुपुळ मुजायस्ट्रचढ भाव परिवता एगस्तनी चयेगसाइप्य साइविडिमा चयेगयर दामसुष्यसारिय घरो म सवविपुत्रवह सन्ती चित्रपत्ता चित्रसमत्ता चवार्ययंत्ता चाबार्य पियत्ताचित्रुय जरह प्रवत्नमता बन्दिरिविम-सन्त पत्तभारं धयारगम्भीर दश्वायिन्त ववद्रयायिन्त गीडियाविन्त समितवायिन्त नुवि याबिस्त विविधियाबिञ्च प्रविधियाबिस्त कुमुमिय मछलिय सुवद्ग्य बवद्य मुसद्ग्य गीविव समितिय सुर्यात्रिय विश्वमित प्रविभित्त प्रविभक्त प्रविभव्यस्तिवर्देशिय धरा । सूर्य वर्राष्ट्रव मवव ्र मुलागा की इस बीरंग भिष्णारंग की यह स स्त्रीवं जीवक बंदी सुद्ध कविस्वविष्णासस्याकार रहे व चक्कमाग क्रवर्षस सारस चर्चेगसुयविम्बुविवियरिवसङ्ख्य मङ्गरसरवाद्या संपृष्टिव देरिव भगर मञ्जयरिधञ्चकरपरित्रिन्तकप्पय कुसुमासवसीन्तु मञ्चयतुमतुमन्त गुञ्जंत देसमागा पंत्रिन्तर प्रवासना वाहित्यत्तीहत्ता प्रतिदियं प्रवेदियं प्रकृता बीरीगकासाठ क्रमा चक्रवटगा बाबाविह गुक्रगुम्ममप्रवासीविया विचित्तसुष्रकेष्ठभूयो । वाजिपुष्करिविदीष्टिया सुय सुनिवेसिय रूम्भजाण वरगा पिपिडमनीकारिम सुर्गीचे सुकसुर्राम मगकर्रव गन्धत्वीचे सुयन्ता सुकसेठकील अकृता क्षेण सगढरङजाबजुरग गिरिकविस्थितीय दंसमाब पिंडमीयबा सुरम्मा" इति । चस्य व्यास्ता इर्ष प्राचीनुषाको मध्यमे वयसि वर्त्त मानानि पदाकि कृष्यानि भवन्ति तत स्तधीयात् वनस्ववद्या पपि कुष्या न सीपचारमात्रात्ते कृष्या इति व्यपदिश्यन्ति किन्तु तथा प्रतिभासनात् तथा सार कृष्यादसायावतिभागे कृष्यामि पत्राचि सन्ति तावतिभागे ते वनस्वपशा सृत्वा प्रवमासाते भाभारी साडीबारसाखजीयनसांवपर्य पांचमैजीयन पितृसपवद प्रत्येकश्च्यारिवसी कटद करी विदित्तकृत् तेवतनपंद्रनेवापयरवकी कासवर्षिकृत् कालीकृत्रकोतिस्वृत्तनी वनन्त वर्षक्रयार्थः समयकीलायन्छ तेवननकंबमावि घयठ सेसुरमयीक भूमिमठबदेशकै लेवा सम्रा शेव यमा

## वंगण्ड तेसिणं वणसद्धां मतो वसूसमरमणिन्मा भूमिभागा पगणता

सत कृष्यो प्रवृशासी येषां ते कृष्णावसासा इति तथा। इतितत्वमतिक्रान्तानि कृष्णत्वस सम्माप्तानि पत्नाचि नीसानि तद्योगाद्रनस्त्रपद्या घपि नीसा । नचैतदुपचारमानेजीच्यति किन्तु तथावभागाच्या चाइ नीसावभाषा, समास प्राग्वत, यौवने तान्येव पद्माशि किसलयार्व रक्तत्वं चातिकान्तानि ईपडरितासामानिपाणडूनिमन्ति इरितानीत्यपदिश्यन्ते सप्त स्तद्यीगात् वनसंबद्धा चपि इरिता, नचेतदुपचारमाता तदुस्यते किन्तु तथा प्रतिभासात्तथा चाड इरिता वभासाः, तथा बाल्यादितकान्तानि वृचार्या पदाणि शीतनानि भवन्ति । सस साधीगादनस्वयदा चिप गीता इत्युक्ता नच नते गुवत स्तथा किन्तु तथैव तथा चाइ । ्गीतावभासा चिभीसमा वित्तना वैमानिकदेवानां देवीनां च तद्योगसीत् वातसंस्पर्धतस्त्रेमीता वनस्रवहा प्रवभासन्ते इति तथा एते कृष्णनीकद्वरितवर्षा थथा स्वस्वसिमन्। खस्मिन् स्वरूपे पत्यक्षय' स्निग्धा भएवन्ते तीवाद्य, तत स्तद्योगा वनस्वपटा पपि स्निग्धा तीवाद्य प्रत्युक्ता नचैतदुपचारमाव किन्तु तथावभासीप्यस्ति तत उक्तम्। स्निग्धवभासा स्तीव्रवभासा इति, इहावभासीभान्तीपि मवति यथा महमरीचिकासु जलावभास स्ततीनावभासमामीपदर्भनेन यथावस्थित वस्तुस्वकप मुपबिषतं भवति किन्तु तथा स्वरूपप्रतिपादनेन ततः कृष्यत्वादीनां तथा स्वरूपप्रतिपादनार्थ मनुवारपुरस्सर विभेषणान्तरमात्र । "किएका किएकच्छाया"कृत्यादि कृष्या वैनद्वरहाः कृतदृत्याक कृष्णच्छाया निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां विभक्तीनां प्रायो दर्शनिमिति वचनात् हेती प्रयमा तती यमर्थे । यस्मात् कृष्याद्याया पाकारः सर्वा विसंवादितया ग्रेपां तस्मात् कृष्या एतदुक्तः भवति । सवा विसंवादितया तस कृष्य पाकार छपलभ्यते, न च मान्तावभासा सम्पादित सत्ताक सर्वा विसंवादी भवति । सत स्तव वृष्त्या तै कृष्या न भुान्तावमासमासव्यवस्थापिता इति एवं नीसा नीसकाया प्रत्याचिपि भावनीयम्। नवरं श्रीताः श्रीतकाया प्रत्यन कायाग्रब्द पातपप्रतिपद्म वस्तुवाची द्रष्टव्यः । "धटकविषयकाया" इति इव गरीरस्य मध्यभागे कटि स्ततीऽन्यस्यापि मध्य भाग कटिरिव कटिरित्युच्यते कटिस्तटिमव कटितटं घटना पन्यीन्यगाखा प्रशासान् प्रवेशती निविद्या कटितटे मध्यभागे द्याया येथां ते तथा मध्यभागे निविद्यत्काया इत्यर्थ । चतपव रस्या रमखीया तथा महान् जसभारावनत प्रावृद् कासभावी यो भीवनिकुरुम्वी मेवसमूहस्तं भूता गुने प्राप्ता महामेधनितुकस्वमूता महामेधवृन्दीपमा शत्यर्थ । "तेषं पायवा" शत्यादि धर्माकषर्पादप परिवारभृतपागुक्रतिसकातिवृद्धवर्धकवत् परिभावनीयम्। नवरं "सुयदेव रिष्यमयण सास गाइ" इत्याद्रि विशेषंचमात्रीपमया भावनीयं "घणेगसगढरइज्ञाचे"त्यादि तदाकार भावतः (सिसच वयसंडाय)मित्यादि तेवां वनसम्हानामन्तमन्ये वच्च समरमयीया भूमिभागा प्रचप्ता स्तेयां

हर्प्टांतर सुरुजवाजिवनु चमरपुष्ठछजेषतुसमतुष्ट्र शब्दष्ट्र भगवतधीतानावामधी चासीन छ वसंप

१२६ र राग्यतिकी ।

पत्त्विक्रिमेण चंपगवणे उत्तरेण चृथवणीतेण वणलस**रा मातिरेमार** पत्तिरसजीयण सयसहस्सार पायामेण पत्तजोयणस्यार विरक्ष भेण पत्तीय २ पागारपरिक्षित्रता किंग्हा किंग्हा भामावणसंह

वर्ष भयवर्ष छत्तर्यासे) पति (मेग)मित्यादि ते वनस्वरहा सातिरेकानि पर्ववर्यादवानि सार्वानि शाटकायोजनकातसङ्खाणि । चायामेन पञ्चयोजनगतानि विष्कासतः प्रत्येतं प्रतीतं प्रवार परिचित्ता पुत कर्यभूता स्तिन बनस्त्रयहा दृत्याइ (कियहा कियहा मासा सावप्रक्रिमीववा सरमा) इति यावन करगादेव परिपूर्णपाठ सचिती "पीला पीसीभासा इरियाइरियीभास भीयाभीयीभासा विकाधिकोभासा तिव्यतित्वीभासा कियका क्रिक काटा बीसा बीच हाया इरिया इरियहाया सीया सीयहाया विद्वा विद्वहाया ध्वकदियहरिकारा परममन्त्रीक विकृतन्त्रभूया तेथे पाय वा मुन्तमन्ती अन्दमन्ती सन्धिमन्ती तयामन्ती पनान मन्ती पत्तमन्ती पुरक्रमन्ती वीयमन्ती फलमन्ती चयुप्त मुजायस्त्रहावह भाव परिवर्ग धगसन्धी पर्वेगसाइत्य साइविडिमा पर्वेगसर वामस्त्यसारिय प्रगेटम ध्वविपसवह सन्ती चहित्रपत्ता चित्रसमत्ता चर्वादेवमत्ता चावाद पियत्ताविद्वय चर्ड प्रवृद्वमता वर्वाहरियमि-सन्त पत्तभारं ध्यारगम्भीर दश्याविच्य ववश्याविच्य गोहियाविच्य समितवाविच्य सर्वाव यासिन्त विवासियासिन्तं पविभयाविन्त कुमुसिय मसस्य स्वत्य सवद्य सुसद्य गीकिंव जमसिय जुवसिय विषमिव प्रथमिय सुविभक्त प्रविमञ्जरिवदंसिय धरा । सुय शरिव मयव ्र मजागा कोइस कीरग भिष्णारम कीयहरू जीवै जीवक वंदीमस्य कविनिधियालसम्बर्गहार्यस्य स चक्कवाग कस्त्रंस सारस अवेगसुवयमिष्ट्रविवरियसङ्ख्य मङ्गस्यवाद्या संपृष्टिय दरिय समर मचयरियचकरपरिमिन्तकण्यय कुसुमासवसीन मच्चयतुमतुमन्त गुरुवंत देसभागा चीत्मन्तर प्रवासना वाहिरपत्तीकृता पुत्तेहिय पुष्पेहिय सकृता वीरीगकाशास कना चक्रप्रमा बाबाविह गुरुगुम्ममद्द्वगसीविया विचित्तसुद्रकेन्यम्या । वाविपुरकरिविदीदिया स्य सुनिवेसिय रमाजास घरगा पिरिडमनी कारिम सुर्गिध सुक सुर्गिम मक्करंग गन्धवार्थ सुयन्ता सुक्री छक्केल अकुका अवेग सगरुरङ्जाषज्ञग्ग निस्तिविस्तिसीय दंसमाच पडिमीयचा सुरम्मा" इति । चस्य व्याख्या इड प्राचीवृद्धाको मध्यमे वयसि वर्षां मानानि पकाचि कृष्णानि भवन्ति तत स्तदीगातु वनस्रवृद्धा प्रपि कव्या म चीपचारमात्राचे कृष्या इति व्यपदिश्यन्ते किन्तुतवा प्रतिमासनात् सवा भाष कुट्याबसायावतिभागे कृप्यानि पत्नाचि सन्ति तावतिभागे ति वनस्वस्दाः कृष्या चवभासःति मार्कोरी साढीबारकासजीयनकावपथै पांचसैजीयन पिक्सपणक प्रत्येकश्च्यारिकती कटक करी विच्यितक्षत्र तिहतनपंडांनवापयारवासी कासवर्षविकत्त कालीक्षत्रकोतिसाहनी वननच वर्षकणवार्षः सुक्रमकी लाखबार ने इवन से कमाहि सबार सेमु रमबीक भूमिन सबदेश के लेका विकास से व्यवस

सतोरणस्य सणदिवोसस्य खिखीणी हेमजानपरिखित्तस्य हेमवित चित्ततिणि सकणगणिजुत्त दाह्यस्य सुप्तिणद्वारगमद्वनधूरागम्स कानय समुक्य णिमजतकम्मम्य पादत्तवर तुरगसुप्तपचत्तस्य कुसन ग्रारूयसारीह सुप्तपग्यहियस्य सरस्य वत्तीसतोरणा परिमिड

तीरखबर प्रधानतीरणं यस्य स सतीरखंदर स्तस्य स इ निन्दधीया द्वारम्युविनादी यस्य स निन्दधीय स्तस्य तथा स इ किष्किषय सुद्धघरा येपामित स किष्किषीकानि इमलाखानि यान इसमयदामसमूद्धा स्तै सवासु दिसु पर्यन्तेषु विश्व पर्रमेणु परिविप्तो व्याप्तस्यस्य स तथा इसमयदामसमूद्धा स्तै सवासु दिसु पर्यन्तेषु विश्व पर्रमेणु परिविप्तो व्याप्तस्यस्य स तथा इसमय इम्मवत्त्रियोत्ते निगन्ति नगतस्यसम्बिध कनकिर्युक्त कनकिर्युक्त कानकिर्युक्त स्तर्यस्य स इमवत्त्रियक्तियक्तनकिर्युक्तदाक स्तर्य मूर्वे च दितीय कारक स्तर्यस्य प्रवेस्य च दीवत्तं प्राकृतत्वात् । तथा सुप्तु पतिप्रयेन सम्यक् प्रवेद वहसरकमपडस्तर्यस्य वस्य स सुर्धियन्त्रस्य चारकी परिक्रवक्तकवात्तकर्मा वस्य स्वाधायिन सीविप्त स्तर्यक्षियक्तस्य चारकी परिक्रवक्तकवात्तकर्मा वस्य स्वाधायिन सीविप्त वर्षास्य प्रविप्तयेन कृतनिमित्रवक्तमा तस्य सथा पाकीया ग्रयोद्धांता ये वरा प्रधाना स्तर्गास्त सुप्तुक्तवात् स्वृत्वनिमित्रवक्तमा तस्य सथा पाकीया ग्रयोद्धांता ये वरा प्रधाना स्तर्गास्त सुप्तुक्तवात् स्वृत्वनिमित्रवक्तमा तस्य सथा पाकीयांवर तुर्गस्तिम्वक्तः तस्य प्राकृतवात् सङ्क्रविद्याच्या सम्यक् पर्दाव्यक्त स्वरं परिव्यक्त परिव्यक्त परिव्यक्त वर्षा सार्थिक्तिम्व स्वरं परिव्यक्त परिव्यक्त परिव्यक्त स्तर्य परिव्यक्त स्तर्य परिव्यक्त स्तर्य परिव्यक्त स्वरं स्व

इर नारसत्त्वालिक सिंदत्व् धूस्यीनई सुवधानय मालासम्ह तिष्रकारी चटपपेरलेडिटनच्यात्त 
इ्र हेमनमनोहर पर्वतसंवंध विचित्र मनोहारिति निम्नृष्यसंवंधी कमकदवहोद्ध काप्टतिथह करी 
मीपलातु द्यक्षिपर बाधुं छह पाराममंदल पनहपुराजि लेहनी शीहवसिख नीक्ष्ठीपरिकीधीछह 
परंबीनीफिरतीपाटीलेहमैदिये गुर्वेकरी पाकीर्ष व्याप्त प्रधान धीडालीसराष्ट्रदेश हाइ। 
प्रापुरुष प्रवस्त्रनार धीह रुडापरिगृहिडचूह सुवग् तीरलेहमाहि एहवा वकीस सुवा माता 
संबद मंडितक्र कंकटकवल तेषह सहित प्रवसंदिष्टह जेहनी सहिसतार धनुषे मांसामसुष 
पर्वानाह तेषह करी भर्त्र थन शुरुमीसामगीह महम्कारण्ड्र एहारधनह राजाना पागसा 
मह विवह प्रधान राजामा पंति उरनह विवह प्रधान रमबीक मियलहित मूमितसनह विपह 
वतीवली वेगहकरीजातस स्तहतरस प्रधान मनीश्व मधीहर काममह मंनह सुसकारी सन्दिह 
हमि समस्वपित्र मीकलह गीतमणूक्ष छह सेहमुणनट सन्द एहतु हुई कटाचित् गृहकहरहह 
एह पर्य समर्थनही वसीमावंत कहरू हह यसहदर्शाहर प्रह्मासंवर्गातत्वालीह सेह 
विवाहकोवीयातिहनासक सिक्ष स्वाहर उसरमंदानामह सूळनागंवरस्वर्गत्व ततिबीहमूखायीमहित

सेज हा गामण धालि गपुन्छ रहेवा जाव गागावि पंचर विशेष मणी हिय तणे हिय उवसी भिया तेसिगां मणी ग मधंका मो नेव जो ज हा कम्म तेसिगां मंते तेगाण मणी गयपुन्यावर दाहि गोत्तरा गए जि वा ए हिमंदाय र ए ह्यागां वेह या गा चिल्यागां चित्रया गां कि ह्यागां के रियागां क

च भूमिभागा (सेजडावामए पासिबापुक्खरेडवा) इत्यादि वचर्न प्रागुक्त' तावडाच्यं वाबन्सबीर्वा स्पन्नी नवरमत तुवान्यपि वस्तव्यानि चैवं (बाचाविड पञ्चववणेडि मबीडिय तबेडिवठवसीमिका) "तंश्वका कियहेकिय मीसेकिय जावमुक्तिकरोडि तत्वर्व जेते कवका संयायमधीय तेसिबमव मैवा कते वर्णवानासे परवत्ते सेचकायामण जीमूते वा" करवादि सम्प्रति सेपां मबीतां प्र बातेरितानां गन्दस्वक्रपप्रतिपादनार्थमारः। (तिसर्व मन्ते तेवायमवीवय) शत्यादि (तेवा)विमिति पूर्वनत् भदन्त परमकस्थाच योगिन् मुबानां पूर्वापरदिचवीत्तरागतैर्वातैर्मन्दायन्ति मन्दं मन्द्रमेन्नितानां कियतानां व्यक्तितानां विशेषतः कियतानां एतदेव पर्याय शब्देन व्याच्छे । कियतानां तथा चाहितानामितस्तती मनाक् विचिप्तानामितदेव पर्यायेच व्याचप्टे । स्यन्दितानां तथा बरितानां परस्यर संदर्भयुक्ताना तवा (बडिया) इत्याद चीभिताना स्वस्वानाच्चासनमपि कृतद्रस्याद। चरोरितानासत्यावस्येन पेरितानां कीह्या धन्दा प्रचायतः। भगवानाङ (गीयमें)खादि। गौतम म यद्यानामक सिविकाया स्यन्दिमानिकाया वा रयस्या वा सक सिवि वा सम्यानविभेवकाम छपरिक्वादिसा कीष्टाकारा तथा दीवींसम्पानविशेष' पुरुषस्य स्वप्रमासावाकाश्रदायाँ स्वन्दमानिका चनग्रीरच बस्ट पुरुषीत्पादितयी चुट्रहेमधपटकादिवचनवधती बेदितस्य । रखरसेह सच्चामे रक प्रत्ययीऽग्रीतन विश्रेषयाना मन्यवा सम्मवात् तस्य च प्रसक्तवेदिका धरिमत् कासीव प्रवास्तदयेख्या कृतिप्रमायावस्या, तस्य च रवस्य विश्वेषयान्द्रमिथक्ते स इत्रस्येत्यादि मञ्जास्य सध्यजस्य सम्पटाकस्य सभयपार्ध्यवसन्त्रिमनाम्मावस्वरीपेतस्य सपताकस्य सर् पने प्रेरा यावत्सम्दर्भ यानविमान भूमिनकविषयकवर्षकतिमध्यकाधानितु धनैकंप्रकार्श पन्न वसतृषदं करी तेवनसीमितके पूर्वदं लेवतु यानविमानदं मिवनु पांचवर्व गंधफरिस सवाझ मद्र कहा विद्यु जनमें रोमफरिस तृष्यमक्रपंविद्यायवस इवद्र गीतमपूरुद्रहर है भगवंत है पूज्य तुषम्य मिवमय पूर्वपश्चिमदिचेवनत्तर दिस्त्री भावद बाद्रकरी मन्डिदर बंपाम्यानय बसियदं कंपाल्यानुं धरवापरवर्षिणस्यानव भावीमाविसंघटवनव कवद्रवद् वे गौतम तेवसवावस्यान्तवः सितकाकुटनइ पाकारक तेकिन पद्मवास्येदमानिकांमासयी तेक्षनि पद्मवा संनुप्तक करवेवकुक तिइनक्र केंद्रबुक्क अवस्थितकूर भवासधित कूक धेटासर्थितकूर पताका सवितकूर तीरवा सक्ति

पचेवाए चालिवाए दियाए खोभिवाए उरीरवाए उराना मणुगणा मणोन्दरा क्यणमणणिव्यूहकरा सव्वासव्वउ समता मिथिएसवित भवेवाक्रवे सिवाणोद्द गर्ह समह सेन्द्राणामए किगणराणवा किपु रिसाणवा महोरगाणवा गधव्वाणवा भहसान गयावणेगयाणावा णदणवणगयाणवा सोमणसवणगयाणवा हिमवत मनव मदिरिगुष समपणागयाणवा एगयउपित्रवाण समुद्रागयाण समुपविद्राण सिपण सगणाण पमुद्रेय पक्कान्याण गीवरद्रगव्वदियमणाण गज्म पञ्म कल्यगेय पयवहं उजित्तायं पयनायं मदाय गेतियावसाण सव्यस्स मणागय चहरंस सुपंपचत्त वहोस विप्पमुक्क एकारसानकारस्य पह गुणोववेवेयेगुनत वसनुदरीचगूढरित तिहाणां करण सुद्रसमुद्ररे गुनत

तथा (चहुनुबोववेय)मिति चष्टभिनु बैब्वेतमष्टमुबीवेर्त ते चास्टावमी मुबाः, पूचरक्रमसञ्जूत व्यक्तमविषुष्ट मधुरं समं सक्तिसतञ्च। तथा चोक्तं "पुग्यं रत्नुञ्च पश्चित्रयञ्च वक्त सङ्गेव भविश्वहम् । मङ्गर् सर्वे सन्तस्तियं भडगुर्वाङोन्ति गेयस्य<sup>®</sup> तत्त्वत् स्वरक्तशामि परिपृष गीयते तत्पूर्ण गीयरागानुरह्वेन यम् गीयते तत् रह्मम् । चन्यान्यस्वर विभेषकरचेन यदस्रकृत मित गीयते तत्रत्रकातं पश्चरस्वरस्पुटकरयनी व्यक्तं विस्वर क्रीयतीव विषुष्ट मधुरस्वरेण गीयमानं मध्य कीकिसासतवत् तसर्वभावरादि समनुगतं समम्। तथा यत् स्वरधीसनाप्रका रिय ससतीवतत् सङ सनितिन सलमेन बत्तं त इति सरुखित यदि वा यत् थीव न्द्रियाय शस्त स्प्रानमतीन स्वस्ममुत्यादयति । सुकुमार्यमय च प्रतिभासते सत् सर्वास्ततः इदानी मेतिया मेवाष्टानां मध्ये कियती गुवानु चन्यन्य प्रतिपादियपुरिदमाइ। (एक तिद्वाणकरण सुद्व मिल्याच्य माडीमाडिसामडारछाड्य एकठम घमेचगुडयकीभद वहठाड्य प्रमीदवंतड्य कीड़ा करवासावसानस्याषुद्र गीतनद्रविषद्वहैरतिजेडीना गांधवनामादिकतिडोडपिंतसद्मननेजेडोनां एडादेवता एकवाइम्सीगीतगाताकेडमुळे वृत्तादिपदवेधिन्ररिकत तेडगण्यक्ट कथारूपतेकथागान् इतेगाय पकासरादिश्वांभ्यतिहणदांश प्रयमप्रारंभन्ड परिस्यापकद्मन नुपासीपपूर्वहप्रवर्त्तंह मध्य मागद्रधीसतापूर्वेक होदनद्रजतरस पद्गादिकसप्तस्वरतिगद्रकरीसदित गुगारादिकपाठरस तिसद्र करीव्यापाराच्यं गीतनाष्टद्यं यवतेयदकरीरिहतः द्रायारदगीतनायसंकारहदतेयदयसंकृतगीतना चाठगुणक्दतेयदकरीयुक्तः सन्दकरतचनंसतेदनद् पढक्षंटिकरीयुक्तव्याप्तकदगीतरागनदरक्तनूरक्त पयदगार्ददिरक्रकषीर बिहु ठाँमिसृबद्ययदर्दितछरकंठमस्तकानीयमादिक पीसारसहितगुस्तस वंस यनव्यीया वायीवीकांसी एवनास्तरल प्रकारतेवनुयगुवनेवनद्र यभूसरतवतेवगीतस्रयगुव

यस्स सवकवनणावयमगस्स सवावसर पश्ररणावरण मिय शुष्य जमस्स रायगणीस वारायते उर्रासवा रम्मसिवा मिणकुष्टिमतन्त्रि प्रमिव्यवर्णं २ प्रमिष्ठदृयमाणस्य चाउरानां मयमुका मयोष्यं क्रयणमीय पूद्रकरा सव्वासव्वउ समंता प्रमिणिस्सवित भवेयावि सियाणोद्र गर्दे समहे सेवज्ञाणामण् वेयानीय वीणाण् उत्तर मदा मृत्यित्ताण् पंकसुपतिह्याण् वदणसार कोणपरिष्ठदृयाण् कुसन्वर शारिस प्रगदियाण् पुव्यस्तावरत्तकानसमयंसि मदाय २ विद्वाण

मत्येकं येषु तानि भरमतानि तानि च तानि वानि मसूचानितैर्मविकत , मरजतवानिमसूचमविकतः किसुक्त' भवति । एवं नाम तानि डानि'शत शतभृतानि तूचानि रवस्य सर्वतः पर्वन्तेष्वश्रक्ति तानि वया तानि संगुमावीपकदिपतस्यातीक मण्डनाय मचन्तीति तसा अच्छट अवर्थ सङ्बब्बेंडे यस्य स सकस्क्रटः । स कष्कटोऽवर्तसः भेवरीयस्य स सकस्कटावर्तसः सास्य तथा सङ्ग्राणं वेशां ते मजापा संजापाये सरावानि च कुन्तेमहिससुखबिटमभूतीनि नानामकाराखि महरवानि वानि च कवनसेटकममुखाचि पावरवानि तैर्मृत परिपूच स्तवा योधानां युद्ध'तंनिमितं सद्यः प्रसुवीमूतीवः स बीड्याइसब्य स्ततः पूर्वपदेन सङ विशेषयसमासः, तस्य इत्थं भूतस्य (रायगर्व) चना पुरेबा रस्येबा मिबकुडिमतसे सचिवड्रभूमितसे चमीरच समीरचे मखिकीडिमतसप्रदेशे वा (चिम पहियमाबसी)ति प्रमिष्ठत्रमानस्य वेगेन गळ्तीये छदारा मनीचा कर्वमनीनिव चिकरा सन्वेत समन्तात् बीजाभिगममुखरीकायामपि "विप्यत्वे" श्वासयुक्तमिति तथा कत्मावस्योन चितासमस्यान ताले वा एचासं कृष्यस्वरेष काळस्वरेसानुनासिक मनुनासं नासिकाविनिगैत स्वरानुगप्त मिति मावः। बुद चयवाचीतापुरवनदे मूहतकरद्रकद्र एकबीबीबद्रस्तीनी तथापुरवनद्रश्लीसद्दरापीहृदः चंदनतु सारमध्यभागतेचनुनीपनातुं सीवतवाचनानीसम्राक्षातेयद्वतरीनवाडीह्द कुसमप्रयक्ष काविपुरवद् तवास्त्रीचे गुडीवृदेपूर्वराज्ञिवकी धपरराज्ञि एतथिकपाकसीराज्ञिनियकसरिकः मौकावः २ धंदनकार कोचन्त्रंगातीवृत् वसेवपयत्रजेपातीवृत् तसागुरवरतसेवककपद्माविवानवृत्त्ववि कात्रकवसेवपवे बचाडीद्रनीयर् वर्षात्रं चंद्रकीवर्यम्संयद्वाबीडीद्रं मूर्वापमाडीद्रं स्वाडवानरंसकक रीहर्पपडवाबीबाना प्रधान मनोज्ञमबीडरकाननद्र मनगदः सुसद्धारी सन्दविड् दसिद्र समस्तपबद नीकसङ् सिध्यपृष्टकक्षप्रवृतितृयमुसम्बद्धः अदाचित गुरुक्षप्रप्रमनदीसमत तेष्रयज्ञावस्योतदः किन्द्देवन्छ बीह्य पथवान्त्रवेपुष्वदेवनु चयवामहीरगदेवनु गंववेदेवन्छ यहदेवनेहवाहय मेदनद्रभूमिगतभद्रसाखवनतेतिषांपुष्ठादृष्ट् यवठामिन्यापुष्ट् धववानंदनद्रतनम्बद्धपुताषुष्ट् ध्यवासीमनसवननद्र पृष्ट्ताष्ट्र हिमबेतपर्वत सम्रवावन् मेर्रागित्सेवेव गुकाई चावाष्ट्र एकता

रामयपासाणाच तवणिनभामयतनाच सुवर्ण सुन्भरस्थवानुयाच वेस्तियमणिफानियपडनपञ्चोयदाच सुच्यार सच्ताराच मिणमु वहाच चचक्कोणाच पणुपुञ्च सुनाय वप्पगमीरं सीयनानाच सच्छ एएपत्तिमसुमुणानाच वहु उप्पन पचम नुसुय णनिण सुमग सोग विय पेंदिरीय महापेंदिरीय स्थवत्त सहस्सवत्तकेसर फुन्कोववियाच

तीरवर्त्तिज्ञलापूरितं स्थानं यासां ता समतीराः। तथा बजुमया पापाणा यासां ता बजुमय वाबाबाः तदा तपनीयं हेमविग्रेय स्तपनीयं तपनीयमयं तच यासां ता स्तपनीयतसाः । तदा (सम्बद्धस्थारहृतः वानुयान) इति सुवर्षः पीतकान्ति हेम क्रप्यविभेषः। रजतः प्रतीतम्। तन्मची बाह्यका यासु ता' सुवषसुम्भरजतबाह्यका'। (विरुचिय मिष्फिलिइ पडसपुरवीयडाड) इति बैक्येमियमयानि स्फटिकपटसमयानि च प्रत्यवतदानि तटः समीपवर्त्तिनी चत्तुन्नतप्रदेशाः यामां ता वैद्यमिष्काटिकपटसमत्ववतटा (मुख्यार मुख्ताराज) इति मुखेनावतारी जनसम्बे प्रतिमनं वासु ता सुस्रावतारा तथा सुस्रेत उत्तारी जनमध्यादृष्टिविनिर्गमनं वासु ता सुस्रीतरा स्तत पूर्वपदेन विशेषस समासः । (बासामीसितित्य सुवदान्छ) पति नानामसिमिननिगप्रकारैमीसिमि स्तीर्वानि सुबद्दानि यासां ता नानासचितीर्यसुबद्दा चत्र बहुवीदाविपक्रान्तस्य परनिपातः। सुसादिदर्भेगात् प्राकृतभैसीवधादा (च छक्कीवाड) इति चत्वारः कीवा यासान्ताम्चतुःकीया एतच्य विशेषचं वापीकृपांच्य प्रतिद्रव्यव्यम् । तिपामैव चतुव्कीचत्व सम्भवान्न ग्रेयाचा तथा पानुपूर्व्येष क्रमीय गीवैस्तरां भावक्षेण सुष्टु पतिमयेन यो जातवम केदारी जसस्यानं तक गम्भीरमज्ञन्यस्तीयं शीताचं जन यासु ता चानुपूर्व्यसुजातनमगम्भीरशीतसज्जनाः। (सत्करणवन्त-भिससुयाचार) इति सञ्चन्नानि जरीनान्तरितानि पश्चविसमुबाचानि यासु ता' संचन्नपत्रविस इइ विसमुद्यानाचसाइचर्यात प्रकासि पश्चिनीपकासि द्रष्टव्यानि विसामि सन्दा मृयानि पद्मनासाः। तद्या बहुभिरुत्यसकुमुदनश्चिनसुभगसौगन्धिकपुण्डरीकप्रतपन्नसङ्ख्यसै निसरी क्षेसरमधाने पुल्लीर्विकसित्रैदपचिता बङ्ग्यककुसुदनिकसुभगसीगन्धिकपुण्डरीक

वस ततीतन तानन्यगरमुसपटन महुर सम मुनन्तिय मनोर्श मचयरि भियपयसवारमुर सुनितवर चानन्व दिव्य महुसन्भं नेवं पगीयागां भवेयान्वे सिया इता गोयमा एवं भूएसिया तेसिण वस् सहायां तत्य १ तिष्ठ १ दे दे बहूतोक्खुडा खुडियाए वासीवा पोक्खरिणीचय दीष्टियाच गुनानियाच सर्पतीयाच सरप्रतीयाच विनयतीयाच पत्याच सर्प्राच रययामयनुनाच समतीराज वर्

तत् कुषरगुञ्चन्त वेसतिन तसतासस्यमस्युस्तम्यण्यं मधुरं समं सिसस्यं मधीषरं मधीषरं मधीषरं मधीषरं मधीषरं मधीषरं मधीषरं मधीषरं मधीषरं स्वार्थित वरवारक्षे दित्वं पाहस्तम्भं गेयं सगीयाक्ष्मंमिति वक्षा माक्ष् माट्यविधी व्याख्यातं तथा भावनीयम्। "वारिस्य सक्ष प्रविद्यानं मधीनां च मन्द्रः। एवस्क्षं भगवानाष्ट्रं गैतम् स्वारं भ्रवस्त्रः । (विस्थं वयस्वदाक्ष्मं मित्यादि, निर्धाविधितं आक्ष्याक्ष्मारं भगवानाष्ट्रं गैतम् स्वारं भृतमन्द्रः। (विस्थं वयस्वदाक्ष)मित्यादि, निर्धाविधितं आक्ष्याक्ष्मारं ववस्त्रयानां मध्ये तक्ष तक्षरे गृता तत्रति तस्यव देशस्य स्वतः तक्षरं विद्यं प्रविद्यानं स्वतः स्वतं प्रविद्यानं प्रविद्यानं प्रविद्यानं प्रविद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं विद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं क्षानं विद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं प्रविद्यानं प्रविद्यानं प्रविद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं क्षानं प्रविद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं विद्यानं प्रविद्यानं विद्यानं विद्या

तिसोमाण पिहरूवगाण वर्गणोतोरणाण नमयाह्यसायणेयव्या तासिण खुबुसुवावासुनाव विनवतीया सुतत्य २ तिष्ट देसे देसेवडवे उप्पायं पव्यगा णियडपव्यगा। नगदपव्ययागा नगदपव्ययागा नारुपव्य यागा दगमडगा दगमानगा दसपव्यद्गा उसद्वाउ उसदुखुडुगा सदोनगा पदोनगा सव्यरयणामया सत्या नावपहिरुवा

वच्यमाचं स्वक्रपीवासी वर्षकनिवेशः प्रज्ञप्त स्तराया वजुमया वजुरलमया वच्नाः इत्यादि प्राग्वत् (तिसिव्य)मित्यादि । तिया विसीपातप्रतिकपकाचा प्रत्येकं तीरवानि प्रचप्तानि तीरव वयकस्तुनिरवभेषी यानविमानवद्वावनीयी यावत् वष्टवः सष्टमपत्रहस्तका इति (तासिय)मित्यादि, तासां चुल्तिकामा चुल्तकामां याविकार्यक्रीमा प्रवापि यावच्छ्रात् पुष्करिययादि परिगृषः। तब तबदेशे तस्यैव देशस्य तब तब एकदेशे वहव छत्यातपर्वता यवागत्य बहर्व मूर्याभविमान वासिनी वैमानिका देवा देव्यश्च विविवक्रीडानिमित्त वैक्रियमरीरमारचयन्ति । (णियडपव्यया) इति नियनैरिखेन व्यवस्थिता पर्वतानियतिपर्वता क्वितितृ "विषयपव्यया" इति पाठः । नियता सदा माग्यत्वेनावस्थिता पष्त्रता नियसपर्व्यता यत मूर्यामविमानवासिना वैमानिका हैवा देन्द्रास्य मवधारपीएमैव वैकिया शरीरिय प्राया सदा रसमाया प्रवतिष्ठन्ते इति भावा. (जगईपव्यया) इति जगतीपव्यतका पर्व्यतकविशेषा दारपर्व्यतका दार्शनर्मापिताहर पर्व्यतका । (दगमग्रहमा) इति दगमग्रहमा स्काटिकी मग्रहमा उज्जञ्च जीवाभिगममुसटीकार्या दक्षमग्रहमा स्फाटिकामगढणा एवं दकमञ्चका दकमाणका दकप्रसादा एते च दकमण्डपादय सिचित् (उनका) इति उत्सता उन्ताइत्वर्षं । जैनित् (सुका) सुकृति शुल्नका शुल्यका स्तवा धन्दीसका पच्य दीसकाश्च रह यवागत्यमनुष्या भात्मान मन्दीसयन्तितेन्दीसका रति सीकी प्रसिद्धा यह सुपविव पानत्यात्मानमन्दीसयन्ति ते पद्म्यं दीसका स्तब पन्दीसका पद्म्यं दीसकाग्च तेषु बनस्वपडेषु तक्ष तक्षप्रदेशे देवस्रीहायीग्या बह्व सन्ति एते च छत्यातपर्व्वतादयः कथंभृता बत्याक सञ्चरानमया सर्वात्मना रत्नमया (पाया सरका) बत्यादि विशेषण कदम्बर्क प्राग्वत्

दिसद्द च्यारि प्रतिद्याक्रमलांपाण्डीया कर्षा त्रष्ठम् पाण्डीयां वर्धकः पाण्डीयांपागतितिरश् ध्वना इत्तर्भपरिक्रवयामर जाविवा त्रष्ठनान्डी वाविनश्मकरणा क्ष्यानीपंक्षितदः चेतरास तिदांद् तिथिदः देसदः प्रदेसद्वयादेवताचित्रां ज्यातिपर्वतव्यसूर्यामिवमानवासी धावीक्रीदानामित्तदः वैक्रियसीरकरणः जिडादिवदेवीमवधारबीसरीरज्ञनपायौक्रियसरीरण्डमण्डतिनयतिपवसकषीदः कार्यदः करीजीपजाव्यापर्वतं स्कटिकानां मांडवा जगतिपर्वतद्वसिद्यांचीषः स्कटिकनीमाखा स्मिटकपर्वतः दगमंडपानिकउवाह्यः कीतसीएकनानाहृदः तथादेवतान्दः श्रीववानाः श्रीवीक्षावदः सर्वरुगमयहदः हप्ययपरिभुन्भसाण कमलाउ पत्थं विमल सलिल पुगणोतो प्रप्ये गह्याच पासवोयगाच प्रप्येगह्याच स्वीरोहगाच प्रप्येगितवाच सवुद्दगाच प्रप्येगह्याच स्वोयगाच प्रप्येगह्याच उथरनसारछ प्रपणत्ताच पासादीयाच ४ तासिगां वाबीगां जाविबन्यंती सं पत्तेयर चाचदिसिर चत्तारि तिसोमाण पहिस्तवगा प्रवस्ता तेसिकं

भ्रतपत्रसन्द्रसपत्रकेसरफुक्सीपचिता । तथा पट्पदेभू मरे परिमुख्नमानानि कमनानि व्यवस्य मेततः कुमुदादीनि च वासुता पट्पदपरिभुञ्जभानकमञ्चा । तवा चन्केन स्वद्भवतः स्वटिक-वत् शुरोन विमसेनागन्तुकमसर्राइतेन समिलेन पूचा चळविमसमसिलपूर्वा तथा पाइकाल भतरिकता पतिमभूता इत्यर्थे । "पिङ्कत्य सुद्धुमायं पतिरिययं च जावमान्डव्व"मिति वक्कात् उदाहरचे शाल । "प्रवपिकृषत्ये गयाचे सराय" स्वयंशिक्ष छङ्गायाद । पद्रदेवन मण्डस चिन्ताए मबन्तुइविरहें इति च भूमन्ती मत्त्यकव्यपा यत्र ता पहिडावभूमनमत्त्यकव्यपा सर्वे चनेके शकुनिमि केनके पविचरिता इतस्तती गमने सर्वती ज्याप्ता चनेकबकुनिमिष्मा प्रविचरिता स्ततः पूर्वपदेन विशेषससमासः। एतावाय्यादयः सरस्तरः पंक्तिपर्यन्ताः प्रस्वेर्व प्रति प्रत्येवसवाभिमुख्ये प्रतिग्रन्ट स्तती विवचार्या पश्चात्प्रत्येकमन्दस्य विवैचनमिति वच्चवर वेदिकया परिचिन्ताः प्रत्येकं प्रत्येकं वनस्ववडपरिचिन्ताः (चम्प्रेगद्रयातः) इत्यादि चमित्राडार्वे वाडमेकका काञ्चनवाष्यादयः चासविमव चन्द्रचासादियरमासव छदक्तं यासां हा चासवीवकाः। प्रायोजका बादबस्य वादबससुद्रस्येव छटके यासां ता बादबीटका प्रायोकका चीरमिव वरक यामां ता चीरीदका भव्येकका मृतमिब उदकं यामां ता मृतीदका। भव्येकका चीददवद्गुरसदव चटक' वर्सा सा बीदीदका । चायीकका स्वाभाविकेन चटकरसेन प्रचल्या या सा इत्यादि विभेषकपतुष्टये पारवत् (तासिक)मित्वादि शासां बुल्सकानां वापीनां यावदिसर्वश्रीनामिति यावच्छन्दात् पुष्करिषयादि परिगुष्टः। प्रत्येकं चतुर्दित्रि १ चत्वारि पक्षेकस्या दित्रि एक्षेकस्य भावात त्रिसीपानप्रतिकप्रकाचि प्रतिविज्ञिष्टकपाचि त्रिसीपामानि वयाचा सीपानाना समाचार विसीपान सानि प्रचय्तानि तेवा च विशेषच प्रियद्यकानामय वन्यमाच एतङ्गीउनस्तर

सहित्रविक्तार्यया प्स्तैयक्करी तेष्ठवारियुक्तकः समरक्ष्मीगबीकः कमस्योकनां क्ष्यहित्रमेवते । व्यविकत् मकर्यक्ति नेष्ठवार्यावीतेष्ठकरीपरिपृष्टकर्यक्रेक्साविष्यास्यवंदकासारिकमधार्वकर्याव । पांचीकर्यक्रितयः प्रकेकवावि द्गाधसरीवांपाची प्रकेकवावि वीसरीयुपांची प्रकेकवावि सिसरी मरिपांपाची प्रकेकपांचीके प्रकारके । विकार समान करेकियां प्रकेकपांचीके प्रकारके । विकार समान करेकियां प्रकेकपांचीके प्रकारके । विकार समान विकार प्रकेषिक । विकार समान स्वतिकार स्वाविक स्वाविक

तिसोमाण पिहरवगाणं वर्गणोतीरणाण नमयाह्यसायणेयव्या तासिण खुदुधुवावासुनाव विज्ञवतीया सुतत्य २ तिष्ठ देसे देसेवद्दवे उप्पाय पव्यमा णियद्रपव्ययागा नगद्रपव्ययागा नगद्रपव्ययागा नारुपव्य यागा दगमहागा दगमानगा दसपव्यद्गा उसद्वाउ उसदुखुदुगा भदोनगा "पदोनगा "सव्यरयणामया" षत्या "नावपहिर्वा

वज्यमार्च स्वक्रपीवासी वर्णकनिवेश प्रजास स्तराया वजुमया वजुरत्नमया वद्या शत्यादि प्राग्वत् (तिसिय)मित्यादि । तथां विसीपातप्रतिक्षपकाचा प्रत्येकं तीरवानि प्रजाप्तानि तीरव वसकातिरविभेषी यानविमानवहावनीयी यावत् वहवः सहस्रपत्रहस्तका इति (सासिण)मित्यादि, तासा धुन्सिकाना चुन्सकाना वाविषत्तपेक्षीना घवापि वावच्छन्दात् पुष्करियवादि परिगण्णः। तब तबदेशे तस्यैव देशस्य तब तब एकदेशे वष्टव छत्यासपर्वता यजागत्य वष्टवः सूर्यामविमान बासिनी वैमानिका देवा देव्यश्च विचिवक्रीडानिमित्त वैक्रियगरीरमारचयन्ति । (चियडपव्वया) इति नियमैरित्येन व्यवस्थिता पर्वेतानियतिपर्वता क्वचित् "विययपव्यया" इति पाठः । नियता सदा भीरयत्वेनावस्थिता पळता नियतपर्ळता यक मूर्याभविमानकासिनी वैमानिका देवा देव्यक्त सवधारबीएमैव बैक्रिया मरीरिय प्राया सदा रसमाया भवतिष्ठन्ते इति भावा (जगईपव्यया) इति जगतीपव्यंतका पर्व्यंतकविशेषा दानपर्व्यंतका दाननिरमापिताहृद पर्व्यंतका । (दगमपडगा) इति दगमपडपा स्फाटिकी मपडपा उक्तव्य जीवाभिगममृखटीकायां दक्तमपडपा स्फाटिकामण्डमा एवं टकमञ्चका इकमालका दकप्रसादा एते च दकमण्डपादयः कैचित् (उ रहा) की करमता कस्वाकत्यर्थ । मेवित् (स्तृहा) खुडून्सि चुल्सका चुल्लका स्तया बन्दीसका पन्य दीखकारत इह यहागत्यमन्त्या भारमान मन्दीक्षधन्तिमेन्दीकका इति क्षीक्षे प्रशिक्षा शत सुपश्चिय भागत्यात्मानमन्दीसयन्ति ते पत्त्यं दीसका स्तम भन्दीसका पत्त्यं दीसकाम्च तेषु वनसपडेपु तब तबपदेशे देवलीड्रायीग्या बहुव सन्ति एते च हत्यातपर्व्यतादय कर्म मृता क्त्याक सव्वरत्नमया सर्वातमना रत्नमया (प्रत्या सरका) क्रत्यादि विभेषक कदस्त्रवं प्रारवस

दिसहर च्यारि मितस्यकभवांपास्त्रीया कहां तेहन् पास्त्रीयां वर्यक पास्त्रीयांपानांसितीरस्य स्वत्या क्रक्यपरिक्रवामर चाधिवा तेहनान्ही वाविनश्मकर्या क्र्यानीमंक्रिनश्च चंतरास्र तिष्ठार् तिर्वार तिर्वार तिर्वार तिर्वार परिवार परिवार परिवार परिवार परिवार परिवार परिवार परिवार विकास परिवार विकास परिवार विकास वित्य विकास वित

तिसियां छत्याय पत्वपम् जावपनसंदोनपम् बदुदं इसायाद् नदसा सयाद् चयापयाद् पर्ययासयादं दीनासयाद् पनसासवाद मन रासयाद भवासयाद सीनासयाद पटमासयाद दिसासोनितवा सयाद सव्वरयणामयाद पत्याद जावपित्वताद् तेसुनं वनसंदेसु तत्यर तिर्देर देसे बहुवे पानिष्ठरगामानिष्ठरगासयनिष्ठरगानयापरना पत्ययापरगा प्रत्ययादगा मन्मस्यादगा प्रसादयापरगा गन्मपरना

(तिसिब)मित्यादि तेषु चत्यानपर्वतेषु यावत्यचे दीचकेषु यावत्करकान्नियति पवतकादि परिनुषः, बर्गुनि सिंडासनादीनि चासभानि तब येथामासनामधी भागे स्यवस्थिता खवा डंसासनानि एवं क्रोंक्यामनानि गरहासनानि च भावनीयानि छन्नतासनानि नामग्रानि छस्बासनानि प्राचल सनानि निम्नासनानि दीर्घासनानि मध्याद्भपाचि भद्रासनानि येवामधीभागे पीठिकावन्स, पचास नानि येषामधीभागे नानास्वद्भपापचिषः एवं सकरासनानि संज्ञासनानि भावनीयानि । पद्मासनानि पद्माकाराणि पासनानि (दिसासीवतिवयासवाणि) येवामधीमाने दिवसीवस्तिका पाधिकिता सन्ति चत ययाक्रममासनानां सन्गृषविगाया । "इंसे बीव्से गरुद्दे शबयपवए यदीशमहेव । वर्षे मयरेपचमिसीइदिसा सत्यवारसमे" इति तानि सर्वाययपि कर्वे भूतानीत्यत चार । (सम्बद्धवा मवा) चत्वादि प्रान्वत् (तसुन)मित्वादि तेषु वनसप्डेषु मध्ये तत्र धनप्रदेभेतस्यैव दैनस्य तन तन एकदेवे बच्चि पालिगुचकाचि पालिबैजस्पतिविशेष स्तन्मयानि गुचकाचि मालिर्यप अनस्पति विवेष स्तन्मयानि गृषकाचि मालिगृषकाचि कदबीगृष्ठकाचि सतागृषकाचि च प्रतीतानि (चलव परगाबि) श्रीत चनस्वानगृष्टकाबि येषु यदा तदा वा चागत्वसुखासिकया चनतिष्ठानी, मैच वक गृषका वकागत्य में वसकावि विद्वति निरीद्यन्ते च मक्जनक्रमुषकावि वकागत्याखेलाका मञ्जनके कुर्जेन्ति प्रसाधन गृहकाचि यज्ञागस्य स्रं परं च मगडयन्ति गर्जगृहकाचि निर्मेशक्य पठार्यमठाराँकै मर्जुवपकै तिच चत्यात पर्वतमद्रविषयः विचार्यागणकदीसकातिचनै विवद सवा इंसविक्रपासन पराजतेगरहासक पतिच्यातेचन्नतासक ते प्रवसीसक स्थातिरीर्धा सद्य विद्यासद्यीवच्चारकद्वेपीवासव मगरासन भद्रासन सिंहासन पद्मासन संदावचसाबी वा चिन्हासक सर्वरत्नमञ्जूष निर्मेशकद सीव्याधीग्यकद मझ रूपकद तेव्यनसंखनविववतिकार तिबद्दर देसद्मदेसद्भवाषासिनामावनस्पतीतेषनागर तेषाकिया मानीवनस्पतीनागर बेलिनांगर सताबेसि तेषनाघर देवतायांनीतिषासस्यक्षक्सस्यसैयाठवयर देवतास्विकामादिकवरकनाटकसीवृते वेवीधरदेवताजिकारनामकरकतेमन्त्रवसरदेवतामिक् गारसरजिकाससमेकमदिकरकतेगर्भेघर किका मैबुनसेवाकरक्तीमोडवधर सेवाकपघरतेसावाघर गनावसकितधरतिज्ञावधर पूर्वनांधर विकास

मोच्याधरमा साजधरमा जालधरमा कुमुमधरमा चित्तधरमा गथव्य धरमा श्राद्मधरमा सव्यरवयामया श्राद्या जावपिहरूवा तेमुण श्रारिधर एमु जाव श्राद्यापम् वसूर इसासयाइ जाव टिमामोव्यियासणाइ सव्यरवयामयाइ जाव पिहरूवाइ तेमुण वयामहेमु तत्य तत्य तिह तिह टेमे व द्वेजाइमहवगा जृष्टियामहवगा मिल्लयामहवगा एव माजियामहवगा वासतीमहवगा दिश्वामुय महवगा मूर्रान्जया महवगा तबोजीमहवगा यामजयामहवगा मृद्यामहवगा श्रद्मा ययाइ महवगा श्राप्तवयामहवगा मानुयामहवगा सामजयामहवगा

(सिडयहरणा) इति मोइन मैथुनसेवा, "रिमयमोइयरणाई" इति नाम माना वचनात् तत्मधा मानि गृइकायि मोइनका गृइकायि वासमवनानीति भावः, शालागृइकायि पद्मालाप्रधानानि, जालागृइकायि गान्यवायुक्षायि गृइकायि, कुसुमगृइकायि कुसुमप्रकरीपवितानि गृइकायि। सार्वणमया मधानानि गृइकायि गन्यव गृइकायि गृइकायि गृइकायि वास्त्रं गृइकायि। सार्वणमया नीवगृइकायि पत्मि वास्त्रं भूतानीत्यत साइ। (सव्ययदामया) इत्यादि विभेषयक्दस्वक प्राग्वत (तिसुद्धः)मित्यादि तेषु स्वावत्यत्य साव इत्यादि विभेषयक्दस्वक प्राग्वत (तिसुद्धः)मित्यादि तेषु स्वयस्वदेषु तत्र तत्र देशे तस्त्रेव देशस्य तत्र तत्र पत्वदेशे वहवी जातिमप्रध्यका। यूथिकामप्रध्यका, मिल्कासप्रध्यका, नवमासिका मप्रध्यका वासन्तिमग्रध्यका दिवासुकानाम नववनस्यतिविशेष स्तरमया मप्रध्यका दिवासुकामप्रध्यका। मृत्वत्वसप्रध्यका नागलता इष्ट वास्त्रकामप्रध्यका, मृत्वत्वसप्रध्यका। ताम्नूषी नागवत्वी तत्मयामण्डपका। ताम्नूषी नागवत्वी तत्मयामण्डपका। ताम्नूषी नागवत्वी तत्मयामण्डपका। साल्वामण्डपका स्वामण्डपका स्वामलामण्डपका वास्त्रकामण्डपका वास्त्रकामण्डपकामण्डपका वास्त्रकामण्डपका वास्त्रकामण्डपका

वर गीतनृत्यपम्यासयीग्यवरिगांवर्ववर भारीसाजड़ितवर सर्वरत्नमयकड निर्मेश तेजपुंजकड भसाक्ष्यक्षेत्रेक्ष्म तेष पासिवरनद्विषद जिडीसगढ पारीसावरसेडनड्विषद वया इसासबकद जिडीसगढ नंदावर्त्तवावीयासयवर्षाकड सवरत्नमयकड विद्यार्थनेत्रात्रे तेष्टमाहिष्यनिराह्म प्रतिनिवदक्ष तेष्टवनदेविषद तिष्टां तिष्टां तिष्य तीयद देसदप्रदेमे वया जादनामांडवा जूषिकानामांडवा मासतीनामांडवा वनमाशीनामांडवा वासंतीनामांडवा मूरमस्त्रिकानामांडवा दिवक मूरमस्त्रिका नागतीव्यविद्यामांडवा द्वारा मांडवा नागतीवृष्यविद्ययत्वनीसती

तेसिणं उप्पाय प्रव्यपम् जावपक्स्त्रीनेष्णम् बहुद् इंसाबाद् गहका
सणाद् उणयापणाद् पणयासणाद् दीदासणाद् पंत्रसासबाद मन
रासणाद् भवासणाद् सीदासणाद् पटमासणाद् दिसासोवत्वया
सणाद् सव्वरयणामयाद् चत्याद् चावपित्ववा तेमुबं वक्संहेमु
तत्यर तिहंर देसे बहुवे मानिष्ठरगामानिष्ठरगाकयनिष्ठरगा व्यावरमा
पत्यणवरगा पत्यणवरगा मन्म्मणवरगा पसाद्वयपरगा गन्मवरमा

(तिसिक)मित्यादि तेषु कत्यातपर्वतेषु यावत्यचं दीलकेषु यावत्करवान्नियति पर्वतकादि परिवृत्तः, बङ्गि सिंदासनादीनि पासनानि तक येथामासनामधी मागे व्यवस्थिता धवा दंसासमानि वर्व मीज्यासनानि गरहासनानि च भावनीयानि चन्नतासनानि नामयानि चन्नासनानि मानता सनानि निम्नासनानि दीर्घासनानि प्रय्याद्यपाचि भद्रासनानि येवामधीमारी पीठिकावन्त्र, प्रवाद नानि येवामबोसारी नानास्बद्धपापव्यिषः एवं सक्तरासनानि सिंहासनानि भावनीयानि । पद्मासनानि पद्माकारावि पासनानि (दिसासीवरिवयासवावि) वेवासवीमागे दिवसीवस्तिका पालिकिताः वन्ति पत्रं यवाक्रममासनानां सम्पृष्टविगावा । "इंसे कीञ्चे गरुडे स्वयपवर यदीष्टमहेव । पत्रे मवरेपछमिश्रीवरिया मत्विवारसमे वृति तानि सर्वादयपि कर्व मृतानीत्यत थावः। (सम्बरववा मवा) इत्यादि भागवत् (तिसुन)मित्यादि तेषु वनस्वपरेषु मध्ये तत्र तत्रमदिने तस्यैव देशस्य तत्र तन एकदेवे बद्ति चासिगुडकाकि चासिवैनस्पतिविक्रेप स्तन्मयानि गुडकाकि मास्तिरीप वनस्पति निमेव स्तन्मयाति गुणकावि मासिगुणकावि कदबीगुणकावि खतागुणकावि च प्रतीतानि (पत्वव धरगाबि) इति चनस्वानगृष्ठकाचि येषु यदा सदा वा चागत्यसुखासिकया चनतिष्ठन्ते, मेच वक गृहका यवागत्व में बचकावि विद्यति निरीक्त्याते च मञ्जनकगृहकावि यवागत्वासीस्ववा मण्यनकं कुर्वन्ति प्रसावन गृषकाचि यज्ञागत्य स्तं परं च मण्डयन्ति गर्मागृषकाचि निर्मेनक्द बठारांमठारांकी समृद्यकी तेव जत्यात वर्वतनवनिषक जिवांसाग्यकदीसकातेवनी विवद वया इंसविक्रपासन प्रमुक्तिगद्दासद प्रतिच्दातेधन्त्रतासद ते प्रवृतीसद स्वातिदीशी सद विद्यासद्यीवकचारवद्रतेपीवासय मगरासन मद्रासन सिंवासन पद्मासन संदावकसाबी वा चि हासब सर्वरत्नमवबद निर्मेश्वहर सीदवाधीग्यहरू भूस स्पबद तेहवनश्रंहनद्विवद्वतिहार तिबद्दर देसदप्रदेसद्वयवाचासिनामावनस्पतीतेष्ठनाधर तेचाकिसर मालीवनस्पतीमावर विनिनांसर सताबेखि तेष्टनापर देवताचावीतिषाससप्तक्षप्रस्तिचाठवधरदेवताविष्टांमाठिकवरप्रमाटकजीपते वेवीवरदेवतानिकांस्मानकरक्तिमञ्जवधरदेवतानिभृ'गारवरिक्षांसुक्रमंद्रमाविकरकतिनर्भेवर विका मैयुनविवाकरदतिमीचयधर सालाक्यपपरतिसालाघर गवाचसचितवरतिकावर्वर पूजनांवर विकास

मोइति पुरा पोराणाण सुचिणाण सुपरिकताण सुभाण कडाण कम्माण कन्नाणाण कन्नाणा फनविवागाण पन्नणभवमाणा विदरित तेमिण वणसडाण वहूमनभदेमभाए पत्तेय २ पासाय विद्यागा पपणता तेण पासाय विद्यागा पचजोयण सयाइ उढे उच्चतेण भद्राइनभाण जोयण सयाइ विक्कमेण भद्राइनभाण जोयण सयाइ विक्कमेण भद्राइनभाण जोयण स्थाइ विक्कमेण भद्राग्य मूसिय पद्यस्याविव तहवे वहूसमरमणिनभ भूमिभागाउ उन्नोउ सीहा

पासय तथा पाकारः पनेरावणी सवा पकितनमुक्तमाणकीयांचरा स सस्यानः संस्थिरहा प्रधािशकापहकाणी पण्डी प्रमणी तेषप्रविशिकापहकेण कमायूवर्मसंद्रवनस्यती मोवय पक नुसस्तिपृष्ठपरिसद्भवेणन्व सम्यानः प्रमणी तेषण्य पक नुसस्तिपृष्ठपरिसद्भवेणन्व सम्यानः प्रमणि विश्व प्रमणि विष्ठ प्रमणि विश्व प्रमणि विष्य प्रमणि विश्व प्रमणि विष्य प्रमण

णिच्चकुमुमिया णिच्चंयविया सव्वरयगामया पत्या जावपहिश्वा तेमुण जाएमंचवएम जाव मानूयामंदवएम वस्त्रे पुठविसियापहृता समास्यामंठिया पर्थेय वस्त्रे मांसन्त सुष्ट विसिद्धस्रठाण सिठ्या पुठविसिना पट्टगा पर्यक्ता समाधानसा भारणगरूयणवणीय तूनफासमन्या सव्वरयनाम्या पत्या जाव पिड्स्वा तत्यण वस्त्रे वेमाणियादेवाय देवीन्य पास यित सयति चिट्टित णिसीयंति त्यहति समित समित नन्ति बीजति

इत्याइ। (सळ्ययबामया) इत्यादि प्राग्वत् (तेसुब)मित्यादि तेयु जानीमश्हपकेत् वावकसात् यूयिकामग्रहप्रकादिपरिश इ.। बङ्ब शिलापह्रका प्रश्नाप्ता स्तदाया प्रयोकका इंसासनक्ष् संस्थिता श्रंसासनसंस्थिता यावदप्येककादिवसीवस्तिकासनसंस्थिता यावत्कर**या**त <del>"प्रश्लेषप्र</del>ा पक्सासब स्वित्या चार्धिगद्या गरुडासब स्वित्या चार्यगद्या छरवय चासबस्वित्वा प्रवता सबसरिक्या चप्पेगदया दीवासवसरिक्या चप्पेगदया भहासबसरिक्या चप्पेगदया पश्चास मण्डिया चत्पेगदया चसभासवसण्डिया चत्पेगदया सिंदासवसण्डिया चत्पेगद्वया प्रजासवय षिठया"इति परिगुषः भन्ये चवचव शिक्षापहकायानि विभिन्टचिन्दानि विभिन्टनामानि चवराणि प्रधानानि घयनानि भासनानि च । तहन्तु संस्थिता धर्मयनासनविभिष्टसंस्थानः संस्थिताः स्ववित् (मांसपससुग्रहविसिद्दसंठाबसपिठया) इति पाठ । तवान्ये च वहव भिसापहका मांससा च#-ठिना इत्यर्च । सुमृष्टा प्रतिभयेन समुचा इति भावः विभिन्न्यसंस्थानसस्विताइचेति (पाईच गरुयस्वयधीयमूनफासमस्या सञ्बरयसामया पत्या जावपरिकात) इति मारबत्। तब हिंदु चत्यादपर्व्वतादिगतश्वसनादिषु वाबन्नानारूप संस्थानसंस्थितपृथिवीशिचापश्वीयु अमिति पूर्वमत वषव मूर्यामविमानवासिनी देवा देव्यक्ष्व मुख्यमासते ग्रेरते दीर्घकायमसार्थेन वर्त्तते मृत् निद्रों कुर्जेन्ति प्रेषों देवग्रीनिकलेन निद्राया चमावात् तिष्ठन्ति खडास्वानेन वर्त्तन्ति निडी दन्ति अपविश्वन्ति तु यदन्ति स्वय्वच नं कुत्वन्ति बाँमपार्श्वतः परावृत्य दिवक्षपार्श्वनावित्रद्यन्ति दिचयपार्थ्वती वा परावृत्य वामपार्थ्विमिति माव रमन्त्री रितमायम्नन्ति सम्मन्ति समर्प्रसित यथा भवति तद्या वर्ष्यं नते रति भावः क्षीकृन्ति यदा सुरविनतस्तती गमनविनीदेन गीतनृत्यादि मोडवा चतिसुक्रकतानामांडवा चण्फोवनस्पतिविधेषतेष्ठनामांडवा मासूकावनस्पतीनामांडवा सामकतानामांबवातिकैकवाककनित्यकपू समक्तिककः नित्यक्तु कसकितकः सर्वरत्नमयकः निर्मेश कद तिलपुलकद मसु वपकद तेक क्रांडिनामांडबानद्रविवद जिल्लाकार मासुकामंडपत्रावदतिकने विषय श्रवा पृथवीमिकापदृष्ट्य रिंड केडवांड्य पूर्वयन्त्रेत्रंसासवक्रवाडे तेवय पाकारप्रश्रय यावत् मञ्दरपूर्वदक्षेतनाचासस्बद्धातियद् चाकारद्वप्रयवित्रकापद्वद्वत्री चित्रांचनि दिसासामा

एत्यण महेगे उववारियनयणे प्रणाने एग नोयण स्वसहस्स भायमिविक्सभेण तिणि नोयण स्वसहस्साइ सोनसहस्साइ टोविय स्पणावीस नोयण सते तिणियनोसे भद्दावीसन्धणुस्यं तेरस्य भंगु नन किविव सेमूण परिक्सवेण नोयण वाइन्नेण सन्व नवूणयामए भत्ये नाव पहिस्वा सेणं एगाए प्रमवरवेद्दभा प्रणाय क्ष्यसंहेणय सन्वए समता स्परिस्ति सा प्रमवरवेद्दशा सहनोयणस्तू उच्चत्तेणं पन्धणुस्याद्द विक्सभे उवकारियन न्यण समए पेरिक्सवेगं तीसेण प्रमवरवेतियाए इमेयास्वे व्यणावासे प्रणाने तन्दा

कासयन प्रज्ञातं, विमानाधिपतिसत्कप्रसादावतंसकादीन् एपकाराम्युपरटननात्युपकारिका, विमान्
नाधिपतिसत्कप्रासादवतंसकादीनां पीठिका पन्यव्यव्ययस्यकार्यापकारकेति प्रसिद्धाः। एकञ्च
गृहस्यानं स्मृतं राज्ञा सुपकार्योपकारिकेति, एपकारकास्यनमिव एपकारिकास्यनम्। तत्
पक्षयीचनयत्सद्यसायामविष्कम्भान्याम्, व्यव्यानयत्त्रस्यायः, पोक्रमद्यस्याणि हे योजन
यते सप्तविग्रत्यधिकं पप्टाविगं धनुः यतं वयोदम् प्रभावतान्यवाण्यकं च परिचेपत इदञ्च
परिचेपममार्थं जम्बूषिपपरिचेपपरिमायवत्। चिक्रसमासटीकातः परिभावनीयम्। एकं योजन
बाइच्येन पिरहेन (सव्यज्ञम्ब्यामपः) इति सर्वातमा जाम्बूनद पच्छामित्यादि विग्रेपस्यातं
पाग्वत् तत्त्व एकया पद्मवर्यदैदिकया एकेन च वनस्यकेन सव्यतः सर्वापु दिखु समन्ततः
सामस्योन सम्यव् परिचिप्तम्। (भाषणस्वरवेदश्या) इत्यादि सा पद्मवरवेदिका पद्मविप्तम्यम्
सुन्वैस्येन पञ्चयम्, ग्रतानि विक्रम्भतः परिचेपस्यम्पकारिकास्यनसमाना एपकारिकास्यन
परिचेपपरिमाया पद्मवरा। (तीस्व)मित्यादि। तस्या पद्मवरवेदिकाया प्रयमितद्वपी वर्षावासी
वर्षे ग्रह्माया ययावस्यितस्वरुपकीर्यनं तस्या वासी निवासी गृन्यपद्मविद्यपी वर्षावासी वर्षकं
निविष्ठ इत्यान्ययातिदेम बद्मसः पाठी इत्यति तत्राममून्मति संमीच इति विमेयवनानुग्रहाय

उपकरिकस्यनमीट उपकव अर एक कार्य ते इके इवल इस्सावयोज मलांव प्रवस्थ पहुन प्रवस्थ इक्ष्म क्षिया प्रज्ञा स्वस्थ स्व विस्त सत्तावीसं योजन आपरि स्विकीस एक सण्यात्र मृत्य हिर्द्य सर्प प्रोग्य स्वर्ण स्व क्ष्म क्ष्म विस्त सत्तावीस्त स्विकीस एक जीय वन्त व्यवस्थ स्व स्वर्ण चें कृते दे स्वर्ण केंद्र स्वर्ण केंद्र क्ष्म स्वर्ण चें कृते दे स्वर्ण केंद्र कि स्वर्ण कि स्वर्ण केंद्र कि स्वर्ण कि स्वर्ण केंद्र कि स्वर्ण कि स्वर्

**१8** • रायपमेगा।

सण सपरिवारा तत्थण चत्तारिदेवा मिडिटीया जाव पिनडमिडितया परिवमित तंज्ञ भसोए सित्तपणे चपए चूए मृरियाभसम्बं देव विमाणस्स भतो वहूसमरमिणिचके भूमिभागे पणणत्ते तज्ञ वक्सं विदूर्णे जाव वच्वे वेमाणिया देवा देवीचय भासयित जाव विद्राति तस्सण वदूसमरमिणचक्त भूमिभागस्स वद् मञ्कदेसमाए

सिंशासनबर्थनं सपिवार च प्राग्वत् (तर्राष्ट्रभित्यादि तत्र तेषु वनस्वप्रदेषु प्रत्येकसेकैकदैवनावै स्वाति देवा मश्विक यावरंकर्थात् "मश्वन्भश्वया मश्वावती मश्वासिक्या मश्वाशुभावा" शति परि गृशः । पन्यीपमस्वितिकाः परिवसन्ति तद्यया (प्रतिप्र) शत्यादि प्रशीकवने प्रशीक सप्तपर्थवने सप्तप्य च स्वयं स्वयं प्रतिप्रित्यादि ते प्रशीकादयी देवा स्ववीवस्य वव स्वयं त्ययं स्वयं स्वयं स्वयं त्ययं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं त्ययं स्वयं स्वयं त्ययं स्वयं स्वयं त्ययं स्वयं स्वयं स्वयं त्ययं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं त्ययं स्वयं स्वयं त्ययं स्वयं स्य

स्पर्कः । तस्य च वहुसमरमबीयस्य भूमिभागस्य बहुः मध्यदेशमागे चन्न सुमदत् एव उपकारि

रेसि भगणमगण समपुत्ता पुत्वावर दाहिगुत्तरागएहिं वाएहि मदाय २ पम्भममाणो एतिया वेतिया किपया खोमिया चालिया षिद्धा उदीरिया एतेमं उरालेणं मगुगणेण मगाइरेणं कपणमणि णिव्युद्दकरेण सहेण सव्वतो समता भापूरेमाणा सिरीए भतीव २ उवसोमेमाणा चिहित तीसेणं पउमवरवेदयाए तत्य २ ति देसे २ बद्दवे इय सघाडाजावउ सहस्वादा सव्वरयणमया भत्या जाव पहित्तवा पासादीया ४ जावविद्यीउ पंतीउ मिद्रूणाइ नयाउ

बाबामियरयबर्विवडडारडडार चवसीमिय समुद्रयद्भवारेसिमयबमय्यं समं पुत्ता पुळ्वावरदाहि

बुत्तरागएडि वाएडि मन्दार्यं मन्दाव्सिव्रक्तमायाए व्रक्तमायापनम्बमाया पडण्डमाया घरासेखं मकरकेयं मकरीयं करकमकरीयं करकमक्षित्वहरूकीयं सहेवंतिपर सन्वती समन्ता पाप्रीमाका सिरीप चवसीभेमाचा छवसीभेमाचा चिइन्ति, तीमैणंपछमदरवेदयाए तत्य तत्य देसे तहि तहि इयसच्याहा किएणरसच्याहा किंपरिससच्याहा महीरगसच्याहा गन्धळसच्याहा ससमसच्याहा सत्वरयशामया चत्या जावपशिकवा एवं पन्तीस्रवि । ८ विश्रीस्रवि ८ मिश्रुवार् ८ तीरीपायं सम बरबेदयाप तत्य तत्य देसे ति ति वहुयासप्रसम्बद्धास पागस्यास समीगस्यास सम्पगस्यास बबस्यार वासन्तियस्यार चर्मचगस्यार कृन्दस्यार सामस्यार विस्त कुर्ममियार विस्त महिमयात विस्त भवद्यात विस्त ववद्यात विस्त गील्हियात विस्त नयनियात विस्त छनवर्षेठस् मागतेषः पद्मवरवेदिकाः एकद्रएकदः हेसमयसंवायमानवामतेषनासमूचः तिवादकरी एमचगवाचाकारहरत्नविभेषतेहनीमासासमूङ घृषरीनद्रसमूदद घेटानद्रसमूदद सुक्राफवामयदाम समुक्क टकाविजिकारनक्षममूलक्क मिकनीमासावनक्समूकक रामनीमासासमूकि पद्मनी मानानरसमूरक विष्ट्रसिरसमस्तपणक बांटाकर तेष्टाममानाराता सुवर्णनासं बुसगा कूसना सचितकः सीनानापादीदमंडितके नानाविधिमणिरानताविधिविवधवारभटारसरानवसराभकः बारतिबैकरी सोभितहदसमुदायपरिकरजेडनसकार्रक माडीमाडि प्रयसागृहिः पूर्वपश्चिमदस्यि त्तरादिशियी पांवठवायुरीयक्वायुरीयक् मन्डिसव्यायमानयकी क्रांक्कंपास्या विशेषक्कपाव्या कंप्यायका पीतानीठामधीचास चरहापरंहीहजात्या संघटना वसेवपयदप्रीरिया एडहारटिक नासयया प्रधानक मनीकक काननक मननक सुषकारीक सन्दक् करी सन्दक्करी चित्रंदस्य समसद प्रतायका सीभाद करी धजुलध्य सीमनायका तेवरवद्याद तेव पद्मवरविदिकानद विषद तिष्ठां ताथक देसक' १ मणा घीतानांतुरम यावत्सव्यक्त कायीनायुरम किनरदेवता वृवभनावृत्म समस्वरत्नमय निर्मेशहरू तैचपु सहरू मसुरुपहरू चित्तनरूपसन्नकर है जीवायोग्यक्षे वद्रामया ग्रेमामारिष्टामया पद्दाणा वेहिनयामया खभामुवद्य हथा मया फलवा नोहियव्यवमद्द मूद्द गाणामिणमया कदेवर ग्रंथामणिमया वसावधंक वेनुगाउरवयामद्द पष्टियाच नायहव मद्द हाढणी वद्दरामंद छविपुत्यणी सन्वरद्वामण पत्यायणे साणं पचमवरवेषया एक मेगेणं देमनानेणं पवगवक्यनानेणं व्यिव्यानेणं स्टानानेणं मुनावानेणं पवमवानेणं मणिनानेणं रययनानेण पचमनानेणं सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे प्रयावानेणं स्टानानेणं सन्वर्थामणे सन्वर्यामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्यामणे सन्वर्थामणे सन्वर्यामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्यामणे सन्वर्यामणे सन्वर्थामणे सन्वर्थामणे सन्वर्यसन्वर्यामणे सन्वर्यसन्वर्यसन्वर्थामणे सन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसन्वर्यसनि

वातं चयदमर्वति (वर्रासयाधेमामारिकामया पक्काबानेविध्यासया सम्मा सुन्दवक्ष्यमया प्रवचा शिवियन्त्यमर्वत सुर्वेष वर्रासयास्त्रमा वावामिविसया कहेन्द्रा वावासिवसया कहेन्द्राच्याका वावासिवसया कहेन्द्राच्याका वावासिवसया कहेन्द्रपञ्चाका वावासिवसया कहेन्द्रपञ्चाका वावासिवसया कहेन्द्रपञ्चाका वावासिवस्या वावासिवस्या व्यवस्य प्रयास्त्र प्रवचा । प्रवच्चास्य र्ययास्त्र प्रतियाच वायव्यस्त्रं च क्षाव्यस्य वर्ष्यस्य र्ययास्य प्रतायके प्रतियाच वायव्यस्त्रं कहेन्द्रपञ्चाय र्ययास्य प्रतायके वर्षि व्यवस्य वर्षा स्वयस्य स्वयस्य प्रतायके वर्षा व्यवस्य वर्षा स्वयस्य स्वयस्य प्रतायक्ष वर्षा वर्

वरावरिषेपः एतकः विकायधीक्षयः धिमाः सानावीस्त्रीयम्भाभरापरिव त्रिवपः वरदेदिकानः वागिसिकवीमः त्रिवपः वर्षेवरदेदिकानः वागिसिकवीमः त्रिवपः वर्षेवरदेदिकानः वर्षेवरायः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्यः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्यः वर्षेवर्षः वर्षेवर्यः वर्षेवर्षः वर्षेवर्षः वर्षेवर्यः वर्षेवर्षः वर्षेवर्यः वर्ययः वर्ययः वर्षेवर्यः वर्ययः वर्षेवर्यः वर्षेवर्यः वर्ययः वर्ययः

रेति अगणमगण समपुत्ता पुट्यावर दारियात्तरागएरिं वाएरि मदायं २ पम्मम्ममायो एतिया वेतिया कपिया खोमिया चानिया षिट्या उदीरिया एतेमं उरानेगं मगुपयोग मगपरेगं कपणमिण गिव्युद्दकरेगा महेगा सब्बतो समता पापूरेमाणा सिरीए पतीव २ उत्तरोमेमाणा चिट्टित तीसेगं पडमवरवेदयाए तत्य २ ति देसे २ वस्त्वे स्य सप्ताहात्वावड सहस्रवादा सव्वरयगमया पत्या जाव पिट्टिका पासादीया ४ जावविदीड पतीड मिसूणाइ नयाड

बाधामिष्यस्य विविष्णार्षणार प्रविधिय समुद्रयक्षवार्षिमयणमयणं समं पुत्ता पुन्वावरदाणि कृत्रसाग्यि वार्षण्डं मन्दार्थ मन्दार्थमेत्रक्रभाषाण् त्रक्रमायाप्रज्ञान्वमाया प्रविधि स्व्याप्त मन्दार्थ मन्दार्थ क्ष्यपमयि कृत्रकर्रणं सहेर्णतेषण् सन्वती समन्ता पापूरिमाणां सिरीण उवसीभेमाया विद्वन्ति, तीर्मिषणमवरवेत्रसाण तत्य तत्य देते ति ति ति ति व्याप्त व्याप्त किष्णस्य व्याप्त विद्वन्ति, तीर्मिषणमवरवेत्रसाण तत्य तत्य देते ति ति त्रि ति विद्वन्ति । विश्वन्ति विद्वन्ति सम्बाद्या सन्तर्यणामया पत्या सावपिक्षया एवं पन्तीचित । विश्वचित विद्वन्ति तिर्मिष्तया विद्वन्ति सम्बाद्या विद्या स्वित्या विद्वन्ति सम्बाद्या विद्वन्ति सम्बाद्या विद्या स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वति स्वत्य स्वति स्वत्य स्वति स्वत्य स्वति स्वत्य स्वति स्वति

पनविदेवनुं भागतेष पद्मवरवेदिका एकद्रपक्द हेसमयसंवायमांनवासतेष्ठनासमूह तैयदकरी एमजगवाचाकार इरत्वविदेव एकद्रपक्द हेसमयसंवायमांनवासतेष्ठनासमूह तैयदकरी एमजगवाचाकार इरत्वविद्या स्वाप्त हे स्वाप्त समूद्र हे एक्ता प्रस्त स्वाप्त समूद्र हे एक्ता स्वाप्त समूद्र हे एक्ता स्वाप्त समूद्र हे एक्ता स्वाप्त समूद्र हे एक्ता स्वाप्त स्वाप्त

सेंकेणहें लंभते एवतुच्वड पडमवरवेड्यार गोयमा पडमवरवेड्वाएचं तत्य र देसे र तिइवेतियामु वेतिया बादामु वेतिद्याफचएमु वेद्यापुड तरेसु खंभेमु खभवाडामु खंभफनएसु संभपुड तरेसु

विविभियां विस्त प्रवृत्तियां विस्त सुविभक्तपृद्धिमञ्जरिव समाधरी । विस्त वृत्तुमिव मण्डिव सवस्यय बर्पयमुमुद्रय गीव्किय वयमिय प्रथमिय सुविभक्तपितमञ्ज्ञरिवर्डसम्बरीड सम्बर्धवान रंज पत्वा जावपश्चित्वान) रति पस्य श्याख्या, सा एवं स्वरूपा बहिति शक्याबच्चारै पद्मवर वेदिका तक तकप्रदेशे एकैकेन कनकवासैन सर्वात्मना हेममयेन सम्बग्नानेन दामसमृहेन एकैकेन गवाचलानीन गवाचाकृतिरत्नविशेषदामसमूचेन एकैकेन किष्कियीज्ञातीन किष्किरय चुड्रवस्टिका पकैकेन धरटाजारीन किन्त्रियधापेचया किञ्चिन्मइत्यी धरटा धरटा । तबा एकैकेन सुक्रा जारीन मुक्ताफसमयेन दाससमूद्रेन एकैकेन मखिजारीन मखिमवेन दाससमूद्रेन एकैकेन बनव चालेन जनक पीतकपमुदबविशेष', तन्मयेन दामसमूद्देन एवमेबैकिन रत्मदासेन एवैबिन वर्ष जारीन सर्वरत्नमयपञ्चारमञ्जन दामसमूचेन सर्जात सत्वीमु दिश्च समन्तत सर्वामु विदिश्च वरि चिन्ना व्याप्ता एतानि च दामसमूचकपाचि चेमलासादीनि सामानि सम्बमानानि वेदितस्वानि तथा चाड (तथं जासा) इत्यादि तानि सूबेस्यु त्वनिर्देशः पाकृतत्वात् भीक्रते डि सिकामनिवतव मिति वाक्यासकारी हमजासादीनि जासानि क्वचित् दामा इति पाठः तव हा हमश्रासादि हवा दामा इति (प्रविक्तिसं वृक्षगा) इत्वादि इयसंघाटादिसून' सतासून' च प्रास्वत् सम्प्रति पद्मवर वेदिकामस्द्रमन्तिनिमित्तः जिल्लासु पुच्छति सिकेवह बेमन्ति इत्यादि सेमन्दी पश्च बन्दार्व । प्रव क्षेनार्थेन कैन कारबेन भटन्त एवसुच्यते । पद्मवरवेदिका पद्मवरवेदिकेति किसुन्न भवति । पद्म बरवेदिकेत्येवं कपस्य ग्रन्दस्य तब प्रवृत्ती किं निमित्तमिति । एवमुक्ती भगवानाइ गौतम पन्नवर बेदिकार्या सम तब एकदेशे बेदिकास सम्वेशन वीरयमत्तवारमञ्जास वेदिकाबाहास बेदिका पार्क्सेषु (वेदया पुरुत्तरेस) इति ह वेदिकैवेदिकापुटम तथा मन्तराह्य प्रपान्तरासानि वेदिका पुरान्तराबि तेषु तथा स्तंभेषु सामान्यतः स्तामावाषामु स्तम्भपार्थेषु (स्नमसीसेसु) प्रतिस्तम्भवीषेषु (स्तम्भपुदन्तरेसु)दतिदौ स्तम्भौ स्तम्भपुटं तेवामकाराचि स्तम्भपुटन्तराचि तेवु मूचीयु वस्तवसम्बन्ध क्रमज्ञादिकचाठनीसनावाधामार्गं विक्रये विषुव्यस्तीनाजीडावा च्याकचेपादिकनामासागीतिष कारियद है पूज्य पम कड़ीये पद्मवरवेदिका पद्मवरवेदिका भगवंतकहरूकडू है गीतम पद्मवर बेटिकानप्रविषद् तिष्ठार देसपर तीयप्रतीयप्रतीम वयसवाधीरयस्थासस्पर्वेदिकातेच तवा बेटिकामांविपासांतिक तवा वेदिकामांपाटीचानवविषय विश्वेदिकामांचातरातिकवेदिकापुकांतरतीक बेटिकानार्यामानद्रविषद् बामानांपासातेचा र्यामानांपासातेच बामासागतायाटीयातिचा विच् वासानक्षातरक्षाटीवाविधटकन्हीतेकनक्ष्यक्ष्य पाकत्रचावडीक्तक्सर्वतका सवासूचीस्यानक्

मुतीमु मुद्दमुहेमु मुद्दंफलएमु मुद्दपुढंतरेमु पक्खेमु पक्खवाद्दामूपक्ख भन्नगेमू पक्खपुढंतरएमु वद्याद उप्पन्नाद पउमाद कुमुदाद यानि याद सोगधियाद पुढरीयाद सत्तपत्ताद सहस्मपत्ताद सव्वरयणाम याद पत्याद पढिभवाद महया वाम्निक कत्तसमाणाद पर्यण त्ताद समणाउ सएएण घट्टेण गोयमा एव वुच्चद पडमवरवेदया पडमवरवेदयाण भते निसामया मसामया गोयमा सियसासया

विवटनाभाव हेतुपाडुकास्यानीयासु तासासुपरीतितात्यर्थारं, (सुईसुईस्) इति, यहपदेभे मूची फर्सकं मित्वा मध्ये प्रविमति तत्मत्यासन्नोदेश मूचीसुस्व तेषु तथा मूचीफलकेषु मूचीति सम्ब निम्नी येफलकपदेशास्त्रेप्युपवारात् मूचीफलकोति सु मूचीनासुपरि च वर्त्तमानेषु तथा (सुईपुर्डं तरेसु) इति ही मूच्यो मूचीपुटन्तदन्तरेषु पचापखवा हार्विदिक्तेकदेशविश्येषा स्तेषु बङ्गि छत्यवानि गर्दभकानि पद्मानि मूर्यविकाशीनि कुसुदानि चन्द्रविकासीनि निखनानि इपद्मकानि पद्मानि सुमगानि पद्माविश्येषकपासि सौगन्धकानि कपहाराणि पुवहरीकाणि सिताम्सुलानि तान्येव महान्ति पुवहरीकाशि शत्यप्रवासि पत्रमद्भविष्य पद्मानि पुवहरीकाशि शत्यप्रवासि पत्रमद्भविष्य पद्मानि पद्माविषय विश्वपद्माचिष्य विश्वपद्माचिष्य प्रवासिक कर्षसमाचाह्म एतानि सर्वेद्रत्नम्यानि पद्माविश्य वर्षाकि वर्याकि वर्याकि वर्षाकि वर्षाकि वर्याकि वर्याकि वर

विषदः सुचीलिकत्वारीषार्यातिकां क्षेत्रिकपरिविष् मूचीनद्दर्धातरः विदिकानस्यस्य स्वार प्रस्ति स्वार स

सिय प्रसासया सेकेण्डिणं भते एव वुच्चित्त सियसा स्या स्थि प्रसासका गोयमा दवहृयाण सासयावरण प्रचमतेष्टि गंधपन्मतेष्टि रसपन्मतेष्टि कास प्रचमतेष्टि प्रसासया सेप्णहेगां गोयमा एवंबुच्चर सियसास्या स्थि प्रसा स्या प्रचमवरवेष्ट्याणं भते कानतोकेविचरं ष्टोष्ट गोयमा गाक्याणांत्य व्य

इत्यादि पद्मवरवेदिका समिति पूबवत् किंगास्वती उतामास्वती चाटन्तवया मूर्व निर्देश प्राकृतस्वात् कि नित्या धतानित्येति भावः। भगवामाच गीतम स्यात् शास्त्रती स्वादजास्त्रती कर्यचिन्नित्या कविन्वदनित्या इत्यवै । स्यान्कर्नीनिपात कविन्वदेतितदर्यवाची (सेबेबहें ब) मित्यादि प्रश्नमूब' सुगमं भगवानाइ, गीतम द्रव्यार्थतया द्रव्यस्तिकनयमतिन ग्राज्यती हम्मास्ति कनयों हि द्रव्यमेनतास्त्रिकमभिमन्यते न पर्यायाम् द्रव्यं वा खिंय परिवामित्वात्, वन्त्रविसास्त्र सकतकाराभावीति भवति द्रव्यार्थतया शास्त्रती वर्षपर्याये स्तत्तदन्यसमृत्यद्यमान वर्षविज्ञेनवर्षे र्रवं गन्धपर्याये स्पर्भपर्यायेद्यसम्बद्धमेतम् तत स्तदन्यपृष्ट्रमविचटनीस्चटनैतव बाबास्तती किसक्त भवति पर्यायास्तिकनयम्हिन पर्यायमामान्या विवचायासमाप्रवरी प्रतिषयभावितया कियत्कासभावितया विनामित्वात् (सेएयह व)मित्यासूपसंचार मानवं सुननं इ.इ. इ.न्यास्तिकनयवादी स्वमतप्रतिष्टापनार्थमेव प्रशानात्यन्तासत चत्पादी नापि सती विनाव । नासती विद्यते भावीनाभावी विद्यते सत इति बचनात् सीत् इत्रये प्रतिबस्तु छत्यादिबनात्री तदा विभेवति स्वभावमात्र' यदा सर्प्यस्य चत्यन्यत्व विषयत्वे वस्मात् सर्वे वस्तु नित्यमिति एवण्य तन्मतिभन्तायां संदयः। किं घटादिशत् द्रस्यार्थतया ग्रास्त्रती भरसक्षकासमेकक्पेति ततः संग्रवापनीदार्थं भगवन्तं भूयः पृच्छति (पछमवर्वेदयासः)मित्यादि पद्मवर्वेदिका प्रान्वत् भदना कासतः कियस्तिरं कियन्तं कासं यावद्ववति एवं क्या कियन्तं कासमवित्वति पति भगवानाप गौतम नकदाचिन्नासीदिति भावः। चदादित्वात् तदा म कदाचिन्न भवति सर्वेदैव बत्तमान कासचिन्तार्था भवतीति साव । स देवमावात् तथा न कदासिन्न भविष्यति किन्तु भविष्य-न्तिनतायां सर्वेदेव मविष्यतीति पतिपत्तत्यं चपर्यवसितत्वात्, तृदेव साम्रवय चिन्तायां गारितत्व प्रतिवेशं विकास सम्पत्यस्तिरवं प्रतिपादयति भावं च इत्यादि चमून्च मवति च भविष्यति वैति वेदिकाककर वजागीतमण्डवहरूतिककेवरकारवयः के पूज्य पम कवियश किसदीयसास्वती किम चमास्वती चवद्रभगवंतकचेत्रद के गीतम द्रव्याचैवसमावद पास्वतीनित्यवचनिवर्व प्रयोदं करी शंधपर्याप्तशंकरी रसपर्यादंकरी मृक्षणपर्यादंकरी चन्दास्वती प्रतसद्वयस्वरवेदिकादर्वतंत्र रमफरसिपटर बधदतीबद्रकारखद के गीतमसास्त्रती कविष्यद्रकेषद केवीप्रकार प्रकारीप्रसास्त्रती वसीगीतमपृहें इप्रपादकी रवेदका के पूज्य कासवजीकेत सापकका सगद कारव मगर्वत सक्ष्मक्र के गीतम किवारयनवी उमनक्षीकिवारयनबीदूर एमनबीतश्चमुमुख्यनिश्चयवद्य विवतप्रवृक्षय

ताणि णभविस्मिति घूवाणितिया मामया भव्वया भविद्वया णिव्वा परमवर्रवेषयाण परमवर्रवेषया एगेण वणसर्वेण देमूणाष हो नोयणाष वक्कवानिवस्वभेण रवारियनेण समया परिक्खिवेण सब्बर समता मपरिवित्ता वणसर्ववणत्तो भागियव्वोनाविवस्ति तस्मणं उवरिय नयणस्म चर्डिस चत्तारि तिसोमाण परिक्वगा पर्णाता वर्णार तोरणनभयात्यत्ताष छत्ता तस्मण उवरियनय णस्सद्विर वचूसमरमणिनभे भूमिभागे पर्णात्ते नावमणीण कासो तस्सण वदूसमरमणिनभस्स भूमिभागस्य वदूसनभदेसभाए एत्यण

ज्ञिवारिजीयस्तिवार् पामीनम् सास्वतीविष् वरीक्ष्यनम्पायीनीपरिनिर तरव्य व्विवर्धस्य यनजाम् कार्यस्य स्वेवस्ति प्रावरवेदिकाएकभीकभी विवासस्य स्वाप्ति प्रावरवेदिकाएकभीकभी तिष्ठ प्रावरवेदिकाएकभीकभी तिष्ठ प्रावरवेदिका एकद्र यनस्वक्ष हेम्या विज्ञीयनक्षाकारस्पिष्कृषप्रयस् स्वय्वारिकलयनवार विरिचेपसंपरवर्ष सिष्ट्रसिष्ट सवस्य सम्बद्धिय सवस्य स्वयं स्वयं सिष्ट्रसिष्ट सवस्य स्वयं स्

महेग्ग पासाविहंसए पर्यान्ति सेयां पासाय विष्यए प्रवास्वास्य स्वाद्य एउ उत्त्वतिय पहाद निभाद नियासयाद विक्संभिनं प्रभागयम् सियवर्यान्ति भूमिभागी उत्त्वीयसीदास्य स्वपरिवार्यः भागियव्यं पहहमानागानभवादः कत्तादः कत्ता सेयः भूनपासाविष्यः स्वर्यास्य प्रवादि प्रपादि स्वर्यः प्रवादि प्रासावविष्य स्वर्यः स्वर्यः प्रसाद स्वर्यः प्रसाद स्वर्यः प्रसाद स्वर्यः प्रसाद स्वर्यः प्रसाद स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः प्रसाद स्वर्यः स्वरं स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वरं स्वरं स्वरं प्रसाद स्वरं स्वर

बहु सध्यदेशमागे चल महानिकी मूल्यमासादावतंसक प्रजातः। स च पञ्चयोजन जतान्वं सुन्तेस्तेन चह तृतीयानि योजनमतानि विद्यम्भतः। (धन्मुग्गय मूसियपहिस्यावि)वेलावि सस्य वर्षतं सध्ये भूसिमागवर्णन सुन्त्योकवर्षनं बारविष्ठः स्वितप्रासादवज्ञावतीवम् तस्य मूल्यासादावतंसकस्य बहु सध्यदेशमागे चल महती एका मिल्यपिठिका प्रजाता। चयौ योजनान्यायामविद्यम्भाग्यो चलारि योजनानि वाहत्यतः सर्वातमा स्विमयी चल्ला हलावि विशेषस्य कदम्बकं प्राप्ततः (तीष्ठिय)भित्यादि तस्यादन सिष्पिठिकाया चपरिमहदेशं सिंदावर्षे प्रजातं तस्य प्रवासनस्य वर्षनं परिवारम्तानि विशेषायि भद्रासनानि प्राप्तवज्ञ्ञत्वानि, (विशे प्रसार्वादे तस्यादे स्वत्याविष्ठाया चपरिमहदेशं सिंदावर्षे प्रजातं तस्य प्रवासनिक प्राप्तवज्ञ्ञत्वानि, विशे प्रसार्वादि स्वत्याविष्ठाया चपरिमहदेशं सिंदावर्षे प्रजाति तस्य प्रवासनिक प्रवसनिक प्रवासनिक प्रवासनिक प्रवासनिक प्रवासनिक प्रवासनिक प्रवासनि

किक्यपणस्वीयाण्यसंदिवस्यविष्णसम्बद्धस्व विष्णसम्बद्धस्व स्वारं स्वयावस्य स्वयावस्य स्वयावस्य स्वयः स्

जोयणस्याइ उठ उच्चत्तेण पणवीस जोयणस्य विक्खमेण जाव वण्ड उन्नोड तेणं पासायविद्यमा भगणेडि वडिं पासायविद्य सपिष तयहूच्चत्तपमाणमेत्तएषि सव्वड समता सपिरिक्खिता तेण पासायविद्यमा पणवीस जोयणस्य उठ उच्चत्तेण वासिह जोय णाइ घड्डजोयण्च विक्खंमेण भप्गयसूरिय वण्णड भूमिमागो उन्नोड सीहासण सपिरवारं भाणियव्य घहुद्रमगनगान्भया कत्ता तेण पासायविद्यमा भगणेषिं चडिं पासायविद्यमिएषिं तयहूच्चत्त पमाणमेतएषि सव्वड समता सपिरिक्खत्ता तेणं पासाय विद्यया वासिह जोयणाइ घड्डोयण्च उठ उच्चत्तेणं एक्कत्तीस जोय

दावतंसका धन्यैश्चतुर्भि प्रासादावतंसकै (तय इ. स्चापमायमिश्चीहिन्त)। तथा मूस प्रासादावत कानां वदर्व तदुन्वप्रमायमात्रे मूल प्रासादावतंत्रकापेचया चतुर्भागमावप्रमाये सर्वतः समन्तात् परिचिप्तः। तदहास्त्रिमाणमेव दर्शयति। (तिब)मित्यादि ते प्रासादावतसकाः ग्रोजनगतमूर्वं मुल्वेस्त्वेन दापष्टिर्योजनानि घर्द योजनं च विष्कामतः, एरोपामपि "धन्मुराग्र मुसियपश्रसिया वि"वेत्यादि स्वक्पर्यानं मध्यभागवर्यन सुक्सीकवर्यनं सिंशासनवर्यनं परिवाररश्वितं प्राग्वत् । (तेय)मित्यादि ते च पासादावर्वसका चन्येश्चतुर्मि प्रासादावर्तसके स्तदर्बीच्चप्रमाखे रनन्तरीक्षपासादावर्तसवाहीं स्वप्रमायी में बपासादावर्तसव्वापेषया योद्रयमाग प्रमाबी सर्वतः समन्तात् सम्परिचिप्ता । तदबो्च्चप्रमासमेव दर्भयति । एकवि'शं गतं योजनानि क्रोग च पंचनीसम्पर्धिक एकजीयन पेंचूनप्यवस्त्रधमकवर्णक क्रमीचावितवांयवक वेच प्रासादवतंसक चनेरकः चित्रृं कं मासादवर्तसककं पाकसाकचातिकचर्तकं अचपवचने अचापवैनक्चियि पित्रृसयबङ्ग सप्तकः घडपवेर नीदाकः त्रेकमासादवतं सक एकसवर्णनवीस जीयन कर्नुं कन्यप्रकः नासङ्ग स्रीयन फपरि चड जीयन पड्डापचड साहमानीकसा चित्रज्ञा वर्गक मूमिनसभाग कपरि संद्रवासिंदासम परिवारसदित भणिवछ वेदमासादककपरि चाठमंगतिक व्वका क्रम कदा तिष्ठमुचगामासादणसङ्ख्यारमासादकद्वातिषावजीमासादभनेरङः विष्ट्रः प्रासादश्रंपूठिककद्वातिष्ठयी थर्डे ज वंपबनाबार्ड चिट्ट दिसदा सम्बन्ध विद्याद्य सह प्रासाद भासिक जीयनकापरिचर्ड योजन छ चच छ चपगर एकबीस सीयन छपरि एककीस पहुरुपगर तेवनुवर्धक चंद्र्यामाचि सिंवा सय परिवारसन्ति विन्मासादभापरि चाठचाठ मंगरीक व्यक्ता स्वक्तपरि स्वक्रिवसमूर्वपाठ मबादमूकी इएकदिसङ् स्थारमासाद पढाईसयजीयनाते भागस्या स्थार ११ योजन भागसि स्यार

णारं कोसच विक्संभेणं वर्षा उन्नोठ सीहास बंधपरिवारं पासाव उविर भट्टहमगनगान्भवा इत्ताप इत्ता तस्स मूनपासाउ विदं सगाउ उत्तर पुरित्यमेणं एत्यएणं सभासुहम्मा प्रवक्ता एवं नोयणसयं भायमेण प्रणासं नोयणाप विक्ताभेणं ववसार बोव णाप उठ उत्तर्ताणं प्रणेगलंभसयस्पिषविद्वा सन्भुग्नयसुवव वहरवेद्या तोरणवर सानिभन्नियागानाव पत्यरगयसंधर्मविविक्या

क्तब मुच्चैसबेन परुचदमवीसनानि चब तृतीयोश्च श्लीबान् विष्क्रमातः, एतेवामपि सब्बादिवर्षेत्र मनन्तरवत् । एयामपि स्वक्षपव्यावर्षनं भूमिभागवर्षनं उल्लीकवर्षनं सिंशासनवर्षनं व परिवार मर्जितं चमारवत् । (तस्यव)मित्यादि तस्य मूलमासादावतंसकस्य (वत्तरपुरतिवमेव)मितः वचरपूर्वं स्वामीमानकीचे इस्वयै। यब सभा सुचममा प्रश्नाया सुचमाँनामविज्ञित्यसंदकीयेताचा एवं कीवन-मतमावासत पञ्चामतयीचनानि विष्कासतः। दायप्ततियीचनान्तृर्दशुन्नैस्वेन वर्ष मूता वा इत्याच । (प्रवेगे)स्यादि । प्रनिकस्तामात्रतसन्तिविद्या (प्रमुगगर्य सुक्रयवद्दरवेषुवा तीरववरस्त्रव साविमन्सिया मुसिसिइविसिइसइसविद्वयसस्ववेदनिय विसवसम्मा) पति प्रस्तुहता चितरस्वीत तया द्रष्ट्यां प्रत्यमिसुस्रसुत्पावस्येन स्विता सुकृतिव सुकृता निपुवविस्परिवर्तित नावः। पन्तुकता धासी सुबूता च पन्तुकतासुबूता बजुवेदिका बासुविडकी परिवज्ररालमवावेदिका सीर्य स चारपुरतसुक्त यह सा तथा तथा वराभि प्रधानाभि रचिताभि रतिदाभि वा धावित्रव्यिकानि मुश्किप्टा सम्बद्धा विभिन्दे प्रवानं सन्दे मनीक संस्थितं संस्थानं देशं ते विविध्यवध्यसंस्थितः भग्रस्ता प्रसंत्रास्पदीमृता वैवृर्वरालमया स्तम्भा वस्त्रां सा वरर्रावतत्रावमध्यावास्त्रावय विभिन्धसन्दर्सस्थितप्रमस्तवेषुर्यस्तरमा ततः पूर्वपदेन सर्मोदारयः समासः। तवा बाबा मिक्कनकरत्नानि स्वितानि यह या नानामिक्दलस्वितानि क्वान्तस्व परनिपातः सुवादि दर्मनात्। नानाप्रविकनकरानस्थित चन्त्रकी निर्माकी बहुसमीरस्यमसमः निचिती निविधी श्मथीवरच भूमिमानी वस्त्री सा भानामविक्रमक्षरानुक्रचितीस्वक्षवद्वसमसुवि भक्तभूमिमागा "इंडामिगत्रसमतुरगयरमगरविष्ठमवात्तगिकपरारहृदसरभक्तमरकुम्बरवयत्रवयः

११वीचन ते पागिस स्वार ११वी ते पागिस त्यार १६ वी पर्व १ प्रासादवया एकदसर्ष पन्दित्व एकदसर्ष पन्दित्व एकदसर्ष पन्दित्व एकदसर्ष पन्दित्व एकदसर्थ पन्दित्व एकदसर्थ पन्दित्व पनित्व पन्दित्व पनित्व पनित्व पन्दित्व पन्दित्व पन्दित्व पन्दित्व पन्दित्व पन्दित्व पन्दित्व पन्दित्व पन्दित्व पनित्व प

पासादीया ४ सभाएणं सुष्माए तिदिसिं तरदारा परण्या तल्का पुरत्थिमेणं दाष्मिणेणं उत्तरेणं तेण दारा सोलस जीयणाष्ट्र एठ उच्चत्तेण षह्नोयणाष्ट्र विक्खंभेण तावाष्ट्रयचेव पवेसणं सेवावर कणायूभियागा जाववणमालाच तिसिणं दाराण उविर षहहमग लगा भयावत्ता तिसिण दाराण पुरतोपत्तेयं सुष्महवे परण्यते तेणं सुष्मंदवा एग जोयणसयं पायामेण परणास जोयणाष्ट्र विक्खभेण सायरेगाष्ट्र सोलस जोयणाष्ट्र दिव्हभेण

मस्य भित्तिस्ता, स्रोमुग्गयवर्षेष्याभिगमा विक्रांषरज्ञासस्तृगसस्तन्त् त्ताविव । पत्वीसद्दस्य मासिवीयाक् वगसद्दस्य कित्याभिसिमीयामिक्सिसमीयावर कत्त्तीयव्यक्षेसा सुद्दस्य सिस्सीय क्षा कञ्चलमिय्यव्य यूमियागा यापाविद्द पञ्चवय्य ध्यटापद्दागपदिमापदिमपद्दर्भव पञ्च गृहितवर्गिषिद्दिम् युमियागा यापाविद्द पञ्चवय्य ध्यटापद्दागपदिमागा पास्त्रीस्त्र पञ्च पृतित्ता वपिय सन्द्राकस्ता पञ्चवय्यस्त त्या गिर्मिस्तकपुष्पपुष्पित्र मस्त्रामागा पास्त्रीस्त्र पञ्च प्राप्ति स्वयापद्द प्राप्ति मस्त्र प्राप्ति मस्त्र प्राप्त स्वयापद्द स्वयापद्द स्वयापद्द स्वयापद्द स्वयापद्द प्राप्त स्वयापद्द मागा पास्त्र माम्यद्द मुया सन्द्र रामियामा स्वयापद्द मान्यवर्गित्र मान्यविद्द मृया सन्द्र रामियामा स्वयापद्द मृया सन्द्र रामियामा स्वयापद्द माम्यवापद्द माम्यवापद्द स्वयापद्द स

त्रक्षण्डरत्यागिकतीरयनरप्रयान प्तकीक्षर्यावश्चावन्य रह्यानिव्यानमीर्यारसमानस्वर क रिवठ पद्मरगयन् व्याद्मक्ष विक्तिस्थानन्त्रक्षर्याचित्रयायायक्ष समानस् सुस्मानिष विक् दसस् विवार क्षाां तिक्षप्रकर्ष पूर्वद दिख्या ज्ञारम् तिक वार सीख्य योजन क वर्ष क वपयम् पाठयीजन पष्ट्रसम्बद्ध तित्वस्कापवेसस्यत्वस् पाठयीजनमवेशपयस् स्वेतिवित्तेष्ठं वारम् विवारप्रयान कमन सिक्तयूमिकासिखरजेषा जावन्यन्त्रपूर्वजेषवादारवर्षस्याकस्य मानासामिकतितम्नप्राप्यायस्य स्वेतिविद्या सच तेसिया सुइमहवाया तदिस त उदारा परयाता तंत्रहा पुरित्य सेयं टाहियो उच्चत्तरेय दारा सोनस नोययाह उठ उच्चतियं हर जोययाह विवसंभेयं तावितयं चेवपवेसेया सेयावरकमन वृभियाना नाववयमानाच तेसिया सुइमहवायं भूमिमागाउन्नोया तेसियं सुइमहवायं उवित्यावरमहवे पर्याचे सुइमहवायं उवित्यावरमहवे पर्याचे सुइमहवायं पुरतो पत्ते यं २ पेत्यावरमहवे पर्याचे सुइमहव वत्तव्वया जाव दारा भूमिमागा उन्नोया तेसियां वहूसमस्विक्साया भूमिमानाचां वहूमक्तरेसभागे पत्तेय २ वहरामए पवस्ताहए पर्याचे तेसियां वह्रमामयायां प्रक्ताहगायां वहूमक्तरेसमागे पत्तेय मिणपेठिया पर्याचा तातोयं मिणपेठिया पर्याचार वायामिववसंभेषां चत्तारि जोययाह वाद्वनीयं स्व्यमिणमयाउ पत्या जावपहिरवाउ

तिवांच सुस्तमयडपानां पुरतः प्रत्येकं प्रेचागृष्टमयडपः प्रच्यतः । ते च प्रेचागृष्टमयडपाः चाताम विष्कर्मभोत्त्वेस्त्वेः प्राप्वत् प्रे चागुङ्गस्रहणानौ स भूमिभागवर्षनं प्राप्वत् । तावहास्यं वायमस्रीयौ स्पर्म । वेषां च बहुरसंबीयानां भूमिमागानां बहुमध्यदेशभागं प्रत्वेकं वजुमयी चहापाटक प्रह्मपा तेवां च वजुमवानामचपाटकानां बच्चमध्यदेशमार्गे प्रत्येकं प्रत्येकं मिक्पीठिका प्रज्ञप्ता । तास्व मिबपीठिका चष्टयोखनान्यायाम विष्कानमाध्यां चत्वारियीखनानि बाइस्येन वियहमावैन सर्वो रिकनक दारनक पागिस प्रत्येकक'र सुस्मांकप कन्नाकप्रतासकार्याटणकेकसुवर्गकपतक रिक सुवर्मस्य एकस्य योजन स्रोत्यवद् पंचास योजन पहुनपर संद्रकमानीरा सीवसद वीचन कं बच क वपबद तिहसुक्षमंत्रपन्तराधीतुं वर्बक्षसुधर्मान्य साबवन तिहनद् सुस्रमंत्रपन्त वि दिस विवारनम् बच्चा तेवक्षकम् पूर्वम् दिवयम् सत्तरनम् हार शिक्षम् सीयन सम्बर् क संपवद चाठवीजन प्रकृतपदद चाठवीजन प्रवेशद खेतहद प्रधान कमक्सहित बूभिकी सिद्धरक्षत्रज्ञिकां बारनुं वर्षेकमासासकितकक्ष्यक तिक्षमदः सुद्ध पंढपनक्ष मूसिमागकपरि करनी संज्ञार्मेवकवितुं विवनकः सुस्रमंद्रयनकः स्वपरि बाठ२ मंगसीकव्यसाहतस्वपरि वतकव्यत विव नइ. सुस्रमंख्यनइ. यागिक प्रत्येवद्रंश प्रेचाधरमंडपपरगमंडप कद्याच सुस्रमंडपतीपरि वर्वेक सर्वकद्वा जिल्लासगैदार मूमिमागळपरि चंद्रयासर्वेकहिद्या तेवनद्व द्ववाच समानरमावीकमा भूमिभागमेचाघरनद वयु मद्दर देसमागद मत्येकदपक्षैकमाचे वसुमय चायावर्च कश्चान तेवनद वजनवन्त्रं पादाहानदं धर्युं सहत्र देसभागै प्रत्येकद्रएकमाहि मुख्यिरिका कहा तह मुख्य पीठिका चाठ योजन सांवपसे पनुसपसद स्वार योजनसाहपत्तद सर्व मधिमयसद निर्मस

तासिया मिणपेठियायां उविरं पत्तेय २ सीचामणे परणक्ते सीचामण परणक्तो सपरिवारो तेसियां पेत्याघरमंडवाया उविरं महहमगनगा भया क्तानं कत्ता तेसियां पेत्याघरमंडवायां पुरतो पत्तेय २ मिण पेठियाच परणक्ताच ततोया मिणपेठियाच सोनस जोयणाष वाच क्त्रेया सव्वमिष्मयाच पत्थाच नाव पिड्मवाच तासियां मिण पेठियाया उविर पत्तेय २ धूमेपयणक्ते तेया धूमा सोनस जोयणाच मायामविक्खभेयां साद्गरेगाषं सोनस जोयणाचं उच्चत्तेया सेयाखंक कतुददगरय प्रथम मिद्धय फिण पुन सिणगासा सव्वरयणामया पत्था नाव पिड्मवा तेसियां धूमाया चविर महहमंगनगाभ्या कत्ता

मला "मण्डिमक्का भरवारु" इत्यादि विशेषणजातं प्रागिव तासां च मणिपीठिकानासुपरि प्रत्येकं प्रत्येकं सिंदासनं प्रचार्त्तं तेषां सिंदासनानां वसनं परिवारश्च प्राग्वदक्षाव्याः । महहपानामपरि चट्टावष्टौ मध्यासकानि वद्यव कृष्यचामरध्वजा दत्यादि प्राग्वत्। तियां ग्रेचागुषमण्डपानां पुरतः प्रत्येकंश मिषपीठिकाः प्रचप्ता। साइच मिषपीठिकाः मस्येकं वीडगयोजनान्यायामविष्कमभाग्यामध्टीयोजनानि वाष्ट्रक्येन सर्वात्मना मश्विमध्यः । श्रद्धाः इत्यादि विशेषयः कदम्बन्धं प्राग्वत् । तासां च मणिपीठिकानासुपरि प्रत्येकं र वैत्यस्तूपः प्रजापनः । ते च बैत्यस्तुमा पोइमयोज्ञनान्यायामविष्कम्माम्यां सातिरिकाचि पीइमयीजनान्यूव सन्वैस्वेन मध्ये कित्यादि तद्वर्षनं सुगमम्। तियां च चैत्यस्तूपा तासपर्यष्टावष्टी खस्तिकादीनि मध्यानकानि "जावसङ्ख्यासङ्ख्या" इति यावत्करयात् "तैसिंचेद्रय यूभायं छप्पि वहते किएइ चामरन्यूया ज्ञावसुविकल्तचामरभूया पद्या सपदा सप्पपद्वदूरदयहाजनसामसगन्धीसुक्रवापासाद्र्या जाव पविद्वा तेसिनेहर पूमार्यस्पा बहते हत्ताह हत्तापडागा धरटानुगसारुप्यसहत्वगा जावसव सङ्ख्यत्तङ्ख्या सञ्बरयणामया जावपिङक्वा" इति एतन्त्व समस्तं प्राग्वत (तैमिष्)िमस्यादि । तेजपू जबद भन्न रूपिंच तेदनद मिष्पिठिकानद खपरि प्रत्येकदं सिंदासय बद्धान सिद्धासन मुद्रवर्णेक परिवारसंवितकवित वेदनद प्रेचायर मंद्रप्यद् अपरि चाठ मंगसीक ध्वला इक क्षपरि इतकदवस वेदनद्र प्रेचाधर मंडपनद्र पागसि प्रत्येकद्र मिंबपीठिका कदी वेद समि पीठिका सीसद यीजन जाडपणद समस्त मिबसयहद निर्मेन्डद वठारीमठारीनद मसुख इपहुद तिकनइ. मिक्पीठिकानइ. सापरि मस्तिक्षंत्र गूमकद्वाठ तेक यूम सील योजन सांवयक्षं पिक्स पण्डं भाभीरां सीलड यीजन क चपयत्र स्वेतकत्र संस्वयंकरत्नकृतंदणूच पांचीनाकवीचा चमृत मध्यस तिक्रमक्किवनक पुनरासि विक्सरीयाकनसाकक सर्वरत्नसय निर्मेख धठारांमेठारां तिक सच तेसिण मुचमदवाण तदिस त उदारा परणक्ता तज्ञा प्रतिव मेणं टाइणे उन्वत्तरेणं दारा सोनम जोयणाइ उठ उन्वत्तेणं मह जोयणाइ विक्रक्षमेणं तावितयं चेवपवेसेणं सेयावरकमन वृभियाना जाववणमानाच तेसिणं सुचमदवाण भूमिभागाचन्नोवा तेसिणं सुचमंदवाण उवरि षट्टमंगनगाकत्ताइ कत्ता तेसिणा सुचमदवाणं पुरतो पत्तेय २ पेत्यावरमंदवे परणक्ती सुचमदवा वत्तव्वया जाव दारा भूमिभागा उन्नोया तेसिणं वच्चमरमिणन्भाणं भूमिमानाणं वच्चमक्तदेसभागे पत्तेयं २ वदरामए भव्यक्षाच्ए परणक्ती तेसिणं वदरामयाणं भव्यक्षाचगाणं वच्चमक्तदेसभागे पत्तेयं ; मिक्पिठिया परणक्ता तातोणं मिणपिठियाणां भट्ठजोयणाइ भाषामिवक्कभेणं चत्तारि जोयणाइ वाचन्नीणं स्वस्तिणम्याच पत्या जावपिड्रवाच

तिवीच सुस्तमयरुपानी पुरतः प्रत्येकं प्रेचागृष्टमयरुपः प्रज्ञप्तः । ते च प्रेचागृष्टमयरुपा चावाम विष्कम्मोन्वेस्त्रे प्राग्वत् प्रेचागुष्डमण्डपानां च भूमिभागवधनं प्राग्वत् । तावदास्यं वादमाबीनां स्पर्भ । तेथां च वहुरमबीवानां भूमिमागानां बहुमध्यदेशमागं प्रत्येबं वजुमयी च बपाटक प्रचारा तिवां च वजुमयानामचपाटकानां वच्चमध्यदेवभागे प्रत्वेखं प्रत्येखें मिचपीठिका प्रचयता । ताम्ब मिबपीठिका चार्रायोजनान्यायाम विष्कामाम्या चार्वारियीजनानि बाइस्येन पिरहमाबैन सर्वा तिष्ठनद्र दारनद्रं पागवि मत्येकद्रं र सुस्रमंडम कद्याछएतसद्दरारदीठएकेकसुवमंडमनद्र तिष सबसंबय एकसव योक्तन सांबयकर पंचास योजन पक्तपरी कांद्रकमाभीयां शीवनद्र वीकन कं पर कं नपबन तेरसुमां रपनरसरीतु वर्षकसुधमानर मायवस तरनम सुमानरपन अबि दिस अविवारनक अञ्चा तेअवद्रवद पूर्वद दिश्चयक उत्तरनक बार शिलंक सीयन उपा क वपयद याठवीजन प्रकृषप्यद पाठवीजन मदेशद खेतहर प्रधान कमक्सहित वृशिका सिद्धरहर्ज्जिको कारनुं वर्षेकमासासकितककवन तेकनद्र सुद्ध प्रकपनन मूमिमागन्तपरि नह्नी संद्यासैवकवितुं तेदमदं सुस्रमंदयनद कपरि चाठ० मंगतीकव्यक्षाद्यककपरि इवकद्वत तेद नर् सुद्धमंत्रपनर चागवि मत्येक्टर में चापरमंडपपरगमंडप क्छाछ सुद्धमंडपमीपरि वर्षक सर्वे बहुब छ जिल्ला में बार भूमिमाग कपरि चंद्रयास बैब हिवल तहन दूध बार समावरम बीब नह भूमिमागमेचाघरनद्र वर्षं महत्र देसमागद्र प्रत्वेकद्रप्रकेतमाचे वसुमय चावाच्छ अधान तिवनद्र बजुसयनद् चासादानदं धर्चुं सद्द देसभागै प्रत्येकदएकसादि सदियीठिका कहा तेइ सकि पीठिका चाठ वीजन सांवपये पद्भपवद स्वार वीजनजाडपबद सर्व मिबनवहद निर्मक

णाइ विश्विया-वर्मनम्भदेसभाए भहनोयणाइ धायाम विक्खभेण साइरेगाइ भहनोयणाइ सत्वगे पण्णात्ता तेसिण चेद्रयस्ववाण इमेयाए चे वण्णावासे पण्णाते तन्न वदरामय मृनरदय सुपद हिया सुचिहमा रिहामय विजन कर वेस्नियद स्दरखरा सुनायवर नायस्वपठमण विसानसाना णाणामणिख्यण विविद्यसाइप्यसाइ वेस नियमत्त तवणिनम्भ पत्तवटा नवूणयरत्तमन्दसुसुनमान प्रवान पन्नवां

चाठयीजन जाडपबर सर्वसणिमयहर्षठारांमठारां भन्न द्रपहर तेरनर स्विपीठिकानर आरि

मार्येकर १ वैत्वनृष्येत्यकिवाजिनमितमानीतिहनस्वसीपिनृश्चित्रविद्यविद्यवृष्य करातेर से येवृष्य

पाठयीजन षडपबरभूमिमां विद्याजनस्कंषभव्यभाषाठयोज्यपद्वपण हथीजनाविहिमविहि

मातेरकंषकीजजीनीकसीसिद्धाणापायैत्वनृष्यनर धण्डमध्यदेवमागर्ड पाठ योजन सांवपण्यः

पर्वपण्या भूमिवहीरकंषर भागेरां विहिमासवयक्षक स्वीरित्यारेणाठयोज्यन सर्वां गर कहा

तेरुनक वैत्यनृष्यनक पागिककरीत्यहर्तेरवस्य व्यवक्षकसीय कहार तिकरहरूर वज्नमय मूसहरू

घषीपरियाणाविहिमासकंष्योजिहमूसगीज चीनिकसी सिद्धा रिस्टरलमय विस्तीय कांटस वैद्यं

रत्मय मनोहरस्कंष भूस्यकीमहोज्यपनी प्रधांन सुवस्ययी मूसगीपिहसी साद्धालिहनी प्रमेवः

प्रकारः मिष्ट स्तमय विविद्यमकारनी प्रति वैद्यंदलमयजीहनी पत्र रातासुव्यमय प्रवादीहर्षः

१५४ रायपसिभी

तेसिणं यूमाण चर्डिस पत्ते य र मिणपेंडियार पण्यत्तार तातोशं मिष्
पेंडियातो महन्नोयणार भायाम विक्यमेण चत्तारि जोयणार बारु स्वेषं
सन्वमणीमती भत्यार जावपिंडियातो तासिणं मिणपेंडियाणं स्वरिं
चत्तारि जिणपर्विमार जिणुम्से चपमाणमेत्तातोसं पिनयक विस्वर्वाष्य सूमामिमु चातो सिणपेंडियार जिणुम्से चपमाणमेत्तातोसं पिनयक विस्वर्वाष्य सूमामिमु चातो सिणपेंडियार विहित तज्ञ रा एसमावह माया चंदा व्यवा वारिसेणा तेसिणं सूमाणं पुरत्तो पत्तेयं र मिणपेंडियार प्रवच्तार तातोणं मिणपेंडियार सोनस जोयणार भायामिव व्यवस्व प्रवच्चीय गार् वार्क्तनेणं सन्वमिणमेटीर जाव पिन्हिता तासिण मिणपेंडियारं स्वरिपे व्यवस्वर्वे प्रण्यत्ते तेणं चेर्क्तवा पह जोयणार स्वरेण देवे जोयणार स्वरेण स्वर

तिवां चैत्यस्तूपानां प्रत्येकं २ (चछदिसिं) चतुर्दिशि चतमृतु दिखु एकैकस्यां दित्रि एकैकमिंग पीठिकाभावेन बतसी मिर्यपीठिका प्रचप्ता । चच्टीयोजनान्धामविष्कस्भास्यां चलारिकीक नानि बाहुन्त्रेन सर्वात्मना मविमय्या चन्छा इत्यादि प्राग्वत् तासां च मविपीठिकानासुपरि पक्षेकस्या पपि मिष्पीठिकाया छपरि एकैकप्रतिमामावेन चतुकी जिनप्रतिमाजिनीतीय प्रमाप मात्रा जिनीत्सेध छत्कर्षेतः। पञ्चधतुः शतानि जघन्यतः सप्तकस्ता रह तु पञ्चधतुः त्रतानि सम्भाव्यन्ते (पृष्टियक्तविसय्याष्ठ) शति पयक्तासुनिवयवा स्तुपामिसुख्यः सन्निविका स्त्रवा जगस्यित स्वामान्येन सम्यग्निवेशिता स्तिष्ठन्ति सद्यवा श्रवमावश्व माना चन्द्रानमा शारि वेचा इति (तिसिब)मित्यादि तिवां चैत्वस्तूपानां पुरसः प्रत्येकं मिबपीठिकाः प्रचायाः । साइच मिषपीठिकाः धीक्रमयीचनान्यायामविष्कम्भाभ्यामञ्जीवीचनानि वाक्त्यतः। (सन्वमिषमवीक) द्रात्यादि प्राग्वत् तासां च महिपीठिकानासुपरि प्रत्येकं प्रारीकं पैत्यवृत्ता चरटीयीजनान्युकं सुन्ते स्तिनार्ड योजनमुद्देशेन चहत्त्वेन हो योजनै चन्त्रीस्त्वेन स्कन्धः स प्रवार्ड योजनै विष्यस्मी तथा पाक्षिपनिराद्यप्रतिविस्तक्रक तेकनक यूभनके कापरि चाठन संगतीक खाना इनकद्वां तेकनक यूभनकं चिक्दंतिकं मत्येककर मियपीठिका ककी तेक मियपीठिका चाठधीसन सांबपवर विकृतवर्ष स्वार यीजन जाडवयर मब मिबमयीहरू निर्मन घटारीमटारी मनुद्रवह स्वनर र्माणापीठकानदः कपरि च्यार जिनप्रतिमाद्यदः तैवजिनप्रतिमातीर्यं करनुरुक्षचपगादः प्रभावाद्यवदः ज्ञवन्यसातकावनीवत्कृष्टार्पाचमेभनुष प्रमायाकक पद्मासपवादेवकठी गूभसांचर्मसुंबकरीककठीवकी रहरूकर तिसहरकर स्थ्यभर वह मानर संदाननर वारियवाध एवाइनांमहमतिमा तिहनर्बह्ममस् चार्गास प्रत्येकर् र मिथापीठिका कहातेह मियपीठिका सीसन् योजना सौनपनार पित्रमपनार

णार विडिया-वर्मनभदेसभाए भहनोयणार भायाम विक्खभेण मार्गेगार भहनोयणार सन्वगे पर्ययत्ता तेसिक चेर्यक्वलाण रमेयाए चे वर्यणावासे प्रयक्ते तन्न वर्मामय मूलरह्य सुपर हिया सुचिहमा रिहामय विचल कर वेर्यलयर स्रयदा सुनायवर नायक्वपढमर विसानसाना गागामणिरयण विविदसाइप्पसाइ वेर्म नियपत्त तवणिनम पत्तवटा नवूणयरत्तमचसुसुकमान पवान पनवा

बहुमध्यदेशमार्ग विहमा छहं विनिगता शासा सा छाईमुस्लैस्वेन पट्योजनानि विष्कामेन सवांग्रं य सातिरैकेय घट्योजनानि प्रमासा सातांग्रं य सातिरैकेय घट्योजनानि प्रमासा सातांग्रं य सातिरैकेय घट्योजनानि प्रमासा सातांग्रं य सातांग्रं य स्वास्य (अद्दरामय मूमराद्ययस्पद्दियविष्मा) वर्जाय वज्नयानि मूलानि येपां ते वज्नया सुप्रतिष्ठित विहिमा स्वतः पूर्वपदेन कर्मधारयः समासः। (रिहासय कन्दवेत्तियस्य धी) रिप्टासयो रिप्टरलाय कन्दवेत्तियस्य धी। रिप्टासयो रिप्टासयो रिप्टासयो रिप्टासयो रिप्टास्य कन्दवेत्तियस्य स्वत्य क्षा त्या क्षा येपां ते स्वास्य स्वत्य स्व

पाठयोजन जाहरषद सर्वेमयिमयहद्माठारां महार प्रवृद्ध स्वयं विकान कारि मत्येक्द ने स्वयं विकान कारि मत्येक्द ने से विवाद के स्वयं विकान कारि मत्येक्द ने से येव्य के पाठयोजन एकप्य स्वयं के स्वयं क

शायपसिबी ।

114

नुरवरा विचित्त मिणिरयण मुर्गम नुमुम फलभरेश णियसाका सत्याया सप्पमासिसरीया सचनकोया श्रिष्टयसा वणमणिजिन् रूकरा भागरस सरस फला पसामया ४ तेसिणं चेष्ट्रयहत्स्वाचं उत्तरिं चहुरुमंगलगास्त्रया इत्तर्ते तेसिणं चेष्ट्रयहत्स्वाचं प्रतो पत्तोयं र मिणि विद्याच पण्णत्ताच मिणित्ताच ताचणं मिणिपेढियातो शृह्वोयवाष्ट्र भागम विक्खंभेण चलारिजोयणाष्ट्र वाष्ट्रलेणं सव्वरयकाम्ष्ट्र प्रता जाव प्रक्रिकाच तेसिणं मिणिपेढियाणाचवरि पर्ने र मिष्टिमण

प्रवसप्रक्रमावर्षाकृपः प्रवससृद्धियमाना चन्द्वस्तानाभ्यन्तिति जाम्बृनवरक्षमृद्धकृमार
प्रवासप्रस्तवांकृरभ्यः ,(विचित्तमिष्ययय सुरमिकृसमप्त्रसमर्थ विमयसाक्षा)इतिविधिवनमिष्ययय सुरमिकृसमप्त्रसमर्थ विमयसाक्षा)इतिविधिवनमिष्ययय सुरमिकृसमप्त्रसमर्थ विमयसाक्षा)इतिविधिवनमिष्ययय सुरमिकृसमप्त्रसमर्थ विमयसाक्षा)इतिविधिवनमिष्ययेषां ते तथा तथा तथा स्वा वाका वेषां ते सक्काया सती धीमना प्रमा कान्ति वेषां ते वव् प्रमा । पत्रप्रव सर्थोका तथा स्व उद्योतिन वर्षान्ते मिष्यरानासुर्धीतमावास्त्रीधीता । विष्यं नवनमनोनिवृत्तिकरा चमृत्रससमरसानि प्रसानि येषां ते तथा । (पासाइया) इत्वादि विवेधव स्वस्त्रस्य पागवत्, एते च वैत्यवृष्या चम्प्रवेषुमि तित्रसक्षत्रक्षक्षत्रक्षाप्रविधमाविधविधम् स्वस्त्रस्य पागवत्, एते च विष्यकृष्य चायस्त्रस्यम् स्वस्त्रस्य स्वस्त्रस्त्रस्य स्वस्त्रस्त्रस्य स्वस्त्रस्य स्वस्ति स्वस्त्रस्य स्वस्त्रस्य स्वस्त्रस्य स्वस

संबूत्यस्भावधीमयरात्यवर्षसमुद्रमनीत्रस्कारात्यस्यक्षः प्रवासहय्वादेकिमसीपवडीकावधी परिपूर्वभावपासस्य प्रयमपन्तवरीपक्षमयसनीवसी सिचकुरांत्रिकत्रस्वरस्के परीकामसारकः मिवरस्य स्माध पूचतेवन्नत समूकतेवकमरीतिमादि नावीनमीकि सास्वास्त्रिकारी प्रिकरपवद्गतवननवस्यक्षकि सिवुस्ति प्रमृतरस्यः मरपोषापंक्षेत्रस्वतिका सार्वास्त्रस्व सामा सिवरस्य सीमा सिवरस्य सिवर्वस्य सीमा सिवरस्य सिवर्वस्य सीमा सिवरस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयम्पत्रस्य सिवरस्य सीमा सिवरस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयम्पत्रस्य स्वयम्पत्रस्य सिवरस्य सिवरस्

पण्णत्ते तेण मिड्डिक्मिड्या सिंह नोयणाद् एक उच्चत्तेण नोयण उव्येदेणं नोयण विक्खमेण वद्गमया वहुन्तृह मुसिनिह परिष्ठहमुपतिहिया विसिद्धा भणेगवर पचवणणमुह्मी सहस्म परि महियामिरामा वाउद्भूय विजय वेजयंती प्रहागा कत्ताद्म कत्तकिया तुगा गगणतन्तमभिन्नष्रमाणसिद्धरा पासाद्म्या ४ भद्रहमगनगा कत्ताद्म कत्तातिसणं मिह्नदक्मयाणं पुरतोपत्ते यं र णदा पुक्खिरणीड पण्णताउ ताउ पोक्खरीणीतो एग नोयणसय भायामेण पण्णाम नोयणाद्म विक्खमेण दसनोयणाद्म उच्चेत्तेणं भत्याउ नाववणाड प्रगितयाउदगरसाउ पण्णताउ पत्ते यं पत्ते थ प्रस्मवरवेद्या परि

प्रश्नातः । ते च महेन्द्राञ्चचाः पण्टियोजनान्युह गव्यूतमुद्दे धेन तुगहत्वेन पर्हे स्रोध विष्कारभतः, (वदरामयावहत्तहसुसिणिहपरिषद्दमहसुपद्रहिया) दति वजुमया वजुरलमया तथा वृत्त वर्तुं सं सप्टे मनोन्न संस्थितं संस्थानं वेषां ते वृत्तसप्टसंस्थिता स्तथा सुध्यिप्टा यथा भवंति एवं परिष्टा द्भव खरणानवा पाषावप्रतिमेव सुश्चिष्टपरिषृष्टा मृष्टाः सुकुमारणानवा पाषावप्रतिमावत् सुप्रति फिता मनागपि चश्चनासंभवात् ततो विशेषसस्मासः (चर्यगवर पंचवरसनुक्रमीसहस्सर्परि मंडियाभिरामाबास्ड य विजयवेजयन्तीपहागाहत्तार इत्तकशियातु गा गगणतकमिन्नस्थमाय सिङरापासाद्या जावपिङद्वा) प्रति पाग्वत्। (तेसिष्)मित्यादि तेषां महेन्द्रध्वज्ञानासुपरि षाटावर्टी मधासकानि वहब कृष्यचामरावज्ञा इत्यादि ठीरयवत् सर्वे वक्षव्यं तेषां च सहे द ध्वज्ञानां पुरतः प्रत्येकं प्रत्येकं नन्दा नन्दामिधाना पुष्करिषी प्रज्ञप्ता एकं यीक्षनगतमायामतः पञ्चामतं योजनानि विष्कासतः। दासप्ततिं योचनान्युद्धेधेन तुपद्वत्वेन तासांच नन्दापुष्करिणीनां (पत्था सपदा करववासवकृताक) दत्यादि अपने प्राप्तत् साहसनन्दा प्रव्यदिषय प्रत्येकं प्रत्येकं जीयन साहपनक सवमियमयकक निर्मेसकक धठारामठाराकक भन्तवस्थक तिकनक मियपीठिका नइ' छपरि प्रत्येकद महेंद्रध्वन क्रम्म तह महेंद्रध्वन साहियोजन क वस सं वर्ष्यद एकयोजन मुमिमांचित्र वपवाद एकयोजन पद्भापणाद बजुमय बाटकामनीच सहापरिधठारमामठारम जीमकामधीकीजतानधी वसाक्षेत्रवाहेषयुंतत्तमहत् ध्यीप्रधान पांचवयद् नानाध्ववाना सक्स तिसद्रकरी मंडितयकामनीदरिक बाद करी कंपित विजय वेजयंती ध्वजा इकक परि कत विषक्रियालक्ष्मित्रकां हरू गगनत्वनद्रवस्तंवतां हरू सिक्षरज्ञेष्टनां चित्रनद्रप्रसन्तकारीजीहवाः योग्यक्ष जपरि चाठर मंगल खजा हजजपरि हजकहवार्तहनह महेंद्र खजनह चागलि मत्येक महेन्द्रध्वजदाठ नेदा पुष्करचीवावि कहा शेह पुष्करचीवावि एक सत्तयोजन सावपण्ड धंनास H .

**११4** रावपसे**ची** ।

मुरक्षरा विचित्त मणिरवण मुरमि कुमुम फनमरेन पामिषसामा सत्याया सप्पमाससिरीया सउन्मोया पिर्वयंसा वणमणिषि व्यून्तरा प्रमयरस सरस फना पसान्या ४ तेसिणं चेन्द्रयहक्साच उवरिं पहुट्टमंगनगाम्मया हत्ता तेसिणं चेन्द्रयहक्साच प्रतो पत्तोयं २ मिं पेठियाच परणत्ताच मणित्ताच ताचणं मणिपेठियातो पहुन्नोयणान् पायाम विक्खंभेण चत्तारिनोयणान् वाडन्नोण सव्वर्यमान्तं प्रमावा नाव पिरुवाच तेसिणं मणिपेठियागंचवरि पत्ते य मनिक्षण

प्रयमप्रकारविद्यान् प्रवमस्ति यमान अच्छारान्तानुषरन्तीति जान्यूनवरक्षमृड्युड्मार प्रवासप्रस्वांकुर्यसा, (विचित्तमिवरयय सुरमिक्समण्डमरेण विमयसाखा) द्रतिविचित्रमिवरयय सुरमिक्समण्डमरेण विमयसाखा) द्रतिविचित्रमिवरयय सुरमिक्समण्डमरेण विमयसाखा) द्रतिविचित्रमिवरयय सुरमिक्समण्डमरेण विमयसाखा) द्रतिविचित्रमिवरया वाला वेषां ते तथा तथा सती योमना द्राया येषां ते सव्द्याया सती योमना प्रमा काल्त वेषां ते वर्ष प्रमा । प्रतप्य स्थीका तथा सत्र योमना द्राया वेषां ते सव्या । प्रसादयो द्राया । प्रविकेष्य स्थानमतिन्विच्या प्रमृतरस्यसम्प्रसानि क्षानि येषां ति तथा । (पासद्या) द्रत्यादि विवेष्य स्थानमतिन्विच्या प्रमृतरस्यसम्प्रसानि क्षानि येषां ति तथा । (पासद्या) द्रत्यादि विवेष्य स्थानस्य एते च वेत्यवृष्या प्रमृत्यस्य स्थानस्य स

चंद्रनदस्मवर्षमयरातद्ववर्षद्रमुद्दमभौक्षस्कामालप्रस्थिककः प्रवासक्षद्रकांद्रंकमिलीयकविद्यावर्षे परिक्रमालप्रस् परिपूर्वभावपामक प्रवमयन्त्रवरीयक्षमयमनीकती तिष्कुरातिकनद्रवर्षे परिक्रमक्षाद्व मिल्यस्य स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्ष्य स्वास्त्रक्षिय स्वस्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वस्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्ष्य स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स्वास्त्रक्षिय स् तजदा मणोगुनियाच जाव णागदतगा तेमुण णागदतएमु वहवे रयया
मया सिक्कगा पण्णत्ता तेमुण रययामएमु सिक्कगेमु वहवे वेदिनियामती
धूवधियातो पण्णत्ताच तातोण धूवधियातो कानागदपवर नावचिद्व ति
सभाएण मुद्रम्माए पतो वहूममरमणिज्मे भूमिभागे पण्णत्ते नाव
मणीिं उवसोभियामाणिफासिय उक्नोय तस्मण वदूममरमणिज्मस्म
भूमिभागस्म वदूमज्मदेंसभाए एत्यण मद्रेगा मणिपीिढया पण्णत्ता
सोनम नोयणाद भायामिवक्कंभेणं भहनोयणाद वाद्यक्नेण सर्वमणि
मयी नाव पिद्यता तीसेण मणिपीिढयाए उविर एत्यण माणव
एचेद्यत्वते पण्णत्ते सिहनोयणाद उदं उच्चत्तेणं नोयण उक्वेदेण
नोयणिवक्कभेण भड्यानीस भिद्य भड्यानीदसकोडीए भड्यानी
सद्र तिग्गदिय सेसन्दा मिददन्मए माणवगस्मणं चेद्रयत्वसस्म

तदावा पोइमसइसायि पूर्वतः पोइमसइसायि पश्चिमायामध्यीसइसायि दिवसतीऽध्यीसइसासि उत्तरत स्तास्विप फलकवयनं नागदन्तवयनं सिक्ककवर्यनं धूपप्रटिकावयन च दारवत्। (सभाएयं सुइम्माए)इत्यादिना भूमिभागवर्षेनं (सभाएयां सुइम्माए)इत्यादिना उन्सीकवर्षेनं प्राग्वत् (तस्सव)मित्यादि तस्य बहुसमरमणीयस्य भूमिमागस्य बहुमध्यदेशमागे पत्र महती एका मिख पीठिका मज्जप्ता। पोइमयीजनान्यायामविष्कुस्माम्यां पष्टौयीजनानि बाइल्यतः सर्वेररनमयी दूरवादि पाग्वत् तस्याप्रच मिषपीठिकाया उपरिमद्यानेको मास्ववकनाम्। चैत्यसाम्मः प्रजाप्तः । पर्ध्ययोजना न्यूर्वसुच्चैस्वेन यीजनसुद्देन यीजनं विष्कामीन चाराचलारियद्श्विकः। (धड्यासीसन्कोडीए धड वासीस इतिग्गहिए) इति सम्प्रदाय गम्यम् । "बहरामय बहसङ्गरिठए" इत्यादि महेन्द्रध्वजवत् वर्षेत्रं निरविधेषं ताबहरूव्यं यावत् "सहस्सपत्तहत्यगा सव्वस्यणामया जावपहिकवा" इति सस्य नागदंतनइतियद् प्रया रुपामय सीकां कथा तेच रुपामय सीकांनदविषद प्रयी वैदूर्यरानमधी भूप घडी कडी तेड भूपधरी कृष्या गुरु प्रधान कुंदरुष्कंनुधूपदकरीमधमधायमानयकीरङ्क्छक् समानि सुधर्मानक मांकि धयस समुख रमयीक भूमिनस मागकद्यार पंचवया मियकरी सीमित तेइनसवर्षं फरिसपूर्वचन छपरिसंद्रयामीतीनीमासासर्वेक इतु तेइनद् धवठ समछरम्बीकनद् भूमिमागनद धवर मध्य देसमागद दर्जा मीटीएक मिबपीठिका कडी तेजपीठिका सीलद यीजन सांबपणा पद्रमण्या पाठयीजन जाडपणा सर्वमिषमयी वठारीमठारी भस् रुपक्र विच मणिपीठिकानम् अपरि रहा मानवकनामाचैत्य स्तनपूजतीकर्यंत कन्नाव तेहसाठि योजन क चठ क चमगर एकयोजन भूमिमांडिं क इसएकयोजनपहुसपयद भठतासीसकीडि चिधंक

रायपर्मची ।

विस्ता पत्ते यर वणस्र परिविष्वता उत्तासिण ग्रदाण पुक्खरिबी से तिर्दर्स तीसो माणपिहरूवगा पर्यात्ता तिसो माण पिहरूवगाणं वर्षा उत्तर्वार्षं कर्मया इत्तार इत्ता सभाएण सुइम्माए भदयानीसं मणोगुलिय साइ स्ती उपाणता तज्ञ पुरिविमेणं सो तस्त साइसी उपाणता तज्ञ पुरिविमेणं सो तस्त साइसी उपाणता तज्ञ पुरिविमेणं सो तस्त पाइसी उपाणता तिसु से सुविष्य मणोगुलियामू वहवे सुविष्य स्पाण पत्ता पर्यात्ता तिसु सं सुविष्य सप्त स्ता पर्यात्ता तिसु सं सुविष्य सप्त स्ता पर्यात्ता तिसु सं वहरा मण्यू पागदंतएस् किएइ मुत्त वन्धारिय मन्तदामा कनावा विद्वति समाएणं सुइम्माए भडवानीसं गोमाणसिया साइस्टी उपविकास

योजन पर्सप्पद्ध दस योजन निर्मेसक्यं वावीनम् वर्षकप्रनीपरिज्ञां स्वभावम् वर्षक्र स्वाह्य प्रसाद्ध वर्षक्ष स्वभावम् वर्षक्ष स्वाह्य प्रसाद्ध वर्षक्ष स्वभावम् वर्षक्ष स्वाह्य प्रसाद्ध वर्षक्ष स्वाह्य प्रसाद्ध वर्षक्ष स्वाह्य प्रसाद्ध वर्षक्ष स्वाह्य स्वाह्

छत्ता तस्सणं माणवगस्य चेद्रयखमस्य पुरित्थमेण महेगां मिण पेठिया पगणता षहनोयणाद पायामिवक्खमेणं चत्तारिनोयणाद बाइन्नेणं सळ्मिणमया पत्या जाव पिड्रिवा तीसेणा मिणपेठियाए उविरं एत्यण महेगे मीहासणे पगणत्ते सीहासण वगण्ड सपिर वारो तस्सण माणवगएस्स चेद्रयखमस्य पचित्यमेण एत्यणं महेगा मिणपेठिया पगणत्ता पहनोयणाद पायामिवक्खमेणं चत्तारिनोय णाद वाइक्नेण मत्वमिणमयी पत्यां नाव पिड्रिवा तीसेण मिण पेठियाए उविर एत्यणं महेगे देवसयणिन्मे पगणत्ते तस्सणं देव स्यिणक्मस्य दमेयाक्वे वगणावासे पगणत्ते तनहा णाणामिणमया पिड्रपाया सोवित्यिणिया पाया णाणामिणमयाद्र पायसीसगाद जवूणयामयाद्र गत्तगाद वदरामयासधी णाणामिणमएववेयामयी नुत्ता तविणक्मामया गहोवदाणया नोष्टियक्खमए विवोएणा सेण

प्राप्तत तस्य माखवकस्य चैत्यस्तम्मस्य पूर्वस्यां दिशि पत्त मण्डत्येका मण्डिपीठिका प्रण्यता पप्टी योजनान्यायामिविष्कमाम्यां चत्वारियीजनानि वाण्ण्येन (सत्वमिष्मया) प्रत्यादि माग्वत् तस्याण्य मिष्यि किंवाया छपरि पत्त मण्डदेकं देवमयनीयं प्रण्यतं तस्य च देवमयनीयस्य प्रयमितद्गी वर्षावासे वल्त किंविष्म प्रण्यतः सत्वया नानामिष्मयः प्रतिपादां मृत्तपादानां प्रतिविधारी पर्यम्मकरवाय पादाः । सीविष्कं का सुवर्षमया पादा मृत्तपादाः । सानामिष्मयानि पादमीयं कािष्क सम्बन्धस्यानि पावापिष्मयोवन्ते । स्वति वाम्यस्यानि पावापिष्मयोवन्ते । प्रति विधायकां प्रति वामामिष्मयं व्यूतं विधायकां प्रति एप्यान वज्रस्याम् (विव्वीयवा) प्रति एप्यान कािन पाण्य च जीवािमगममृष्टिकाकारः "विव्वीयवा" ध्यमानकान्युन्यन्ते, प्रति स्वपीयमय्थी

मवमियमया निर्मंत वठारीमठारी भन्न रुपष्टि तेष मियपीठिकानश छपरि श्र्षां मीटनएक सिंडायनन क्रांस विद्यायमन विद्यायमन स्वाययमन स्वाययमन स्वाययमन प्राययमन स्वययमन प्राययमन स्वययमन प्राययमन स्वययमन प्राययमन स्वययम प्राययमन प्राययमन स्वययम प्राययमन प्राययमन स्वययम प्राययमन स्वययम स्वययम स्वययमीठिकान क्राययम स्वययमीठिकान क्राययम स्वययमीठिकान स्वययमिठिकान स्वययमीठिकान स्वययमीठिकान स्वययमीठिकान स्वययमीठिकान स्वययमीठिकान स्वययमीठिकान स्वययमी

रायपसिंची ।

टर्वार वारस जोयणाइ उग्गाहिता हिट्टावि वारसजोयषाइ बजेता
मन्मे कत्तीसाए जोयणमु इत्यण वहवे सुवरणक्ष्यमया प्रसमा
परणता तेमुणं सुवरणक्ष्यमएसु फनगेसू वहवे वहरामया वाग
टतगा परणता तेमुणं वहरामएसु णागदंतएसु वहवे रययामवा
सिक्तगापरणत्तातेमुणं रययामएसूसिक्तगेसूबहवेवहरामया गोनवह
समुग्गा परण्यता तेमुणं वहरामएसु गोनवह समुग्गेसु वहवे
जियस्स कहाच सिणिक्खिताच चिट्टात ताचणं सूरियामस्स देवस्य
भरणसिच वहूणं देवायय देवीयय भन्वणिक्माच जायपक्रम
वासिणक्मानो माणवरस्सणं चेह्रयदामस्स टवरि शहहमंगन्नक्मया

च मायवकस्य चैत्यस्ततस्य छपिर् शदमयीजनानि भवगाधे छपरितनमागात् शदमवीजनामि

वर्जीयत्वेति भावः। अवस्तादमि द्वादमयोजनानि वर्जीयत्वा मध्ये वद्ति मतियोजनेतु (वहवे सुवरवरुप्पामया असका) इत्यादि फसकवर्षनं नागदन्तवर्षनं सिक्ककवर्षनं स प्राग्वत् ते इ च रजतमयेषु सिक्ककेषु अक्वी बजुमधा गीकवृत्ता गीसवदृत्ता ससुहका प्रवादता स्तेषु व बजुमयेषु समुद्रतेषु बद्दिन जिनमस्बीनि सम्निष्ठिप्तानि विष्ठन्ति । यानि सूर्याभस्य देवस्य चन्तेवां च बच्नां वैमानिकानां देवामां देवीनां च धर्चनीयात्रि चन्दरी चन्दरीवानि म्तुत्वादिना पूजनीयानि पुष्पादिना माननीयानि वद्दमानत सत्करवीयानि वस्त्रादिना करवाव मण्डाके देवतं चैत्यमिति बुद्दमा प्रयुपासनीयानि (तस्सवः सेष्ट्रयसम्भरसः स्वरिवष्टने चहुद्दमानास्त्रकारा)पत्नावि चठतात्रीसकोडिः एडपदनसः पर्यंगुरुपरंपरादंशायदसकोद्रकक्षद्रद्रश्रागवकसैत्यनद्र्एतविद्यासि इत् सिष्याकतस्व के कितापूर्व इंगडेन्द्रध्य वन्त्र की प्रत्य प्रतास वाप्य वाप्य वन्त्र मायवनगर पैत्यवंभनदं कपरि बार वीजनदक्तपीदनद् जदनद्रपतनद्रकपरिवारयीजनवजीनदंदेहद्रवार याजन वर्जनक विचर् कहीस योजननक्षतिक क्षा प्रवा सुवर्षरपामय पाटीयाँ सञ्चा तेव सीना क्यामय पाटीयानद्विषदः बचा बजुरलमय नागदंताचंक्डा कच्चा तेड बजुमद नागदंताचंक्डा कता प्रचा अनुस्यद्यासया सिको कहा तेइ द्यासय सिक्कानइ विषद् प्रचा अनुसय गीतमा बाटसीकावडराकचा तेर वजुमय गोसमावाटसीकावकानद्रविषद् धवा तीर्वकरना दाढा वाणी मुकी रहक्कर तिराजा मूर्वामनर देवनक चनैरायिय मचा देवनकं देवीनकं संदर्शदिककंचिर्यं वा योग्यक्षस्युष्फादिकसं पूज्यवायीग्यः वंदिबायीग्यक्षस्करिवायोग्यक्षस्वयीजप्रतिसरिवायीग्यक्षः मा नवगयनद् चैत्यर्थभनद् सपरि चाठ२ संगत्तीक व्यजाहबस्तक्वा तक्षतद् मानवगनदः चैत्यर्थभनदः पुतक मीटीएक मिथपीठिका ककी चाठयोसम सौबयसक प्रमुख्यक स्टार यीक्षन आडम्बक

कत्ता तस्सण माणवगस्स चेदयखमस्स पुरित्यमेण महेगां मिण पेंठिया परिणत्ता पहनोयणाद पायामिवक्खमेण चत्तारिजोयणाद बाहक्तिण सव्वमिणमया पत्था जाव पिहरवा तीसेण मिणपेंठियाए छवि एत्यण महेगे सीचासणे परिणत्ते सीचासण वरिण्य सपि वारो तस्सण माणवगएस्स चेद्रयखमस्स प्वतियमेणं एत्यणं महेगा मिणपेंठिया परिणत्ता पहनोयणाद पायामिवक्खमेण चत्तारिजोय णाद बाहक्तेणं सत्वमिणमयी पत्था नाव पिहरवा तीसेणं मिण पेंठियाए छवि एत्यणं महेगे देवसयणिक्से परिणत्ते तस्सण देव सयिणक्रसस्स दमेयारवे वर्गणावासे परिणत्ते तन्त्रमा पायामिणमया पिहणाया सोवित्यिणया पाया गाणामिणमयाद्र पायसीसगाद नवूणयामयाद्र गत्त्रगाद्र वद्ररामयासधी गाणामिणमएववेयामयी तुना तविणक्सामया गंडोवडाणया नोचियक्खमए विवोएणा सेण

पारवत तस्य मायवकस्य चैत्यस्तम्मस्य पूर्वस्यो दिशि यत्त महत्येका मियपीठिका महाता पप्टी योजनान्यायामविकाममान्यां चलारियोजनानि वाहच्येन (सद्धमियम्या)हत्यादि मागवत् तस्याहच मियपीठिकाया चपरि यत्त महदेकं देवमयनीयं महात्तं तस्य च देवमयनीयस्य पयमितद्वी। वर्षावति वर्षावतिया प्रतिविधारिय पयमितद्वी। वर्षावतिया पादा महत्विया प्रतिविधारिय पय्टम्मकरणाय पादा । सौवर्षिका सुवर्षमया पादा मृत्वपादा । नानामियमयानि पादमीपिकाषि काम्यूनदमयानि गानावि ईपादीनि वच्चमया वज्ररनाप्रिता सन्वय (बाबामयिमयीवजमी) इति नानामिथमयं व्यूतं विधिष्टच्यानं रचमयीन्त्वीकीकितावमयानि (विज्वीयणा) इति नयमानकानि पाह च सीवाभिमसमूष्टिकाकार विज्वीयषा ध्राप्त चयानकान्युच्यन्ते, इति तपनीयमयी

मर्वमिषमया निर्मेश घठारीमठारी भस्त रुपहि तेष भिष्पीठिकानर छापर रूपं मीटछपक सिंगाननय क्यांठ सिंगामननय वस्क परिवारसिंगतय तेष्टनर मायबकनर वेस्वयंभनर पिरामर रूपं मोटी एक मिष्पीठिका कही तेष पाठशीचन सौवपकर प्रमूपयम च्यार शीचन जाठपयम् सर्वमिषमयी निर्मेश घठारोमठारा भस्तृं व्यक्ति तेष मेषिपीठिकानम छापरि रूपं मीटछएक देवसवनीटीसीछरत्यय क्यांछ तेष्टन देवसवनीयन्छ पागसिकिहस्यम् तिष्ठ व बस्कवसिपक्यांछतिकष्ट्राह्म धनिकारिया प्रतिमादीचिष्टीसीयापायाचेडा शीचण्यानम्य पाया नानामिष्यस्य पायानीमायो चेबूनदस्यवस्य गावर्षस्यप्रवां वसुमंकरीपायानक्रस्यरती रायवधिको ।

उविर वारम जोयणाइ उग्गाहिता हिर्हाव बागमवीयवाइ बहेका
मन्ने कत्तीसाए जोयणम् इत्यणं वहवे मुवद्यक्ष्यमया प्रकार
प्रणाता तेमुणा मुवग्णक्ष्यमएम् फलगेम् वहवे वहगमवा वाव
दत्तगा प्रणात्ता तेमुणं वहगमएम् णागरंतएम् वहवे ग्रथ्यामवा
सिक्तगापगणत्तातेमुण ग्ययामएम् मिक्तगेम्वहवेवहगमया नीववह
समुग्गा प्रणात्ता तेमुणं वहगमएम् गोलवह ममुग्गेम् वहवे
जगस्म कहाउ मणिक्विवताउ विहित ताउणं मृश्यिमस्म देवस्य
प्रगणसिच वहण देवाणय देवीणय चन्न्यगिक्काउ वावपक्रम
वासणिक्कातो माणवगस्मणं चेद्यावंभस्म उविर बहुहमगनक्रमवा

स मायबसस्य चैत्यस्ततस्य स्परि हादययोजनानि प्रवगाधे स्परितनभागात् हाइसवीजनावि ब्रह्मिविति भावः। प्रस्तादिष हादययोजनानि व्यवित्वा मध्ये प्रद्वित्र प्रतिकेतिनेतृ (वण्डे सुव्यवस्थामया फ्लका) हत्यादि फसकवयनं नागदन्तवयनं सिक्ककवत्रक नं च पावत् वे हु स्वतमयेषु सिक्ककेषु वण्डे बजुमया भोसवृत्ता भीसवहः गाः समुद्रका प्रकारा सिंदु इ बजुमयेषु समुद्रकेषु वण्ड्री जिनमत्कीनि सन्तिस्थितानि तिष्टन्ति। यानि मूर्योभस्य देवस्य प्रत्येषे स बण्ड्री हिमानिकानां देवानां देवीनां च प्रस्तीयानि सन्दर्भे चन्द्रनीयानि मृत्वादिना प्रत्येषानि प्रपादिना माननीयानि सङ्गानतः सत्कर्षीयानि सस्वादिना कन्यास मध्यक्षे देवतं वैत्यमिति बुद्रापर्युणमनीयानि (तस्स्य वश्चयस्यस्य वस्तिवित्र स्वादिना कन्यास्त्र मध्यक्षेत्र स्वतिवित्र स्वादिना कन्यास्त्र स्वादिना

पठतालीसकीि एइपदनरं पर्यगुरपंपरादेवायवरकी द्रक्ष इद्दरमागवक वेत्य द्रवाद प्रवाद के स्वयं के स

देवस्स फिल्फ रयणखगगगया धगुप्पमुष्ठा वस्वे पहरणरयणा सिंगणिवत्ता चिट्टंति उन्मेला मुणिसिया मुतिक्खिषाराया पासा इया ४ सभाएण मुस्माए उत्तरि षहद्दमगलगान्भया छत्ता सभा एगां मुस्माए उत्तरपुरियमेणं एत्यण महेंगे सिष्ठाययंणे पगणत्ते एग जोयणसयं षायामेण पंगणास जोयणाद विक्खमेण वावत्तरि जोयणाद उठ उत्त्वत्तेण सभागमएत्तेण जावगोसाणसियाउ भूमि

वर्ष्नि परिवरत्नसङ्गगदावनु प्रसुद्धादीनि प्रकर्षरत्नानि सन्निष्धियानि तिरुद्धित कयं भूता नीत्यत भाइ । एञ्चलानि निर्मेतानि भितानि पतिविक्तानि पत्यत्व तीत्व्यवाराणि प्रासादी यानीत्यादि प्राग्वत् तस्याद्य सभाया सुधमाया एपदि बङ्ग्यस्टावस्टी मध्यस्कानीत्यादि सर्व प्राग्वत् वक्तव्यं, (सभाष्य)मित्यादि सभाया सुधमाया (उत्तरपुरियमेष) मिति एत्तरपूबस्यां दिश्च महदेत्रं सिहायतनं प्रचत्मेतं योजनव्यतम्यासाद पञ्चायतः विष्क्रमभती हासप्तितं योजनात्य् हमुच्चेस्त्वेनित्यादि सर्वं सुधमांवत् वक्तव्यं यावत्गीमनसीवक्तव्यता तथा चाइ (समागमप्यं ज्ञावगीमावसियाए) इति किस्क भवति यया सुधमाया सभाया पूबदिक्वेत्रत्वर्त्तां सिष्य हारावि तेया सुद्धमण्डपानां पुरतः प्रेष्ठा गृहमयद्या स्तया च प्रेष्ठागृहमयद्या स्तया प्रति त्या सुद्धमण्डपाना पुरतः प्रवा गृहमयद्या स्तया च प्रवागुहमयद्याना पुरतः प्रवा स्वया स्वया प्रती महेन्द्रस्वचा स्तयामपि पुरती नन्दापुष्करिय स्तदनन्तर ग्रविका गीमानस्य प्रती स्त्या स्त्या स्त्या स्त्या स्त्रमावन्तं ग्रव्या स्वा स्वया प्रती स्वयावका स्वयामपि प्रती नन्दापुष्करिय स्तदनन्तर ग्रविका गीमानस्य प्रती स्वयावापि सर्वमनैनवक्रमेव निरवशेषवक्तव्यं सस्वीक्तवर्षनं भूमिमागवकनं प्राग्वत्।

षाकादनक्षत्रीका रातक्षाटकक्षश्रीसारमणीवणायासगिटांक्यविक्रकक्षः वर्षकमायूवर्म मूरवन स्यतीमायवण्यकस्य एकप्रविदेशस्य मार्गकक्ष्म स्वामायकस्य स्वाप्तिक स्वित्र स्वाप्ति क्षायक्ष स्वाप्ति क्षायक्ष स्वाप्ति क्षायक स्वाप्ति स्वाप्

सयिणिक्से दुदतीं उगणए मक्सेणयगभीरे मानिमणबहुए बंबा पुनिण वानुया उदानमानिमण मुनिरदयरयत्ताणे उर्याववक्षोमहु गान्नपष्ट्रपहित्ययणे रत्त मुयमवूण मुरम्मे पाईणगमय वृरणविधि तून्नपासे तस्सणं देवमयिणक्सम्म उत्तरप्रेरियमेण महेना मिन पेटिया पगणता पहनोयणादं पायामिनक्षेमेण चत्तारि क्षेयकाद वाहन्नेणं स्व्वर्यणामया पत्या नावपहिम्बा तीसेण मिन्धिकीका उवरि एत्यण म्रियाभम्म देवम्स चन्नपाने गामपद्रण कोमे प्रयणते सव्वर्यणामण् चत्ये नाव पहिम्बी तत्यणं मृरियाभस्स

 तविणिक्सामतीतोणाभीतो रिहामर्ग्छ रोमरार्ग्छ तविणिक्सामया वस्त्र्या तविणिक्सामया सिरिवत्या सिलपवालमया उद्दापालिया मया तविणिक्सामदा जीवाउ तविणिक्सामया तानुया कणगामर्ग्छ णासि गाउ पतोलोप्तियक्त पित्तिगाउ पतामयाणि पत्थीणि पतो लोपि यक्त्व पित्तिगाउ रिहामयाणि पत्थिण पतो लोपि यक्त्व पित्तिगाउ रिहामयाणि पत्थिपत्ताणि रिहा मर्ग्छ ममुदाउ कपणगामया सव्वणा कणगामर्ग्छ निलादपित्थातो वर्ग्रामद्ग सीसपदी तविणिक्सामग्र केसतकेसभूमी उरिहामया उविर मुद्या तासिणं निणपित्माण पिष्ठ पत्तेयं २ इत्याराण पित्रमाउ पर्णणत्ता ताउण इत्तिधाराणितमाउ हिमस्ययकुट्टिप गासाद सकोरिट मक्तवामाद धवनाद पायवत्ताद सनीन धारे

मयानि साम्बुनि कनकमया कारन कनकमय्यो गाह्रयप्टयः, तपनीयमया नाभयो रिप्टमय्यी रीमरा स्रयः सपनीयमयारचुतुकास्तनागुभागाः, सपनीयमयायीनुचाः विश्वाप्रवास्तमया विद्वममया इप्टाः, स्कटिकमया दन्ताः सपनीयसय्यी जिष्ठाः। सपनीयमयानि तासुकानि कनकमय्यो नासिका चन्तर्सोहिताचप्रतिका, चन्कमयान्यद्यीणि चन्तर्सोहिताचप्रतिसेकानि रिप्टमयानि चित्रवाचि रिष्टरत्नमय्यीमु मः। कनकमया कपीसा कनकमया चवचा कनकमय्यी सराट पष्टिका, बनुमध्यभीवैषटिका स्तपनीयमय्यकैमान्तकेमभूमय केमान्तभूमय केममुमवरचेति मान रिष्टमया चपरिमूड जा कैया स्तासा जिनमतिमाना पृष्टत एकैका इक्करा प्रतिमा डिमरकतकुन्देन्दुप्रकार्य सकीरण्डमाक्यदामधनसमातपत्र' गृडीत्वा ससीसं धरन्ति तिस्त्रन्ति केठिरातीरत्ननीभूमिकदतेगुद्द करी नवारातीदीसदंददः सुवर्णमधीजांस्वरुक्तनकमधः टींचणकनक मयपीतवर्षसायकारः अनकमय गावयष्टीसरीर रातासुवर्षमय गामि रिप्टमय रीमराज्ञी राती सुबर्यमय चुच् कास्तन सूबर्यमय चीवत्स्यश्रीयाबबि प्रवाशरत्नमय छप्ट स्प्रिटिकरानमय दांत सुवर्षमयी जीमरातीसुवर्षमयतासूच कनकमय नासिका मांडि धीडितास्यरत्नमयप्रतिसैकपतसङ्क मासिकामांडिखामूमिं रातारत्नमयीवदः चैकावेतरानमय चास्ति तेमांडि चीडिताख्यरातारत्न मयमतिसेकपोक्षिमांक्रियतिरेखा रिप्टरत्नमयक् सती रठायकमीरातांनासिका रिप्टरत्नमय चासिनीमांपियी रिष्टरानमय ममुची कनकमय कानाकनकमय सलाट पहिका वजुमयी मस्तक रुपयकी रातासुवर्णमयी क्षेमनीमूमिचिडांकैसकागि रिप्टरत्नमयक रुपल्यांकेस तेडनद्रं जिन प्रतिमानद्र पृठिद्र' प्रत्येकद्र'२ प्रतिमादीठां इवच प्रतिमा कडी तेष्ठः इवधारक प्रतिमा जिमगास च कपड कु देषु बर्' स द्रमाएसरीया कीरंटीनापूर्धमाताह सहितववनां कवप्रतिमा लीनाह सहित

भागा उन्लोया तरेव तस्मण मिहाययणस्म बङ्गम्भदिनमाने एत्यण मरेगा मिणवेटिया पग्गत्ता मोलम जायणाङ चायाम विस्तर्वभेण पहुनोयणाङ उटं उन्वत्तेगां तीमेणं मिणवेदियाए उवि एत्यणं मरेगे टेवत्यटण सोलमजोयणाङ चायामविनमंभेणं मार्परेगार्परेगार्पं मोलमजोयणाङ उटं उन्वत्तेण मव्ययणामए जावपिड्तवे तत्यण पहुमय जिणपिड्माण जिणुम्सेप्पमाममेतीर्पं सिगणिवित्त सिगणिविद्वति तामिणं जिणपिड्माण इमेबा स्वे विषणावासे प्रगणत्ते तज्ञा तविणिज्ञम्मया प्रत्यत्व पायतना चलामयाङ गव्यवाङ चंत्रलोष्टियस्वपिडसेगयाङ् कलगमाद्व जवाङ कणगामया जाणु कणगामया कहकणगामद्व गायनहाउ

(तस्सक)मित्यादि । सम्य सिद्यातनस्यातूब हुमध्यदेशभागे चत्र महत्येका मनिपीठिका प्रश्नाता सा पोइमधीजनान्यायामविष्करभाष्यामधीयीजनानि बाइन्यतः (सरदमहिमधी)स्याहि माम्बर् (तीरीप)मित्यादि तस्यास्य मिर्गपिठिकाया छपरि पत्र महानेकी देवकृत्दक प्रक्रामः। व व पाइगयोजनान्यायामवि काम्माम्या<sup>\*</sup> सातिरैकाखि पीइगयोजनान्यृद्दं सुस्वैस्वेन (सत्वरवशास<sup>ह</sup>) पत्यादि मारवत् तम च देवक्रन्दके चण्टणतमण्टाधिकं गतं जिनमतिमानां जिनीतिषममाच सामाधा पञ्चधनु शतप्रभाषानमिति साव सन्निचिप्तं तिप्तंति (तासिचंजिकपिडमास)मिलारि तासा जिनप्रतिमानामयमित्रहृपी वर्षांवासी वर्षकिनिर्वेम प्रचान स्तपनीयमयानि इस्ततसपार मनानि चक्करत्नमया चत्तमध्ये सोडिताचरत्नप्रतिमेकामधा कनकमस्यो सच्छा सन्दर्भ पीठिका छपरि जिनमतिमा स्थार धागिषित्यवृत्तमहेंद्रध्यन मेदापुटकरवी इत्यादिक धर्मारह पदार्वेजिमकद्याद्विजमसिद्धायतन यागनिकदिवाभूमिभागखपरितमव चंबुयतिम्जसुदर्मासभर तेइन्द्रसिहायतम् प्रवच्याच्य देसमागैर्इशंमीटी प्रकारियोठिका कहारिद्रसीसयीजन स्रोबप्यय पर्भपवद बाउयीजन असु अन्यवद तेवनह मियपीठिकामद अपरि तिवां मीटसप्बं देवहंब उद्दर्भ तेरपूरीसद्यीलन कांबपवर पर्सपवर कांद्रककाक्षेत्र सोहद्वीचनस यह ज प्रवद् सर्वेरान्मयक्क धठाराचमठारुत्र अस् सपकि विदेवहंदामाक्कि एकसच्चाठ खिनप्रतिमा जिनमक् च चपबद् माबादतिदमितमात्रवनामातदस्तनीछत्तुव्टीपांचसद्'बनुवयमांबद् वापीवबी १६९**व**द तेष्ट्रन्यू जिनम्दिमान्छ भागशिकश्चीमुद्रतिष्ठत् वेर्धक्रवस्य क्यां सिक्ष्यूक्यू पनीयरामसुवर्धम्य हावनांताका चानकपगकावका चंदावितरसमय नसमाहि वीविताक्यतारारसमय प्रतिप्रेक पत्रकृत जिमस्पृतिक जिमस्तिविविवस्तान कीय तिचारयस्पृतिकरीत्वरीसय जिममक्रास्तेतवय

गाणं वित्तगराण रयणकर जाण इयक ठाणं वाव उसमक ठाणं पुष्प वंगिरीणं वाव नीम इत्याप इत्याणं ते व्वसमुग्गाणं वाव पनण समुगाणं पहस्यं धूवक दुत्यूयाण सिणाष्ट्रित विहस् सिहाययण स्मणं उविर पहह मंगनगानक्षया इत्ताति इत्या तस्मणं सिहाय यणस्य उत्तर पुरित्यमेणं महेगा उववायसमा पणणता नदा मुक म्मण तहेव जाव मणिपेढिया पहनीयणाद देवस्यणिनकं तहेव

पीठिकाविभेपाचा प्रस्मात बातकरकाणामस्मातं चित्राचा रत्नकरपडकानामस्मातं इय कपठानामस्यातं गुल्कपठानामस्यातः नरकपठानामस्यात किन्नरकपठानामस्यात निपुरव कपठानामञ्ज्ञातं सङ्गीरग्रकपठानामञ्ज्ञातं नुवसकपठानामञ्ज्ञातं पुष्पचन्नोरीनामग्र्यस मान्यचर्णारीयाम्, मुक्सानि पुष्पानि गुयितानि मान्यानि, चष्टमत पूर्वपद्मीरीयामस्टमत गत्वचचोरीबामव्यात' बसावचोरीबामव्यात' चामर्यचचोरीबामव्यात सिवार्यंकचचोरीका मध्यमा खोमण्यतकच्योरीयाम्, खीमण्यतकमयूरपुच्चपुण्जनिकाः पष्टमतः पुष्पपटलकानामेवं मान्यचूर्वगन्धवस्त्रामरवरीवार्विका चीमइस्तकपठचकानामपि प्रत्येकं प्रत्येकं प्रस्टकतं बक्तव्यं चन्द्रमतं सिंदासननामध्यमतं इवादामध्यमतं चामराचामध्यमत सैवससङ्कानामध्यमत कीष्ट्रसमुद्रकानामध्यमर् पीयकसमुद्रकाना प्रष्यमत तगरसमुद्रकानामध्यम मेखासमुद्रकाना चप्टमत दरिताससमुद्रकानामध्यमतं दिखासकसमुद्रकानामध्यमतं मन मिसा समुद्रकाना-मन्द्रमतं मन्त्रनसमुद्रकाना सर्वादयप्यमूनि तैसादीनि परमसुरिमगन्धीपेतानि, चन्द्रमतं ध्वस्ना नामवर्षगुष्ठविगाया । चन्द्रवकसमा मिन्गारगायचार्यसया ययास्यापातीपः सुपद्का मचीगुरिगा बायकरमात, चित्तारयच करपडाइयगयकियगरगयचरकपठगायचन्नीरी। पडसगसीहासच क्षमामराससुग्गयसग्गया" चष्टकत' सूपकडुककाना' सन्तिचित्त'तिय्वति तस्य च सिक्रायतनस्य उत्तरपूर्वस्थामसमञ्ज्योका उपपातसमापच्यता सस्यास्य सुधर्मागमेन स्वक्रपवर्षन पूर्वादिकार बयवर्षेनसुस्रमण्डपेप्रे चागुक्रमण्डपादि वर्षनादि मकारद्वपेच तावदक्रव्यं यावदुस्सीकवर्षनं तस्यास्य अष्ट्रसमरअयीयमूमिमागस्य अष्टुमध्यदेशमागे पत्र महत्येका मियपीठिका मन्नाता । स चासी यीचनान्यायामविष्कम्भाम्या धत्वारियोजनानि बाइल्येन "सव्वमयिमयी" इत्यादि प्राग्वत् सस्यास्य प्रविपीठिकायाः उपरि यह मण्डलं देवस्यनीयं प्रचानम् । सस्य स्वरूपं यदा

१ - वायुकरबार • विज्ञासकरंडायार • राजकरंडीयाएक सच्चाठ इदयकंठर • प्रायंकंठगा किंतरनृपमकंठगाळ इदा पूचनीच गेरीर • इसकामासीच गेरी सूचच गेरी पामर यस गेरीर • म्र्पिकपुनवीनीच गेरी मुगंधरील बाहार • प्रानिधीवीरोजन डावडाल गहपूवर्गिकाविसान

माणाज २ विद्वति तासिणं जिणपिहमाणं जमनपासे बन्ने रे वासर धारपिहमाज पगणता ताज्यं चामरवार पिहमाज वैद्यम वदर वेद्यम पाणामिणरयणग्वचिय चित्तदंबाज मुद्दमरबब्दी हवानाज सम्वक्ष कुददगरय भमयमिद्यफेशपुत्र सिब्बासाड धवजाज चामराज गंजाय सलीनं वायमाणीज विद्वति ताबिं जिणपिहमाण पुरतो दोदो णागपिहमाज कक्कपिहमाज बृंदबार जिनपिहमाज सक्वरयणामदंज भरयाज तदेव जाव विद्वति ताबिं निणपिहमाजं पुरज भद्दसय घटाणं भद्रसय कन्नसाणं भद्रसयं मिना राख प्रवासायानागंपातीण सुपतिद्वाक मणोगुन्नियावं बावबर

तया सांजिनमत्येकसुमयोः पार्वयो हैं हे चामरधरे मितिमे मद्याते ते च (बन्दप्यनवहर्षविधिव पाचामियरव्य स्विय विचरपढाछ)हित चन्द्रमभरवन्द्रकान्ती बजु मेंबूर्य व मतीनं चन्द्रवाववा वेद्यूर्याचि ग्रेपाण च नानामियरनानि स्वितानि येतु द्यूर्य ते तथा एवं क्या हिच्छनामाद्यार दयहा येपां तानि तथा मूर्वे हसीत्वं माकृतस्वात् (सृष्ट्रमरवयदीहवासाछ) हित सूक्ष्मा रखत मया दीवां वाला येपां तानि तथा, (सम्बद्धक कुन्दरगरय चमयमहियखेखपुम्ब विद्यवादाध धवसाछ) हित मतीनं वामराचि गृष्टीता सखीलं बीग्रयन्त्य स्तिप्रतिन ताहव (सन्वारवक्षण चत्रवादा इत्याद प्राथव) हत्यादि प्रायवत् (तासिव)मित्यादि तामा जिन्मतिमानां पुरती होहे तामप्रतिमे होहे व्यवमतिमे होहे तामप्रतिमे होहे तामप्रतिमे होहे तामप्रतिमे होहे व्यवमतिमे होहे सुनामतिमे होहे तामप्रतिमे होहे तामप्रतिमे होहे व्यवमतिमे होहे सुनामतिमे होहे तामप्रतिमे होहे तामप्रतिमे होहे व्यवमतिमे सान्तिवादी तिष्ठतः, तिसंहव देवच्छन्वकै तामां जिन्मतिमानां पुरती चप्टमतं वप्टमतं व्यवमानम्वयातं वालनामप्टमतं सुनामतिमानां स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं वालनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं प्रतीचानमञ्जातं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं प्रतीचानमञ्जातं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं प्रतीचानम्वयातं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्यापनं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्टमतं स्वापनामप्यापनं स्वापनामप्यापनं स्वापनामप्यापनं स्वप

विसम्वर्गतिसवरतीयकी रवसका त्रिवना जिनमितमानक विष्ट्रं पासकं मार्थेकक चामर वारक मितमा कवि तेव जामर वारक मितमाविक्रेक्सीकि त्रेवनामरकैवर्गक्षक्रम्मवन् वेव्यं पर्मक्रमक्ष्रात्रम्मवर्गन कवि त्रिवनामक विभावति विकास विभावति विकास विभावति विकास विकास विभावति विकास वितास विकास वि विकास विकास

गाणं चित्तगराणं रयणकरहगाण दयकंठाणं नाव उसमकराणं पुष्पत्तवंगरीणं नावनोमदत्यगणदनगाणं तेन्त्तसमुग्गाणं नाव पञ्चण समुगाणं पहस्य धूवकदृत्यूयाण सणिणिव्यत्त चिह्नद्र सिद्दाययण स्मणं प्रविरं पहह मंगनगान्त्रया कत्तात्तिकत्ता तस्मणं सिद्दाय यणस्य उत्तर पुरित्यमेणं महेगाच ववायसमा पण्णत्ता जदा सुद्द माए तदेव नाव मणिपेठिया पहनोयणाद्द देवसयणिन्मं तदेव

पीठिकाविशेषाचा चल्ट्यतं बातकरकाचामन्द्रयतं चित्राचां रत्नकरवडकानामन्द्रयतं इय-कपठानामध्यमतं गुजकपठानामध्यमतः नरकपठानामध्यमतः किन्नरकपठानामध्यमतं किंपुरुष कपठानामध्यातं महोरगकपठानामध्यातं वृषभकपठानामध्यावं पुष्पचध्येरीनामध्यात मान्यचचोरीवाम्, गुक्तानि पुष्पानि गृषितानि मान्यानि, पष्टमतं पूर्वचपोरीवामस्टमत गन्धवन्त्रीरीणामस्यगतं वस्तवन्त्रीरीणामस्यगतं चामरवचन्त्रीरीणामस्यगतं सिदार्यकचन्त्रीरीवा मञ्च्यतं श्रोमद्दरतकच्योरीयाम्, श्रीमद्दरतकमयूरपुच्चपुञ्चनिकाः चप्टयतः पुष्पपटसकानामेवं मान्यपूर्वगत्यवस्त्रामरवस्थार्यिका खीमपस्तकपटशकानामपि परवेकं प्रत्येकं पटशत बह्नव्यं चष्टमतं सिंदासननामध्यमतं इज्ञाचामध्यमतं चामराणामध्यमतं तैचसमुद्रकानामध्यमतं बीष्ट्रसमुद्रकानामध्यमतं चीयकसमुद्रकाना चष्ट्रमतं तगरसमुद्रकानामध्यमतं मेखासमुद्रकानां चष्टमतं इति।ससमुद्रकानामध्यमतं विचासकसमुद्रकानामध्यमतं मनः मिकाः समुद्रकाना मप्टयत' मण्जनसमुद्रकाना' सर्वापयप्यमूनि तैसादीनि परममुरिभगन्धीपेतानि, चारश्रत' ध्वसा-नामवसंगुष्टिनाया । "बन्दणकसमा भिष्णारगायचार्यस्या यद्यास्यापासीद्र सपद्वा मणीगिकाः। बायकरगाय, चित्तारयस करसहाइयगयकिस्यरगयसरक्यठगायचन्त्रीरी । पहलगसीहासस इत्तवामराससुरगयदरगया" चप्टमत' वृपकदुङकाना' सन्तिविध्य तिष्ठति तस्य च सिद्वायतनस्य चत्ररपूर्वस्थामक्रमहत्येका चपपातसभापत्तम्या तस्याश्च सुधर्मागमेन स्वरूपवर्षन पूर्वादिहार बयवर्षनमुस्रमगढ्यप्रे शागृष्टमगढ्यादि वर्षनादि प्रकारक्ष्येय तावषक्रव्यं यावदुक्तीकवर्षनं तस्याम्च बहुसमरमयीयभूमिमागस्य बहुमध्यदेशमागे यह महत्येका मणिपीठिका मजाप्ता। स बासी योजनान्यायामिबच्काभाम्या चत्वारियीजनानि बाइस्येम "सम्बमिबमयी" इत्यादि प्राप्तत् तस्यास्य मविपीठिकायाः चर्पारं पत्र महदेशं देवस्यतीयं प्रचारतम् । तस्य श्वरूपं यथा

१ ८ वायुकरवार ०८ विज्ञामकरंडायार ०८ राजकरंडीयाएक स्वच्यां इययकंटर ०८ गर्यकंटरा किंतरवृद्यमकंटराकडवा धूचनीच गेरीर ०८ इसलसाखीच गेरी लूबच गेरी धासरस्य गेरीर ०८ मूर्पिकपुलयीतीच गेरी सर्गमतेष्ठवाबडार ०८ एमलसीबीर्यालनडाबडाखगद्रपूर्वक्रियान

सर्वागन्भवणण्ड पर्दृहमगनगा प्राणतान्भा इताइवत्ता विशेषं छववाय सभाए छत्तरपुरित्यमेणं एत्यणं महेगाइरए वस्वर्षे एग जोयणस्य पायासेण प्राणासं जोयणाह विवस्तेषेणं रूपके णाह छत्वेषेण तहेव सस्मणं इरयस्म छत्तरपुरित्यमेणं एत्वर्षं महेगा प्रसिसेयं सभा प्राणता मुधम्मा गमएतं बाव नोमा पासियाछ मणिवेदिया सीहासण् सर्पारवारं जाव दामा विश्वर्षं

सुधमांयां सभायां देवमयनीयस्य तस्या पर्युपपातसाभाया छपरि चारावसमामामावात्रीत्री प्रावत् (तिसिच)मिन्यादि सस्या छपपातसभाया छत्तरपूर्वस्यां दिनि महानेकोह्न विषयः स चैकं यीजनमतमायासतः पञ्चामतयोज्ञनानि विष्याभती दमयोज्ञनान्युहेने चारे विषयः स्वयासयक्ते दमयोज्ञनान्युहेने चारे विषयः प्रयासयक्ते दमयोज्ञनान्युहेने चार्यक्रिका प्रवासयक्ते स्वयासयक्ते दमयोज्ञनान्युहेने चार्यक्रिका च विषयः विषयः विषयः समन्तात् सम्यदिचितः । पश्चवर्षिका वर्षनं वनस्येववर्षनं च प्रावत् तस्य कर्यक्रिका वर्षनं वनस्येववर्षनं च प्रावत् तस्य कर्यक्रिका तिमुद्य दिन्न विषये प्रवासयक्रिका प्रवासति विषयं च विषये प्रवासयक्रिका तिमुद्य विषयः प्रवासयक्रिका प्रवासयः विषयः च वर्षनं चनस्यवर्षन्य विषयः स्वयास्य विषयः प्रवासयः वर्षक्रिका वर्षक्र वर्षक्रिका वर्षक्र वर्षकर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्र वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्र वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्रिका वर्षक्र वर्षक्

पागिक स्रेतकापदाध्यक्ष्यविद्यात् विद्यात् विद्यात् विद्यात् प्रकृत प्रकृत प्रविद्या विद्या व

तत्यणं मूरियामस्य देवस्य वहू भिमसेकेभहे स्थिखित्ते चिट्टद्र तहेव तीसेण भिमसेग सभाए भ्रद्धमगनगा उत्तरपुरियमेण एत्यण महा नकारिय सभा प्रणाता नहा सभा सुहम्मा मणिपेढिया भ्रद्धनोयणाह सींहासण स्परिवार तत्यण मूरियामस्य देवस्य वहु मु भनकारितेभहे स्पणिखित्ते चिट्टद्र सेस तहेव तीसेण भनका रिय सभाए उत्तर पुरित्यमेण महेगाववसा सभा प्रणाता नहा वव साय सभा नाव सीहासण स्परिवार मणिपेठिया भ्रद्ध तत्थण मूरियामस देवस्य एत्यणं महेगे पोत्यखर्यणे स्पिणिबत्ते चिट्टद्र तस्मण पोत्यय रयणस्य इमेयाहवे व्यणावासे प्रणात्ते तन्हा रयणामयाहत्ताद्र परिद्वामद्रच कठियाच तविण्डिकामए दोरे णाणा

भद्रासनानि च वक्तव्यानि तस्तिष्ट्य सिंडासनी सूर्याभस्य देवस्य बच्च समिपेकभागडमिनयेखयीग्य ष्ठपस्त्रः सन्तिचिप्तः तिप्रति (सेषं चिमसेगसभाए चह्नसम्पस्ता) शत्यादि प्रान्वत् तस्या पियवेकसभाया उत्तरपूर्वस्यां दिशि पत्त मद्दरयेका पत्तप्कारसमा प्रचप्का सा चाभियेक । सभावत् प्रमार्थं स्वद्भपदारवयः सुख्नमप्रथपमे चागृष्टमप्रवर्णादिवर्णनप्रकारियः सावदक्तव्याः बावदपरिवार सिंहासन तम सूर्यामस्य देवस्य पालकारिकमलकारयीग्यं भागडं सन्निधिया मस्ति मेपं प्राग्वत् । तस्यात्रचालक्कारसभाया उत्तरपूर्वस्या दिशि पत महत्येका व्यवसायसभा प्रक्रप्ता सा च प्रभिषेकस्भावत् प्रमायस्य ध्यवारत्वयसुद्धमण्डपादिवर्शनप्रकारेष साववक्तत्या वावित्मं इासनमपरिवार' तक मङ्देकं पुस्तकरानं सन्निविध्तमस्ति तस्य च पुस्तकरानस्य चयमित दूपी वंशावासी वर्षकिनिवेशः प्रक्रायः रिष्टमय्यी रिष्टरत्नमय्यी कविठकी पृष्टके इति सावः। सीया मणिपीठिकातिक्रकपरि सिक्षांसन संपरिवार क्षपरिच इयातिणहचाकुमतिकां मीतीनीमाका रष्ट्रहरू तिष्टी सूरीयांभनी देवना धर्या राजाभियेकनी भाजनवाप्यांयकी रहत्रहरू सूर्याभ म् गारकरम् विषक्षपरिचाठ२ मंगलीकध्वजा एवचामरकद्यां विष्कुम् चमिपेकसभावम् इसान ब्यद रहा मोटाचर्चकारीसभाजिकां सूर्यामभू गारकरह कका जिस सभा सुधरमांतिसजहकां पश्चिजाणिवस्तीमाहिमविपीठिका पाठयीजनमीतिहरूपरि सिहासन परिवारसहित तदा मुर्या भनां देवनां धयां मृ गारसंबंधि भाजनयाय्यायकां रहश्यकः सिपयाकठ तिमजकपरि मंगसीकचाठ ध्वजाहरूवामर कहवतिहना धर्तकारीसभानद ईसानकृषद ईडा मीटीएक व्यवसायसभाजिडी पुस्तकरण्डक्षतिषकणीजिम चपपातसभातिमजर्रशीयि जिल्लीसिंग सिंदासन परिवारस दित विमोहिमिबपीठिकोन्नोत्रीपिह्नीचाठयोजननी कपरिसंगत चाठतिहासभाद्र मूर्याभनक् देवनड

१७० स्वयसंबी ।

सिणसएगची वेसिल्यासए निवासणे रिट्टमें एत्यटके तब स्विस्वी

माणमणगंघा वसालयामण जिवामण रिट्टम पत्यदेन तव रिट्टमवा सभी वहरामह लोडिंगणी रिट्टामयाह प्रकारताह धिम्मण सखे ववसाय सभाएगां उविर प्रहेट्टमंगलगा तेमिणां ववमाय सभाएणे उत्तरपुरियमेणां पत्याग गादापोक्षविणी पगणत्ता इरियमिसा तीसेणा गांदाण पोक्षविणीण उत्तर पुरित्यमेण महगा बल्चपेडिंगा पगणत्ती सत्वरयणामण पत्ये जाव पिट्टसवे पज्भत्ताण तेण कालेग तेणा समएगां मृरियाभेटेवे पर्णोववगणमेते चेव समाणे प्रचिक्णण

इशं मीठवपक पुस्तकरल यापणं यक्वच रहरहे तेहनह पुस्तकरलनव चायमिकहिसदिवर्षे पुस्तकरलनुं क्रस्यच तेकहरहर स्लमय पानां रिष्टरलनस्य पूर्वा तपनीयसुवर्षम्य दीरवविषद् पानीपरीहर नानामिक्यस्य पानिवर्षाम्य दीरवविषद् पानीपरीहर नानामिक्यस्य पानिवर्षाम्य विष्टरलनस्य पानीपरीहर नानामिक्यस्य पानिवर्षाम्य विष्टरलनस्य विष्टरलनस्य विष्टरलनस्य विष्टरलनस्य विष्टरलनस्य विष्टरलनस्य विष्टरलनस्य विष्टरलनस्य विष्टर विष्टरलनस्य विष्टर विष्टरलनस्य विष्टर व

पनमत्तीए पनमितमाव गत्यद्र तंनचा माचारपनमतीए१ सरीरपनम तीए२ पांदियपनमतीए१ माणापाणुपनमतीए४मासामणपनमतीए५ तएगा तस्स मूरियाभस्स पचिवचाए पनमतीए पनमित भाव गयस्स समाणस्स दमेवाक्वे पनमित्यए चितए पत्थिए मणोगए सकप्ये समुपनिमत्या किम्मेपुळि करिणनमं किमेपत्याकरिणनम किमेपुळि सेय किमे पत्यासेय किमेपुळिं पत्याविचिताए सुचाए खमाए गिस्से साएमणुगामित्ताएभविस्सद् तएणं तम्स मूरियाभस्सदेवस्ससामाणिय

मधनीय देवद्य्यान्तरे प्रधमते उच्चानासम्बेव भागमावया भवगाणनया समुत्यन्त । (तण्य) मित्यादि सुगर्म नवर इड मापा मन पर्योद्ध्यो समाप्तिकात्तान्तरस्य प्रायः, श्रेषपर्याप्ति समाप्ति कात्तान्तरापेच्या स्तीकत्वादेकत्वेन विवश्चयमिति(पञ्चविद्यापप्तम्तिभावं ग्रहण्ड) रत्युक्तम (तण्या) मित्यादि, ततस्तस्य मुयाभस्य देवस्य पञ्चविद्या पर्योप्त्या पर्योप्तमावसुपगतस्य वतीयमे तद्दणः सम्बन्धः सुग्रस्य (पञ्चतियणः) इत्यादि पद्य्याच्यानं पूववन् किं मे मम पूर्व करवीयं किं मे पद्यात् तर्वायं किं मे पद्यात् वर्वायं विद्यात् भावप्रधानीयं निर्देशः विद्याय्यानं प्रवाद्यात् प्रयाद्यात् प्रवाद्यपि च हिताय भावप्रधानीयं निर्देशः हि तत्वयपरिचामसुन्दरितायं सुखायग्रमेये चमाय भयपपि भावप्रधानी निर्देशः, सन्यात्वाय निर्देशः सावनित्रवत्रकच्याद्याय चनुगमिकताये परं परा शुभानुवन्त्र सुखाय भविष्यतिति इड प्रावती गृयः प्रायो अपूर्वीमृयानिप च पुस्तकिष्ठ वाचना मेद स्ततीमामृत् भिष्याचां सम्मोण्ड इति क्वापि सुगमीपि यथाविष्यत्वाचनाक्रमप्रदर्शतः वर्षे परिमावनयो वियमपादव्याख्या तु विधास्यते इति । (तप्रचं वस्स सूर्योगस्य देवस्म समाच्यिय देवद्वय्यवस्थानारुष्टपानामवद्यस्था तु विधास्यते इति । (तप्रचं वस्स सूर्योगस्य देवस्म समाच्यिय देवद्वय्यवस्थानारुष्टपानामवद्यस्थानामवद्यस्थान्तः चन्नवन्यव्यवस्थानामवद्यस्य स्वतिम्ववद्यक्ष्या तु विधास्यते इति । (तप्रचं वस्स सूर्योगस्य देवस्य समाच्यव देवद्वय्यवस्थानारुष्टपानामवद्यस्य स्वतिम्ववद्यक्ष्यः स्वत्यत्वस्य प्रमुप्तका प्रमुप्तका विषयान्य स्वतिम्यवद्यक्ष्यः स्वतिम्यवद्यक्ष्यः प्रमुप्तका प्रमुप्तका प्रमुप्तका विषयान्यस्य स्वतिम्यवद्यक्षयान्यस्य प्रमुप्तका स्वत्यस्य प्रमुप्तका स्वत्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य प्रमुप्तका स्वत्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य प्रमुप्तका स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य प्रमुप्तका स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्यस्य स्वतिम्यवद्यस्य स्वतिम्यवद्यस्यस्य स्वतिम्यवद्यस्यस्य स्वतिम

प्रयास्त्र पात्र विकार कार्या कार्य कार्य कार्य कार्य कर्म प्रयास कर्मियास्त्र स्वित्य प्रयास कर्मियास्त्र स्वित्य प्रयास कर्मियास्त्र स्वित्य प्रयास कर्मियास्त्र स्वत्य प्रयास कर्मियास्त्र स्वत्य क्ष्य स्वत्य स्

1 -2

समुप्पणण ममभिजाणिता जेणेव मुरियाभम्म देवेतेमेव उनामता चवागत्वित्ता मृरियाभ देव करयन परिग्गाइय मिरमावत मासप पजिलक्द लएण विलण्ण बहावेति २ ता एववयामी **एवं सन्** देवाणुष्पियाण मृग्यिभेविमाणे सिद्धाययणं भट्टमय जिमपहिमासं निगुम्मेद्रपमाणमेत्तार्गं संगिगवित्तः चिट्टति सभाएगा मुहम्माएव माणवते चेडए खंभेवडरामए गोनवट्टममुगगप बर्ज्जनमा सहाउ सगगा वित्तान चिट्टंति तानम देवामुप्पियामां भगमेन्टिन बहुग वेमाणियागा देवागाय देवीगाय पव्विगानभाउ जाव वृद्धानभाउ गामसगिज्ञां पुर्यगिज्ञां समागिज्ञां कल्नागमगत देवय देवोदय पञ्मूवासणिज्ञान तएयगां देवागुप्पियागां पुव्विकरणिञ्मतं एयएगं देवाणुप्पियाण पत्याकरणिनमत रयणं देवाणुप्पियाणं पुन्विं सेयत एयगां देवागुप्पियागा पत्यासेय त एयग देवागुप्पियासं पुन्निं पत्याविश्विप सुष्ठाए खमाए गिस्ससाए प्रगुगामियत्ताए भविस्मेति

परिसीववर्षणा देवादमैयाक्षे) मिखादि, चायन्ते द्रति नवानामपि योतसा बुडीटकम्बासमैन देवना सामानिकदेवता पर्म्यंतरपरिपदानावद्रंसचहारदेवता सूर्याभनछ देवनेछ' एइवच चास्मा नद्र'विषद्र' संकल्प ऋपनु खाँखीनद्र खिद्दां मूर्याम देवहद्र तिद्दां चावद्र चावीनद्र सूर्याम देवप्रति विष्टांविकरीनीपसान्यतः मस्तवदः पावलेपदास्तवा सस्तवनद्रविपदः चललीकरीनदः वद विजय मन्येकरी वदावश्ववाबीनवरमावीसां असुतामकारि निवचरं पहोदेवानुमियाधनुसारा सूर्वाम विमोननद्विपद्मिद्वायतनद्वं विषद्मिनप्रासादद्वप्रक्षस्य पाठविनप्रतिमोनिनमद्वेशस्यामास्यमानाद्रं वापावकी रहरूक्यं समासुक्रमान्द्रविषदः मानवगनाम सैत्यर्थभनद्रविषद् वस्तुम्य गीसमाबाटका बाबडानरंबियद्याची जिननी दाटा धापीयकारणहरू शेष देवानुंग्रियनुगमन् सनिरानद्यांच भयानकः वैमानिकनकः देवनकः देवीनकः चंदनादिकक्चिंगायीग्यककः याजनुसन्दक्षांद्रवादीग्यककः नमस्कारकरिवाधीनयकद पुचद करीपूजवाधीनयकद्र संस्कारवस्वाददकद सामानधादरनचदेवच कर्याचर्मगसीकनेसकारचदेवचेत्यपरमेस्वरनीप्रतिसासैविवायीग्यक्षद्रतेचद्र'कारचंपपदेवानुप्रियनुंस नर् वृत्रकरिता योग्यते एवदेवानुमियानुमनद् पद्यकरितायीग्यतेएवचेदेवानुमियचनुमनद्रपृतिकेत कल्यायन सकारीएकर व देवेवानुंभियनुंभनक् प्रकृत सेयरिएक हेदेवानुंभियनुमनकंपूर्वक स्वत्याहर

ततेण से सूरियामेरेवे तेसिंसामाणियपरिसोववरणगाणंदेवाण धातए एयमहसोत्तीणिसम्मध्हतुहुजाविद्यए जाव सयिणवमाउ धवमहूरित्त र ता उववायसमाउ पुरित्यमिन्नेणं दारेणं णिगच्छर नेणेव दरए तेणेव उवागच्छर तेणेव उवागच्छित्ता धरिय धणुप्यविद्यामिन्नेण र पुरित्यमेण तोरणेणं धणुप्यविस्ति धणुप्यविस्ता पुरित्यमिन्नेण तिसोमाणग पित्साणं पच्चोरुभए पच्चोर्यमित्ताजनावगाइ करित जनमन्मस्य करेपर ता जनिवहुकरेता जनिबहुकरेता ननामिस्य करित धार्यते चोक्वे परमस्तिभूए हरयाउ पच्चूत्तरित हरयातो पच्चूत्तरिचा जेणेव धमिसंयसमा तेणेव उवागच्छर तेणेव उवागच्छत्ता सीसंयय सभ्धणुप्यविस्त र त्ता जेणेव सीदासणे तेणेव उवागच्छर तेणेव उवागच्छर तेणेव उवागच्छर तेणेव उवागच्छर सिएणस्यणे तएण तस्स सूरियामस्स देवस्स सामाणिय परिसोव पण्णा देवा धामिन्नेण देवेसहार्वेति र त्ता एवंवयासी विष्पामेव

चवान्ती गृष्ठीता च मनश्चीच स्वस्पस्यापि श्रीकितमसस्यापनयनात्, भतपव परमस्यिश्रृती पिषित्तमची सुस्माची योग्यतामची निर्शे यसमयीतीत्वमची मवनीपरंपराशंसुमानम वसमयी पीग्यतामची निर्शे यसमयीतीत्वमची मवनीपरंपराशंसुमानम वसमयी पीग्यतिष्ठार्थित पूर्वाप्रदेश पूर्वाप्रदेश पूर्वाप्रदेश पूर्वाप्रदेश पूर्वाप्रदेश प्रवाद यस्त्र परिप्रदानीवद्रस्व्यक्षास्त्र देवता नद्गं संगीपद एक्वस्यसंग्रिकी द्वियय्यवस्त्र प्रवेतित्र सम्यावकी तेवसाहमकलट्य समयवद्य स्वप्रात्य प्रवेत्र निकल्य निकलीन्य निर्मा प्रवाद निर्मा करतस्त्र व्यवस्त्र निर्मा निकल्य परिप्रदेश निर्मा करतस्त्र व्यवस्त्र निर्मा निकल्य परमादियाच्या करतस्त्र व्यवस्त्र विवाद सम्यावकी पूर्वेद्र निर्मा निर्मा वस्त्र विवाद सम्यावकी प्रवेत्र निर्मा स्वर्मीन्य समयानिर्म निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा सम्यानिक परिपदा पर्मानिर्म सम्यानिष्ठ सम्मापितियाच स्वर्मान्य विवत्र स्वर्मानितिव्यक्ष स्वर्मा स्वर्मीन सम्मानिक परिपदा पर्मान्य परिप्रवानीवर्म सम्पर्मित्य परिप्रवानीवर्म सम्यानिर्म सम्यानिर्म सम्यानित्य परिप्रवानीवर्म स्वर्मा स्वर्मानितिवेद्य परिप्रवानित्र स्वर्मा स्वर्मान्य स्वर्मा स्वर्मान्य स्वर्मा स्वर्मान्य स्वर्मान्य स्वर्मान्य स्वर्मान्य स्वर्मान्य स्वर्मान्य स्वर्मान्य स्वर्माम्यानित्य सम्यानित्य सम्यान

भोदेवाणुष्पिया मृरियाभस्म देवस्म महत्य महामं महरिषं विषयं हन्यभिमेय छवहवेष ततेणं षाभिन्याया देवा मामाणि परिक्षेष वर्णोष्ट देवेषि एववूना समाणा षहतुहृजाविष्टयया करवन परि गणिस्य सिरसावन्त मत्यए धनन्त्वरूप्य देवो तहिन पाणाप्यं विणाणां पदिमुणिन एव देवो २ छत्तरपुरियम दिसीमानं पवक्कमित्ता वियोविय समुम्बाएकं समोष्टणित सिवन्भाष्ट्र बोयणा बाव दोन्विय वैद्यविय समुम्बाएण समोष्टणिता षहसय सोव्वणियाणं कनसाणा पहसर्य स्थामयाणं कनसाणा पहसर्य स्थामयाणां कनसाणा पहसर्य स्थामयाणां कनसाणा पहसर्य स्थामयाणां कनसाणां पहस्य स्थामयाणां कानसाणां स्थामयाणां कानसाणां पहस्य स्थामयाणां कानसाणां पहस्य स्थामयाणां कानसाणां पहस्य स्थामयाणां कानसाणां स्थामयाणां स्थामयाणां कानसाणां स्थामयाणां स्थामयाणां

(महत्यं महत्यं महर्द्धं विश्वनं दृन्दाभिसेय)मिति महान् धर्योमिषकनकरत्नादिक छपतुम्बमानी यस्मिन् महाये ते तया, महान् चये पूचा यह स महाय: । ते महन्तमुत्सवमहन्तीति महाई सं विषयं विस्तीर्थं मक्रामियेकवत् इन्द्राभियेकमुत्यापयत् । (यहसहस्सं सीवविषदायं अवसार्व विजलन्ती)त्यादि । यह भूयान वासमाभेद इति यदावश्यितवासनाप्रदक्षिताय किव्यते । वय सङ्ख्यमध्याधिकं सङ्ख्यं सीविधकानां कल्यानाम १ चप्टसङ्ख्यं कृष्यमयानां ३ चप्टनण्ड मियागानां पप्टसहर्म सुवंबैद्धायमयानां। पप्टसहस्य सुवर्बमिनमयानां। पाद्यसहस्र स्था मियागां प्रस्ते स्वरूपमियागां र प्रस्तिक भीमेयानां कत्तवानाम प्रपद दिक निर्दामीटचयर्वहर्प्नानिरांतिमस्य्य मीटनच्योगं विस्तीर्थं संद्रामायकराज्यस् वापनामान कराबीनव पर्यपाचीयादिक पायक तिकारपत्री तिकपामिकती देवता सामान्यकनव देवतात्र पमकलक इर्पे संतीवपास्यां चित्तमन् भागंटा जिन् काश्विकरीनीपलावीनै प्रश्तकन्त्रावर्त्तप्रदेशका वम मरतकनद्रविवदः चेललीकरोनदः एसल हे देवतुर्मिक्डणकद्रतितमञ चाचानदः विभयकरी तै मामानिकदेवनुवसनपामिठगामामसद् एमकदी इसानकृषिभागप्रति पपक्रमद् साद् ईसानकृष क्रभागपति चर्वनक वैकिय ससुद्धातक प्रयत्नविशेषक वैकियससुद्धातकरक संस्थाता धीजन क्षगद्रभात्मप्रदेसविस्तारीसीलद्रवातिनौरत्नशेद्र बादरपुद्रसनौषद्रसूद्रमपुद्रसगुद्रद्र 🕻 दीस्विधिकी वंकावैकिय समुद्धातम् वरी समुद्धातकरीनम्प्यत्वसम्बन्धः भाउ सीनाना बलसविकृत्रः एकसबस चार मिसमयसबस एकसबस्याठ सीना स्थाना कलस एक सबस चाठ सीनामा सुबिना क्रवस प्रवसद्ययाह द्या सबि सद क्रवस एक्सइययाह सीना द्या

कत्तसाण षद्दसय क्साण कत्तसाणं एव मिगाराणं षायसाण धालाण पाईण सुपितहाण चित्ताणं रयणकरहगाणं पुप्पचगेरीण जाव लोमहत्यचगेरीण पुष्पपढलगाणं जाव लोमहत्यचगेरीण पुष्पपढलगाणं जाव लोमहत्य पढलगाण कत्ताणं चामराण तेन्त्रसमुग्धाएणं जाव षंत्रणसमुग्गाण षष्ट स्यं कह्वूयाण विचळ्ति विचळ्तता सभाविए यावचित्वएय कत्तस्य जाव धूवकहुकूण गिगहति गिगइत्ता सूरियाभाच विमाणाच पिडिणिक्खमित २ ता ताए चिक्कहाए तुरियाचवलाए जाव तिरिय मसक्केन्साणं जाव वीर्षवयमाणा २ जेणेव खीरोयसमुद्दे तेणेव चवागच्छित २ ता खीरोयगिगइति २ ता जाइ तत्यपक्नाइ ताइ गिगइति जाव सयसहस्य पत्ताइ गिगइति गिगिइत्ता जेणेव प्रवागच्छता पुक्करोय गिगइता जाइ तत्युप्पनाइ जाइ सहस्य पत्ताइ ताइ गिगइति पुक्करोय गिगइता जाइ तत्युप्पनाइ जाइ सहस्य पत्ताइ ताइ गिगइति २ ता जेणेव समयस्य जेणेव सरहरवयाइ

सङ्खं भू गारासामेवमादर्थस्याज्ञपात्रीसुपतिष्ठवातकरकचित्ररत्नकरण्डकपुष्पचीगरीया च सीम इस्तर्चंगेरीपुष्पपटचक्यावल्वीमङ्स्तपटचकसिङासनहृदचामरसमुङ्गध्यचधूपकपहुनुकानां प्रत्येक-विकृतित्वा (ताए एकिस्डाए) इत्यादि व्याख्यानार्थे मध्यमसमञ्जाहस मिकाय करास एकसङ्ख्याठमाटीना करास एमजबस्सनासंख्यात (मंगार् • = चारीसार • = वासर ८ पानीर ८ प्रतिष्टायांर ८ चित्तिन्नीन्नकर टीयार ००८ पूसर्च गेरीर ००८ मासा चंगेरी पामरणचंगेरी मयूर्यपद्यपु जबीनीचंगेरी पूजनापवसिज्ञानियांनियागिसपागिसपूर्वकिष स इन्द्रतिमञ्ज्ञपर्वकद्वजीतनीचेगेरीवितनापद निर्दासगिमयूरपिकपु नयीपद्यसग क्रमर 🖛 वामर साचीराजननाडावडा एकसङ्खयनियाः एकसङ्खयाठधूपकडवा विकुवद्गनीपजावद विकुर्वनिद् समावियने विकृतित कलस मृ गारपातीप्रमुख धूपकडणहासगर गुडी गुडीनर मूर्याम जिमान यकी मीकसद मीकसीनद देवसंबंधी गति स्टब्कुप्टीद स्रतावसीद कायानद्रचपसपयद संहापस्य बार्बीगति विरिक्षाचेसंस्थातांबीपसमूद्रमञ्का मक्के वं माडि चतिक्रमतावकानिकां जिक्रां चीरी दक्षममुद्र तिकां जाक नकेनक कीरीदक्षममूद्रनांपांचीगुक्करगृकीने तेक तिकांकीरसमुद्रशत्यक्ष कमननाञातिरोड गुडर कुं सुदयबस्चपब पु दरीकसङ्खपबकमनमधि गुडर गुडीनड जिहां बष्करीदक समुद्र तिकांनाइ तिकां संबंतर पुष्करसमद्भावपांशीगुक्क पुष्करीदक गृक्षीन्द्र क्षेत्र वामाङ जेणीव मागद वरदामपभामङ तित्वाङ तेनेव छंबानकित र त्ता तित्योदमं गिगदंति तित्योदमं गिगिइता तित्यमिष्टं विकर्णें केणीव गगासिधूरता रत्तवतीतो महाणदीतो तेणीव छवानकित सा सिन्नोदय गिगिइता छसभ छक्ना छमिष्ट्यं गिनदंति वेणेव छवागकित र मा तृत्रे सव्वपुष्पे सव्वगधे सव्वमक्ते सव्वोधिह सिहत्यएय गियहतिर सा तिणेव प्रचामकित र सा द्वांदर्भं गिगदितज्ञाह तत्य छप्पन्नाद जाव सहस्य पत्ताइ ताड गिविषता निणेवहेमवए परवरणावयाद वासाइ जेणेव रोहियारेहित समृत्रे क्लाफपकुनाइ छ महाणदीतो तेणीव छवागकित र ता सन्निवें

दत्यादि सर्वान् तृवरान् कपायान् छवांचि प्रत्यानि सर्वान् गत्थान् गत्थान् गत्थान् सर्वाचि माल्यानि गृपितादिभेदभित्नानि सर्वोपिधी सिद्धाछकान् सपयान् गृष्यिता । इदैवं इत् म पूर्व चीरममुद्रे छपागच्छिति तत्रीदक सुत्यसादीनि च गृष्यन्ति तता पुष्करीदसमुद्रे तक्षायि तवैच तती स्वश्चादेवे सरतेरावतवर्षेषु माषधादिषु तीर्थेषु तीर्थेदवं तीयमृतिको च गृष्वन्तिततो गंनामिन्द्रका रक्षवतीषु नदीषु धिल्लीदवं नयुदकस्भयतदमृत्तिको गृष्यन्ति ततः सुस्लिष्टमवित्तकरित् वर्षे स्वर्तेष्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्तेष्य स्वर्तेष्य स्वरत्य स्वर्तेष्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्तेष्य स्वर्तेष्य स्वरत्य स्वर्तेष्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्तेष्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्तेष्य स्वर्तेष्य स्वरत्य स्

तिकांत्रत्यस्वसम् वेदसद्य प्रवादिकाम तेव गृवसं गृवीनदे विवासमुध्यक्षेत्र विवा भरतप्रवात के लां का व्यवसमूद्रसंबंधीमागम सर दास भास तीर्य तिवा आवतिका व्यवसम्द्रसंबंधीमागम सर दास भास तीर्य तिवा आवतिका व्यवसम्द्रसंबंधीमागम सर दास भास तीर्य तिवा आवतिका व्यवसम् तीर्थितक गृवसं तिवांत्र गृवसं विवा स्वत्यति महानदी तिवां व्यवस्त कर्णन्त प्रदीनांपायीगृवीनदः विवृं तट्यका माटी गृवद विवा सपृविस्मात प्रवास विवा वर्षवर प्रवास तिवां व्यवस्त विवा क्षेत्र वर्षवर वर्षवर सर्वे पृवस्त वर्षवर स्वत्ये प्रवास सर्वे पृवस्त वर्षवर प्रवास तिवा व्यवस्त विवा वर्षवर वर्षवर प्रवास कर्णन्त सर्वे प्रवास सर्वे प्रवास सर्वे प्रवास सर्वे प्रवास स्वत्य प्रवास स्वत्य प्रवास कर्णन्त स्वत्य वर्षवर स्वत्य प्रवास स्वत्य प्रवास तिवा तिवा स्वत्य प्रवास स्वत्य स्वत

गिगइति उभृयक् नाष्ट्रिय गिगइति जेगेव मद्दावद् वियदावद् परियाग वह नेयत्यपन्वया तेगीव उवागच्छित सव्वतू यरे तहेव जेगेव महाहिम वत क्षियवासहरपव्यया तेगेव उवागच्छित र तहेव जेगेव महा पडम महा पेंदिर षहु तेगेव उवागच्छित र दहोदग, तहेव जेगेव हिंग वियास स्वाप्ट केगेव हिंग केगेव हिंग केगेव हिंग केगेव हिंग केगेव हिंग केगेव गिंव महाण्डें तेगेव उवागच्छित र तहेव जेगेव गांवद मानवत परि धांगवहु कें पठेपव्यक्ता तेगेव तहेव जेगेव णिसढ पीनवत वासहर पव्यया तहेव जेगेव गच्छित केपिय सीता सीतोदा महाण्डी तहेव जेगेव महावदेहेवासे जेगेव सीता सीतोदा महाण्डी तहेव जेगेव सव्यवक्तविह विजया जेगेव सव्यमाहण वरदामप्रभासाद तित्याद्र तेगेव उवागच्छित र ता तित्योदग गिग्डीत जेगेव सव्यवस्वात विवाग विवाग तिर्योदग गिग्डीत जेगेव सव्यवस्वात विवाग तेगेव उवागच्छित तहेव विवाग तेगेव उवागच्छित र ता तित्योदग गिग्डीत जेगेव सव्यवस्वापट्य तेगेव उवागच्छित तेगेव सव्यवस्वापट्य तेगेव सव्यवस्वापट्य तेगेव उवागच्छित तेगेव सव्यवस्वापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव सव्यवस्वापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव सव्यवस्वापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव स्वापट्य त्यापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव सव्यवस्वापट्य तेगेव स्वापट्य त्यापट्य त्यापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव स्वापट्य तेगेव स्वापट्य त्या

सिंखतीदकसमयतटमृत्तिको तदनन्तरं ग्रन्दापातिविज्ञदापाति वृत्तवैतारां स्व सर्वेतृवरादीन् सर्ते महाष्मिवदूषिवर्षभरपवतेषु सर्वेतृवरादीन् तती महापद्म महाणीयहरीकद्भद्म इदीदका दीनि तदनन्तरं हरिवर्षस्यवर्षेषु हरिहित्तान्ता नरनारीकान्ता सुमहानदीषु सिंसत्तीदकसुभय तदमृत्तिको च तती गन्धापाति मान्यवत्यर्थाय वृत्तवैतार्धेषु तृवरादीन् तती निवध नीस्रवहर्षेषर पवतेषु सर्वेतृवरादीन् तदनन्तर तहनेषु तिराहिकोसिर महाइदेषु इदीदकादीनि ततः पूव विदेश परिवर्षेष्ठ स्वातिकोत्ति स्वातिकोतिहरू स्वातिकातिहरू स्वातिकातिकातिहरू स्वातिकातिहरू स्वातिक

वर्तुंस वैताद्य पर्वत तिहा जार सवतुवरस्य पूर्वनीपरि पूर्सादिकसेर जहासहाहस्वत स्पी वर्षस्य पवत तिहां जार जहंतर तिहा सुवरस्वींपि सर्वपूषादिकसेर जिहा सहापद्म सहा पींडरीक रह तिहा जार जहंतर तिहां सुवर्षाद्व स्वाप्य सहा पींडरीक रह तिहा जार जहंतर तिहां सुवर्षाद्व सुवर्णा तिम्र किया प्रति क्षेत्र परिवर्णा स्वाप्य सिम्र किया परिवर्णा स्वाप्य तिम्र किया परिवर्णा किया तिहां तिहां त्र स्वाप्य स्वाप्य किया प्रति तिहां त्र स्वाप्य स्वाप्य सिम्र किया पर्वत त्र सिम्र स्वाप्य सिम्र स्वाप्य सिम्र स

रायपभिश्वी ।

वामाइ जेगीव मागइ वरदामपभामइ तित्याद तेगीव स्वानकारित र सा तित्योदगं गिगइंति तित्योदगं गिगिइसा तित्यमित विवर्षित जेगीव गंगासिधूरसा रस्तवतीतो मधागदीतो तेगीव स्वानकारित सा सिल्लोदय गिगिइसा स्सवतीतो मधागदीतो तेगीव स्वानकारित से सेव सुक्लि हमर्वत सिएती वासहरपव्यथा तेगीव स्वागकारित र सम्ब नृवर सव्यपुष्पे सव्यग्धे सव्यमक्ली स्वीसिह सिहत्यएय गिगइतिर सा तेगीव प्रवानकारित र सा द्योदमें गिगइतिज्ञाह तत्य स्वप्यक्लाई जाव सहस्य पसाइ ताह गिविष्मा वेगीवहेमवए परवण्यवयाह वासाइ जेगीव रोवियागोहितं समृवर्ष सूक्षप्यकुनाह स्व महाग्रदीतो तेगीव स्वागकार्ति र सा स्विनोदमं सूक्ष्य सूक्षप्यकुनाह स्व महाग्रदीतो तेगीव स्वागकार्ति र सा स्विनोदमं सूक्ष्य सूक्ष्यकुनाह स्व महाग्रदीतो तेगीव स्वागकार्ति र सा स्विनोदमं

हत्यादि सवान् तृवान् कपायान् छवाँचि पुष्पानि सवाँन् गन्धान् गन्धान् गन्धातारीन् सवाँचि मान्यानि गृथितादिभेदिमिन्नानि सवौँपधीः सिद्धायकान् सथयान् गृष्टपन्ति । द्रवैशं क्षमः पूर्वं चिरमसुद्रे छपागच्छित तक्षीदक सुत्यवादीनि च गृह्चन्ति ततः पुक्तिदससुद्रे तकापि तवैष्ठ वती मनृथ्यचेथे मरतेरावतवर्षेषु माधधादिमु नीर्थेषु नीर्थादकं तीर्थमृतिकां च गृष्टचन्तितती गंनासिन्दुरका रक्तवतीयु नदीयु सन्तिन्दि नपुटकसुमयतटमृत्तिकां गृष्ट्यन्ति ततः पुक्तिकालिस्वास्ति वर्षे तवरसर्वेषु स्वयस्ति स्वर्धे नपुटकसुमयतटमृत्तिकां गृष्ट्यन्ति ततः पुक्तिकालिस्वास्ति वर्षे त्वरसर्वेषु स्वर्धादकसुत्रका स्वर्धेष्ठ स्वर्धे स्वर्धेर स्वर्येष्य स्वर्याप्य स्वर्येष्य स्वर्धेर स्वर्धेर स्वर्धेर स्वर्धेर स्वर्ध

तिकांकत्यस्कामय जिवसक्य पत्रादिकमय तेव गुकरं गुवीनरं जिवांमनुष्यक्षेत्र जिवां भरतपर्वत सेव जिवां सन्वयस्पूदसंबंधीमागध वर दाम मास तीयं तिवां बादतिवा जर्दनरं तीर्योदक वृक्षे तीर्योदक गुकरं विद्वां तर तीर्यां निक्त विद्वं तरवका मारी गुकरं विकां सक्ति महानदे तिवां जाव जर्दनरं नदीर्यापयीग क्षेत्रक सक्तुवरवारकर सारी गुकरं विकां सम्प्रेतिक स्वतं व सर्वे मार्वे प्रवास स्वतं व सर्वे मार्वे प्रवास स्वतं प्रवास स्वतं प्रवास स्वतं व सर्वे मार्वे प्रवास स्वतं स्वतं स्वतं प्रवास स्वतं प्रवास स्वतं स्

गिक्कित्ता सूरियाभरेव करयनपरिगिष्यं सिरसावत्त मत्यए धन निकारू नएण विज्ञएण वहावेति वहावेत्ता त महत्य महाय महा रिष्ठ विचन पदाभेसेय चवहवेति ततेण ते सूरियाभ देव चत्तारि सामाणिय साप्रस्पीतो पागमिष्ठसीच सपरिवाराच तिणिपरिसाच सत्त पणियाष्ट्रिवरणोजाव परणोवि वहवे सूरियाभ विमाणावासिणो देवाय देवीच यतेषि समावितेषि विचित्वएषिय वरकमनपितहाणोषि मुरष्टिवर वारिपिष्ठपुरणोषि चंदण कयचिन्च एषि पाविहकठ गुणोषि पचमुष्पनविष्ठाणोषि सुनुमान कोमनकरयन परिग्गिष्ठ एषि पहसएण सोचिणयाण कनसाण नाव पहसएण भोमे इसाण कनसाण सव्वोदएषि सव्वमृहियाषि सव्वतूर्योषि ज्ञाव सत्त्रोसचिकेण प्रभिष्ठचित तएण तस्स सूरियाभस्स देवस्स मह्या मह्या प्रशिक्षवेण प्रभिष्ठचित तएण तस्स सूरियाभस्स

मिंक्सिठविश्वरं सुरंसमहरयत्वन्तरा वयवीश्यंकरैं राति। यासिक्ससुदक्कटकेन सम्मार्जितं जिहा सूर्यामनाम विमानं जिहा राज्यामिणेक समा जिहा स्रियाम देवहर तिहा जार तिहा ज्ञंदनह मूयाम देवहर तिहा जार तिहा करीने ज्ञंद विज्ञायस्टैकरीवहरवयभावीनर तेह मीटडिज्ञायर्थं मिंबकनकादिमाटीहरमजाहर जिहा मीटानेयीय विस्तीर्थं द्वाभियेकनीसामग्री प्रतिपायिकपर तिहारपष्टिति मूर्याम देवमित ज्यार महस्य सामानिकदेवता ज्यार प्रमुमित्रेयी परिवारसिहत विषयरपदा सातकटक नास्त्री ज्ञाविक्षयक्षस तिहारपद्या भवा मूयाम विमानवासी देवता देवी तेषह माविककसमझ नार्वोक्षयकसम तिहासिक विषयरपदा सातकटक नास्त्री ज्ञाविक्षयकसम तिहासिक विद्यापयिक प्रयान प्रमुमित्र विद्यार स्वार्थ प्रमान पांचीइ प्रतिप्रवेक्षय चंदनहचर्चाक्ष प्रारीप्यनंक्ष ज्ञेतिन के वेदहर रातस्य मूया स्वार्थ प्रवेक्षय प्रमुम्ब कमसन्त्र टाकस्यक्ष सुक्षमाच करति गृहाहर एकसहस्वन्द प्रारीप्यनंक्ष चेदहर प्रतिप्रवेक्षय क्षित्र माटीह करी सब सुवरस्य करति मुहाहर एकसहस्वर्थ प्रसान करति स्वार्थ सर्ववाहर प्रमुम्य स्वार्थ सर्ववाहर स्वार्थ सर्ववाहर स्वार्थ सर्ववाहर स्वार्थ सर्ववाहर स्वार्थ सर्ववाहर तिहारपहि तिहत स्वार्थ विकार मेटह मोटह प्रवेहर दिस्त प्रतिक कर स्वार्थ विवर सर्ववाहर तिहारपहि तिहत स्वार्थ विवर स्वर्थ सर्ववाहर सर्ववाहर तिहारपहि तिहत स्वर्थ सर्ववाहर सर्ववाहर सर्ववाहर विवर सर्ववाहर सर्ववाहर सर्ववाहर तिहत स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ सर्ववाहर सर्ववाहर

गच्छित सत्वत्यरे तद्देव जे ग्वेव मदरे पत्वप जे भेव भहरासवर्ष तेग्रेव स्वागच्छित सव्वत्यरे सत्वपुष्पे सत्व मन्ने मत्वो सिंह मिह त्यएय गिएइति जे ग्रेव गादणवर्णे तेग्रेव स्वागच्छित सम्बन्धरे जाव सव्वोसिंह सिहत्यण्य सरस्य गोसीस्यंदगा गिगइति र स्वे नेव सोमणस्वर्णो तेग्रेव स्वागच्छद्द सव्वतृयरे जाव मवोसिंह मिरख एय सरस्य गोसीस चदण दिव्वच मुमणोटाम दहरमन्य सुगंधिसे गर्धिगएइति र ता जेग्रेव पहगवणे तेग्रेव स्वागच्चद र सव्व तृयरे सव्वोसिंह सिहएय सरस्य गोसीस चदण दिव्वंच सुमबोदामं दहर मन्य सुगंधिण्य गर्धेगियइति एगस्य मिलीयितिर ता एयद्यविक्व हाए जाव जेग्रेव सोहस्मेकप्ये जेग्रेव स्वागच्छति तेग्रेव स्वा

सर्वेतुवरादीन्। ततः सर्वोसु चन्तरिनदीयु सिलसोदकसुभयतरमृत्तिकाञ्च तदनन्तरं मन्दर पर्वते भद्रमास्त्रवने तूवरादीन् तती नन्दनवने तूबरादीन् सरसञ्च गीशीर्वचन्दन तदनन्तर सीमनस्वनी सर्वेत्वरादीन सरसञ्च गीशीर्धसन्दर्न दिश्यं च सुमनीदामगुण्यन्ति तत प्रवस्त्रमने भूवरपुष्पगन्धमास्यसरसगीगीर्पंचन्न नदिन्यसुमनीदामानि (दहरमसए सुगन्धिएयमन्त्रे गिष्ट्वन्ति) पति दर्हरम्थावरावनड भिष्ठकादिमाजनसूखन्ते न गासितं तह प्रवद बार्ट्स महावीह्रवतवा प्रसिद्धत्वात् मस्यवं श्रीवरहं येयुतान् सुगन्धिकान् परमगन्धोपेक्षान् गन्धान् गृर्धन्ति "चासिवसं वर्त्तिमी क्रमीस्वित्वयक्त विक्रांविजयदीठ विवतीर्वमाग्य वरदामक प्रमासक तीर्वक तिका वान तिका चर्नत्य तीर्योदक ग क्यू गृचीनयं जिक्कां सवसीमदाविदेश्वेत्रमध्यश्चेत्रमध्यवर्त्तिनी बारय र्यतरनदीवनः जियां सीसन्दर्वारायवतं तिनां जानः सर्वतुवरससर्वीयविगृहनः तिसस्र जिना विकार्यंत पर्वतक्कानिका' मेहनक्केतिभूमिगतभक्तास्वतकक्क तिका' साह सर्वेतंबरस सर्वेणुका सर्वे मास्य सर्वे कविष सरिसव गुण्य गुण्डीनम् जिल्लामिरार्वेतनम्प्रापसम्बद्धीसम्बद्धीमहित्ता तंदनवमहत्र तिका जात्र सर्वेतुंबरस्य भूत्रसर्वेविधिमरिसव याद्र गीसीर्यं संदनक गुक्क गृक्षीनका जिका मेद द'बीजक बनसोमनस तिका जाद सर्वतुवरस पूच सर्वेतविध सरिसव चार्द गोश्रीर्व र्धदन प्रधान पूजनामाचा कुढकादिभाजनसुवद् गासाधतग्रापेचव्यक सीसंहरीइनएस्टिइब्लग व तिकवापरमसुग ववस्त ग कड ग कीनक खिका सैठन छ छ। समाग्रेस स्वास सर्वतं वरस सबक्कविक्ष सरिसव आई गोमीर्व चंदन प्रश्नोन जूनमाश्च श्रीसंख्यां बूसरीवृत्तगव गव गडीनद सम्मादिवसा एकहामसदम्मधीनद्र सेबीद्र' धरकुरटीगतिस्त्रतावसीगति जिल्ला सौभरमाकस्पदेवसीक

गिक्कित्ता सूरियाभंदेव करयनपरिगिष्य सिरसावत्तं मत्यए धन निकारू नएण विजएण वद्दावेति वद्दावेत्ता त मण्डलं महग्व मण्ड रिष्ठ विजन इंदामेसेय छवहवेति ततेण ते सूरियाभ देव चत्तारि सामाणिय साइस्सीतो चग्गमिष्ठसीच सपरिवाराच तिणिपरिसाच सत्त पणियाचिवष्रणोजाव पण्णोविव वच्चे सूरियाभ विमाणावासिणो देवाय देवीच यतेषिं समावितेषि विचित्विण्डिय वरकमनपितहाणोषि सुरिष्ठवर वारिपिष्ठपुण्णोष्ठि चदण कयचिच्च एष्टि पाविद्वतठ गुणोषि पचमुष्मनविद्याणेषि सुनुमान कोमनकरयन परिगिष्ठि एषि प्रहस्पण सोचिणायाण कनसाण जाव पहस्पण मोमे कमाण कनसाण सन्वोदण्डि सन्वमहियाचि सन्वतृयर्पेष्ठ जाव सन्वोसिष्ठ सिद्धत्य तेष्ठिय सिव्वटीण् जाव सन्वणाष्ट्रण मण्डण मण्डण प्रदामिसेकेण प्रमिस्चिति तएण तस्स सूरियामस्स देवस्स मण्डण मच्या प्रदामिसेवेण प्रमिसिचंति तएण तस्स सूरियामस्स

मिक्रमण्डवित्तं सुदंसमहरयययन्तरा वयवीहियंकरे हित । पासिक्रसुदक्कटकेन सम्मार्जितं जिहा सूर्वामनांम विमान जिहां राज्याभियंक समा जिहा सूरिपाम देवण्य तिहा जाह तिहा जिहेन सूर्याम देवण्य तिहा जाह तिहा जिहेन सूर्याम देवण्य तिहा जाह तिहा जिहेन सूर्याम देवण्य तिहा जाह तिहा स्वीते जय विजयसन्देकरीनहावस्थावीन तिह सिर्माण्डिकप्रमानक जिहा मीटानैयोग विन्तीयंत्र हामियेकनीसामग्री प्रतिपायीक्षण तिहारपहिति सूर्याम देवपति न्यार सहस्य सामानिकदेवता न्यार प्रगूमिष्यी पित्वारसिष्य विषय पायतिकटक नाम्यी जिहानि पनेरापि विवास सूर्याम विमानवासी देवता देवी तिषद भाविककस्थ त्यार्यक्षित्र वेदनहानि पनेरापि विवास सूर्याम विमानवासी देवता देवी तिषद भाविककस्थ त्यार्यक्षित्र वेदनहानि पनेरापि प्रवास सूर्याम विमानवासी देवता देवी तिषद भाविककस्थ प्रवास क्षित्र वेदनहानि प्रवास प्रवास क्षित्र विवास प्रवास क्षित्र विवास प्रवास क्षित्र विवास प्रवास क्षित्र विवास प्रवास क्षित्र प्रवास कर्माण क्ष्मस्य प्रवास क्ष्मस्य प्रवास क्ष्मस्य स्वत्य स्वत्य

शास्त्राच्या ।

देवस्य मच्या २ ९ दामिसेवेण भिमिन्नित तएण तम्म पूरियामस्य देवस्य मच्या मच्या १ दामिसते वट्टमाणे भय्येमश्यादेव मूरिवामं विमाण णव्वोयग णातिमिट्टय पविरत्न पुसियं रयरेज विश्वास्य दिन्न सुरिमाधोदग वासंति भय्येगश्या देवाणि श्यरार्थं बहर्षं भद्वरय उवसंतरयं पसतरयंकरीत भय्येगश्यादेवा मृरियाभ विमाण भिस्यसमिन्भित्तो विलत्त मुत्ति समस्दर्यतरोवण्य वीश्यं करेति भय्येगश्यादेवा मूरियाभ विमाण मंनाश्र मंचकित्य करेश भय्ये गश्या देवा मूरियाभ विमाण णाणविश्राउसियं उभयप्रवागमंदिवं करेति भय्येगश्यादेवा सूरियाभविमाण नाउन्नोश्र मिश्य गोसीस सरस्म रत्त्वंद्या द्वरदिएण पन्मुनिकरेति भय्येगश्या देवा सूरियाभ करेति भय्येगश्या देवा स्रियामं विमाण भासत्ते सत्त्वंद्य व्यव्यादेवा स्वावा करेति भय्येगश्या देवा स्रियामं विमाण भासत्ते सत्तव्य वट्ट वर्षारिय मन्नदामें कनाव करेति भय्येगश्या देवा सरिवामं

समाज्यमानक च बरमीधनेन छपशिष्टामि शीमयादिना छपशिष्टा साहा सिक्षानि अक्षेत्रात्व स्थानिक स्थानि

विमाण पचवणण सुरिभमुक्क पुष्मपुजीवयारकिलय करेंति षाणे गईया देवा सूरियाभ विमाणं कालागुरूपवर कुदरुक्क तुनक्क धृव मधमधत गधसूयाभिराम करेंति षाणेगदया देवा सूरियाभ विमाण सुगधवरगधिय गधविष्टिभूय करेंति षाणेगदया देवा हिरणणवास वासित सुवणणवास वासित प्रण्यवास वासित प्रण्यवास वासित प्रण्यवास वासित पर्मावास वासित वा

भुचीनि पविवाणि संसुप्टानि कचवरापनयनिन रच्यान्तराणि चापववीययीरच्याविभेषा यस्मिन् तत्तवा कुर्वेन्ति (प्रव्येगद्रया देवाहिरएयविषेभादन्ति) प्रव्येकका क्षेत्रनदेवा हिरएयविधि हिरएय रूपं मंगरामूर्तं प्रकारं भाजयन्ति विधाययन्ति शेषदेवेस्यीददतीति मावः। एवं सुवर्षे रत्न पुष्पष्रचमान्यगन्धचूवाभरवविधिमाजनमपि भावनीयम्, "छप्पयणिचये" त्याहि, छत्पातपूर्वानिपाती सुग'धमु किष्ठ फुसनु पु'स्रतेषीजसप्रधारपूजाकरीतियदयुक्तएष्ट्रवन कर्ष्ट्र कीष्ट्रक देवासूर्यामविर्मान पति कृष्यागुरु प्रधान क्रुंदर्श्यक सिर्देशरसम् धूपतिबद्दकरी मधमधीयमानगं धते इनछ एतस्य धबरुतेबरकरीमनोइर एक्वूकरक कोवक देवता सूर्याभ विमानमति सुग म प्रधान गंधयुक्त गंधनी बातीबप करन कीन्रक देवना प्रवासनात्रमीनू वरिसन्त मुजब वृष्टि वरिसन्त रत्नवृष्टि वरिसन्त फूस वृष्टि धरसरं फसवृष्टिवरिसर एमजजूनमाचा धामरबदरिसर गंधकपूँरादिनुबचिदरादिरंकदेवता श्रविटितसीनानी विधितेषनामकारतेषमितिमाषीमाविदिषचीदेषरमज सुवस माष्टीमाणि विषयादेष रत्नविधि पूचनीविधि फर्चविधि मास्रविधि ग धविधि चूर्यविधिष्ठवीदेश की शक देना शामरयविधि धनेकप्रवारक शामरयविषयीदेश कीक्कदेवताविशूंपकाररक वाजिबवजारकतेकहें मृदंगपक्षकादि वीचादि कसकादि संस्कारच्यादि की इक देवता विश्रृप्रकारण गीतगान तिकरणकर प्रयमगीत मारंग्यठकश्रविष्वरवर्षनामस मध्यभागरंगूकनादिगुधिकरीधीसनीकमध्यू प्रश्रावरंकरीहै इडक् चीरिवायीग्या कीईकदेवताजतावराज नाटकविधि देवाडव कीईकदेवताविसंबस्कित नाट कविधि देपाडक कोईक देवता सतावराज नाटकविधि देपाडक देपाडीनक क्षीत्रक देवता श्वचित नाटक उवदसीत पाणेगपया देवा विनविय गार्विक उवटमित पाणेमप्ता देवा देवा दुर्यविनवियं नर्ट्विक उविविक्त उवटमित पाणेमप्ता देवा पाचियं गार्ट्विक उवटमित पाणेगप्रयादेवा पार्गमयं गार्ट्विक उवटमित पाणेगप्तया देवा पाचिय पार्गमय गार्ट्विक उवटमित एवं पारमक्तममोनं उप्पय णिचय पमत्त मंजुचिय पमारिय खार्प्यं भंत सभ गामंदिव्य गार्ट्विक उवदमेति पाणेगप्तया देवा चउिष्णं प्रभागयं प्रभागयित तन्त्र दिर्द्वेतियं पादियतियं सामतोविष पापं लोगमन्भेवसाणय पाणेगप्तयादेवा गुक्कारेति पाणेगप्तयादेवा पीचित पाणेगप्तयासेवि पाणेगप्तया देवा तक्वेति पाणेगप्तयादेवा पाणेग्य वंति पाणेगप्तया देवावगेति पाणेगप्तयादेवा तिवक्षक्वदेति पाणेगप्तयादेवा पाणे

र्थिसिन् सं छत्यातिनयात स्तम् । एवं नियातीत्यातं संकुचितप्रसारितं (रियारिय)मिति तमनानमम भान्तसम्भान्तं भाम (पारमङमसीसं) दिव्यं नाटगविधिसपदमैयन्ति । पाय्येकका देवानुक्कारीन्तं नुककारमन्दं कुर्वन्ति (पीयन्ति) पीनयति पीनमातमानं कुर्वन्ती स्यूना भवन्तीत्वर्षः, सार्व विकासयन्ति सास्यक्षपं मृत्यं कुर्वन्ति (तक्वनित्तिः)ताङ्गवायन्ति साङ्बक्षपं वृत्तं कुर्वन्ति (पाय्योकन्ति) पाय्योठयन्ति भूस्यादिकामिति सास्यते। (सङ्कोसं तित्तिः) जन्मूस्यन्ति भीष

विधि देशाकर कोर्यंक देवता पारमित नाटकविधि देशाकर कोर्यंक देवता पंकितनर पारमित नाटकविधि देशाकर एमल कीर्यंकपारमकरत्योक पारमंकम सीवनाटिकदेवाकर व वच वम्युत् पावठ नियत्ववचचेत्रेठ प्रवासकर्यायक संकीचिक्षठ मसादिवच जारत् पारत् भूतिपक् संमृति पव नाम प्रधान नाटक विधि देशाकर कीर्यंक देवता चिक् मकार व वक्षमार्थं वीरोदिवाकर तैक्षस्यक देवता चिक् मकार व वक्षमार्थं वीरोदिवाकर तैक्षस्यक दार्थोन्तिकर मात्मतिकर सामंतीयित पातिकर सीक्सस्यावसाम् एवविक् प्रवीद् व्यवस्थित व्यास्थानाटक वृष्टवीवाकर कीर्यंक देवता सीरोपित पातिकर सीक्सस्य प्रविक् मुख्यित व्यास्थानाटक वृष्टवीवाकर कीर्यंक देवता सीर्यंकर विकास सीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर विवास सीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर विवास सीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर विवास सीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर कीर्यंकर विवास कीर्यंकर कीर्यंकर विवास कीर्यंकर कीर्यंकर विवास की्यंकर विवास कीर्यंकर विवास की्यंकर विवास कीर्यंकर विवास की्यंकर विवास की्यंकर विवास

हित्यमुन्ममुनाद्य रहमणमणाद्यं निर्मित प्राप्येमद्या देवा पन्छो नित प्राप्येमद्या पाळोनित प्राप्येमद्या कृष्टिनुं पति प्राप्येमद्या पित्यंति प्राप्येमद्या कृष्टिनुं पति प्राप्येमद्या पित्यंति प्राप्येमद्या प्राप्यति प्राप्येमद्या निवयति प्राप्येमद्या पित्यंति प्राप्येमद्या देवातिपिणवि प्राप्येमद्या देवा सीक्षणाय पायंति प्राप्येमद्या पायदद्वरयन्ति प्राप्येमद्या मूमिचवस्वददन यित प्राप्येमद्या सिक्षणाय पायदद्वरये भूमिचवस्वस्यति प्राप्येमद्या सिक्षणाय पायदद्वरये भूमिचवस्वस्यति प्राप्येमद्या सिक्षणाय पायदद्वरये भूमिचवस्वस्यति प्राप्येमद्या दिवा गित्या प्राप्येमद्या विषयेमद्या विषयेमद्या विषयेमद्या तिप्राप्येमद्या तिप्राप्येमद्या प्रवक्तारिति प्राप्येमद्या प्रवक्तारिति प्राप्येमद्या प्रवक्तारिति प्राप्येमद्या प्रवक्तारिति प्राप्येमद्या प्रवक्तारिति प्राप्येमद्या प्रवक्तारिति प्राप्येमद्या द्वादेवस्पिणवाय करिति प्राप्येमद्या द्वादेवस्पिणवाय करिति प्राप्येमद्या देवक्तियं करिति प्राप्येमद्या

सिन्त प्रीह्मयन्ति (डवयन्तित्ति) धवपतन्ति (उप्पयन्तित्ति) छत्यतन्ति (परिवयतित्ति) परिपतित्ति तिर्यक् निपतन्ति (विवयन्तित्ति) धवपतन्ति (उप्पयन्तित्ति) छ्वासामासासुसा प्रवन्ति त्यता प्रवन्ति प्रवन्ति प्रवन्ति । (असिन्तित्ति) छ्वासामासासुसा प्रवन्ति त्यता प्रवन्ति प्रवन्ति प्रवन्ति । (अस्कारिन्तित्ति) यक्क पति प्रपत्ति ग्रव्यी परिप्रवाणिति प्रमुख्यस्व । प्रवन्ति क्षि प्रवन्ति क्षि प्रवन्ति । प्रविच्या परिप्रवाणिति प्रमुख्यस्व । प्रवन्ति क्षि व्यवस्व क्षि क्षि विवयस्व । प्रविच्या परिप्रवाणिति क्षि विवयस्व । प्रवन्ति क्षि विवयस्व क्षि विवयस्व विवयस्य विवयस्व विवयस्य विवयस

उवदसेति षण्येगद्या देवा विनविय गर्रविष्ठ उवरमेति षण्येमद्या देवा उयविनवियं नर्रविष्ठ उवविष्ठ उवरमेति षण्येमद्या देवा पवियं गर्रविष्ठ उवरमेति षण्येमद्या देवा पवियं गर्रविष्ठ उवरमेति पर्येमद्या देवा पवियं पार्गमेयं मर्रविष्ठं उवरमेति पर्यं पार्गमेयं मर्रविष्ठं उवरमेति एवं पार्गमेद्या देवा पवियं पार्गमेयं गर्रविष्ठं उवरमेति एवं पार्गमेद्या देवा पविवृद्ध उवरमेति पर्यं पार्गदेवं भन्त सभ गामं दिव्य गर्रविष्ठं उवरमेति पर्योगद्या देवा वविष्ठं प्रभागां पार्गमेव्या देवा वविष्ठं पार्मिणयं पार्मिणयं तक्षणां देव्हंतियं पार्हियंतियं पार्मित्रविष्ठं पार्मिणयं पार्मिणयं पर्योगद्या देवा गुक्कारित पर्योगद्यादेवा पार्मितं पर्योगद्याचित्र पर्योगद्या पर्योगद्याचेवा पर्योगद्यादेवा पर्योगदेवा पर्योगद्यादेवा पर्योगदेवा प

प्यसिमन् स छत्पातिनपात स्तम् । एवं निपातोत्पातं संकुधितप्रसारितं (रियारिय)सिति वसनागमव भान्तसम्भान्तं नाम (पारमङभसीसं) दिख्यं नाट्यविधिसुपदर्श्ययन्ति । प्रायेकका देवानुक्वारित्व नुककारमध्यं कुवैन्ति, (पीयन्ति) पीनयित पीनमात्मानं कुवैन्ती स्वृत्ता मवन्तीत्ववें, वासं विज्ञासयित सास्यक्षपं मृत्यं कुवैन्ति (तडविन्तिक्ति)ताकृवायन्ति ताकृवक्षेपं कृत्त कुवैन्ति (प्रायोजन्ति) पाष्योठयन्ति भूस्यादिकामिति गस्यते। (घडीसं तिक्ति) छन्मूसवन्ति ग्रीव

विवि देपाडक कीर्क देवता पार्यमत भारकविधि देपाडक कीर्क देवता पंचितनक पारंमत नाटकविधि देपाडक एमझ कीर्क पारमदार त्यों पारमंद्रम सीखनाटिकदेवावक ए वर्ण ब्यून् पावठ नियतक परेन्द्र वावक नियतक परेन्द्र वावक नियतक परेन्द्र पावठ नियतक परेन्द्र पावठ नियतक परेन्द्र पावठ नियतक परेन्द्र पावठ नियतक विधि देपाडक कीर्क देवता चित्र मानक पर्वमाया मीर्विदेवावक सिक्व वाव्यान्यान पर्वमाया मीर्विदेवावक सामंतीयित पातिक भीक्रमध्यावसाम ए एवविक् प्वती व्यावधानाटक प्रायमान पर्वाचक सामंतीयित पातिक भीक्रमध्यावसाम एवविक प्रविचित्र वाव्यावधानाटक प्रायमान कीर्क देवता मीर्विद्याक प्रायमान प्रायमान कीर्क देवता निवाद प्रायमान प्रायमान प्रायमान प्रायम प्

म्मीण मृिरवाभस्स विमाणस्य पिर्णासण वर्षणं मृिरवाभ विमाण वासीण देवाणय देवीणय पाषवस्य नाव महया कारिणपाने माणे विचराषि तिक्करूच्चर सहपच्चित तएणसे मृिरवाभे देवे महवार दर्शाभसेसेगेण पिर्माम्ते समाणो पिर्मिसेयसभाद पुर त्यिमिन्नेणं टारेण णिगुच्छित नेणे पनकारंयसभा तेणेव द्या गच्छित पनकारियसभं पणुपवाहिणीकरेमाणेश पनकारियसभ पुरित्यमिन्नेण दारेणं पणुपविषद् नेणेव सीषासणे तेणेव द्या गच्छत्र सीहासवरगया पुरत्याभिमुद्दे सिणसण्ये ततेण तस्य सृिर याभस्स देवस्य सामाणिय पुरमोववण्या पंनकारियं भद्यवद्वा वित तत्तेणसे मृिर्याभेदेवे त पढमयाए पम्हनसुकुमानाए सुरभीए गधकासादयाए एगाए सादीए गायाद नूदित नूदेना सरसेण गोसीस चंदणेण गायाद पणुनिपतिर णासाणीसासवायवोवभ

करबमेतत्, (तप्पढमयाए पम्हत्तसुकुमाकाए सुरभीए गन्यकासाइयाए गायाइ ) लूक्ड इति तत् प्रवमतया तस्यामनेकारसमायो प्रवमतया पन्तमसाव सा सुकुमारा तथा सुरभ्या गन्यकाकपायिक्या सुरभगन्यक्रमाय द्रव्यपरिकर्मितया सुपुगाटिकया गावाबि कचयन्ति (बासाबीसासवायदीन्स)मिति

बक्तीपमधनम् सागरीपमस्याम् च्यार सम्मसामानिक देवनस् चेतपुरपरियदा कंटकसीससम्म धातमस्यकदेवनस् सूर्याम विमाननस् धानरापयि स्वानस् मूर्याम विमाननस् धानस्य स्वानस्य मूर्याम विमाननस्य धानस्य मूर्याम विमाननस्य धानस्य मूर्याम विमाननस्य पासतस्य धानस्य पासतस्य पासतस्य धानस्य पासतस्य धानस्य पासतस्य धानस्य ध

रायपरिश्वी ।

देवा दुइदकागकरे पाप्पेगद्या देवा दुइदकाकरें ति पापेगद्दा बेजुर विय करें ति पाप्पेगद्द्या देवज्ञभोय देवसणिणवाय देवज्ञ्यक्षिय देवदुइदकाग वेलुक्खें करें ति पाप्पेगद्रया उपप्पन्दर्यग्या बाव स्यस्ट स्पाप्त इत्याया पाप्पेगद्रया जाव स्यस्ट स्पाप्त इत्याया पाप्पेगद्रया काव स्वस्ट स्पाप्त इत्याया स्वयं स्वयं समता पाप्तं ति परिधावति तए स्प्रियाम देव चत्तारिसामाणिय साइस्टीं जाव सोवसदेवसा स्सीं पान्नेय वहवे मूरियाम रायहाणि वत्यवा देवाय देवी उपस्ति पार्पेग स्वयं इत्याय देवी उपस्ति पार्पेग स्वयं स्वयं इत्यापंदा मिसेगिण पामिसिचित्त पामिसिचित्ता पक्षे वेष कर्यवापरिगिष्ट सिरसावत्त मत्त्रप्यं जन् कर्य्य वयासी वयश्यादा महते पाज्यविणे जिया पाने विषयमभी वसाचि इदोद्य देवाण चरोद्य ताराण चमरोद्य सुराणं सरकोद्य सागायां मरहोद्य सागायाण वस्रोद्य सुराणं सरकोद्य सागायां सरहोद्य सागायाण वस्रोद्य सुराणं सरकोद्य सागायाण स्वयोद्य सागायाण स्वयं स्वयं सागायाण स्वयोद्य सागायाण स्वयोव्य सागायाण सागायाण स्वयोव्य सागायाण स्वयोद्य सागायाण स्वयोद्य सागायाण सागायाण सागायाण स्वयोद्य सागायाण स

क्रम्तिका देशीक्षिकान्तां कुर्वेन्ति (देवक्कष्ठक्कषंकिरिन्सित्त)। प्राप्ततानां देशानां प्रमीदमरवृत्तते स्वेच्या वचनैवीककीसाध्यो देवक्ष्यक्रसां कुर्वेन्ति। (इष्ट्रश्वकंकरेन्ति)। इष्ट्रश्वकंनित्तृ वांधवण करह क्षेष्टकदेवता पूर्वोक्षय्वक्षयं क्षेप्तव करह क्षेप्रक देवताव्यक्षयक्षयाव्यक्षयं प्रमानविष्ट् क्षेप्तव क्ष्यक्षयक्षयं विविद्यं प्रमानविष्ट् क्षेप्तव क्ष्यक्षयक्षयं विविद्यं क्ष्यक्षयं विविद्यं क्ष्यक्षयं विविद्यं क्ष्यक्षयं विविद्यं क्ष्यक्षयं विविद्यं क्ष्यक्षयं विविद्यं क्ष्यक्षयं विविद्यं विविद्यं क्षया विविद्यं क्ष्यक्षयं विविद्यं क्षया विविद्यं विविद्यं विविद्यं विविद्यं क्षया विविद्यं विविद्

स्तीण मृरियामस्स विमाणस्स भिषणिसण बहूण मृरियाम विमाण वासीण देवाणय देवीणय भाइवन्नं जाव महया कारेणपाने माणे विहराहि तिक्कटूनद्दर सहंपन्नति तएणसे मृरियामे देवे महयार इदामिसेसेगेण भिमित्ते समाणो भिमसेयसभान पुर त्यिमिन्नेण टारेण णिगुच्छित नेणे भनकारयसभा तेणेव चवा गच्छित भनकारियसभ भणुपयादिणीकरेमाणेर भनकारियसभ प्रतियमिन्नेण टारेण भणुपविसद नेणेव सीहासणे तेणेव चवा गच्छदर सीहासवरगया पुरत्यामिमुहे पिषणसण्यो ततेण तस्स मृरि यामस्स देवस्स सामाणिय पुरमोववयणगा भनकारिय भहनवहा विति ततेणसे मृरियामेदेवे त पढमयाए पम्हनसुकुमानाए सुरमीए गधकासादयाए एगाए साहीए गायांद्र नूहेति नूहेता सरसेण गोसीस चंदणेण गायाद भणुनिपतिर णासाणीसासवायवोवम

करवमेतत्, (तप्पडमयाप पम्बससुकुमालाप सुरभीप गन्यकासाद्र्याप गायाद्र ) सूडद्र दति सत् प्रवमतया तस्यामलेकारसमाया प्रयमतया पच्मलाव सासुकुमारा तथासुरभ्या गन्यकाकयायिक्या सुरभिगन्यक्याय द्रव्यपरिकर्मितया समुगाटिकयागावाचि रूचयन्ति (वासाचीसासवायवोक्स)मिति

पत्यीपमधनम् सागरीपमचगम् स्यार सम्मतामिक देवनण चंतीपुरपरिपदा क्षंटकसीलसम्भ धातमरस्वदेवनल सूर्याम विमाननल धनिरापिक स्थानल सूर्याम विमानवसीमण देवनल वसी देवीनमं पिक्षक्रपत्यपम्भ पारावस्वसीमस्वभित्वस्वत भीटम्पाइंबरि करतलस्वक्ष्य पासतल्यकल विवरि इमक्षणे जरसम्भतामजुर्यमिक्षरायणे तेष सूर्याम देवमं भीटम् स्टाम् मयेक्स पिष्टिक्ष स्थान प्रवास स्थान देवमं भीटम् स्टाम् मयेक्स पिष्टिक्ष स्थान देवमं भीटम् स्टाम् मयेक्स पिष्टिक्ष स्थान विवर्ष स्थानम् विषयं स्थानम् विवर्ष स्थानम् स्थानम् स्थानम् स्थानम् विवर्ष स्थानम् विवर्ष स्थानम् विवर्ष स्थानम् स्

रायपसेची ।

देवा टुइक्कगकरे भप्पेगइया देवा टुइक्ककरेति भप्पेमइवा बेनुर वेय करेति भप्पेगइया देवज्ञाय देवसिंगणवाय देवमूक्किव देवटुइक्कग वेनुक्कोवं करेति भप्पेगइया उप्पम्सर्यम्या वाय स्यसइस्सपत्तइत्याया भप्पेगइया क्रमस्त्रीया वायध्य बर् कूगयाइहतुह जाविद्यया सञ्च समता भधुवंति परिधावति तएचं सूरियाभ देवं चत्तारिसामाणिय साइस्सीच जाव सोससदेवसाइ स्सीच भन्नेय वइवे सूरियाभ रायदाणि वत्यवा देवाय देवीचव मच्या इद्यायाद्दाभिसेगेण भिमिसचित भिमिसिचता पत्ते वंश् कर्यकपरिग्मिद्धं सिरसावत्त मत्त्रप्यं जनू क्रयूप्य वयासी व्यवश् गांदाशभद्वा व्यश्णदा भद्वते भिज्ञयिविणेदि निय पानिह वियमन्भे वसाई दरोहव देवाणं चंदोहव ताराण चमरोहव सुराणं धरकोदव गागाण भरंदोहव साण् याणं वहूदं पनिचवमादं वहूद्द पनिचवम सागरवमाइ इन्छाइ सामाणियसाइस्सीणं जाव भारयदेवसाइ

कर्मानका देवीकानिकान्तां कुर्वन्ति (देवक्कक्कक्कंपरिन्तित्ति)। प्राष्ठतानां देवानां प्रमीदमस्ववतः स्वेत्का वधनैवीनकीशावधी देवक्कक्कातां कुर्वन्ति । (दुक्दुक्वकंकरिन्ति)। दुक्दुक्कमित्वतु

बांधवण करह श्रीहरूदेवता पूर्वीक्रहरकार्यकरह देवताहर वषह ज्यार पांच १ इत करह श्रीहर देवताहरत्यक्रमण्डाविसेई जमाजर पु दरीकादि सहस्यक्रवण्यमञ्जाविसेई जमाजर वीर्वेक क्षण्यकार्यकर्माविसेई जमाजर प्रवाद प्रवाद स्वाद यामरण श्रीहे जम्मक्रवण्यकर्माव वीर्वेक क्षण्यक्षणं प्रवाद प्रवाद स्वाद यामरण श्रीहे जम्मक्रवण्यकर प्रावद हेव संवीद स्वाद प्रवाद प्रवाद प्रवाद स्वाद प्रवाद स्वाद स

स्सीण मृरियामस्य विमाणस्य भिषणिस्य बहूण पूरियाम विमाण वासीण देवाणय देवीणय भाइवच्च जाव मच्या कारेणपाने माणे विद्यादि तिक्कदूनद्दर सहंपडनति तएणसे पूरियामे देवे महयार इदामिसेसेगेण भिमित्ते समाणो भिमसेयसभाड पुर त्यिमिन्नेण टारेण णिगुच्छित नेणे भनकारयसभा तेणेव उवा गच्छित भनकारियसभ भणुपयाचिणीकरेमाणेर भनकारियसभ पुरित्यमिन्नेण दारेणं भणुपविषद नेणेव सीहासणे तेणेव उवा गच्छदर सीहासवरगया पुरत्यामिमुहे सिण्णसण्यो ततेण तस्स सूरि यामस्य देवस्स सामाणिय पुरमोववण्यगा भनकारिय महस्वदृष्टा विति ततेणसे सूरियामेदेवे त पढमयाए पम्बनमुकुमानाए सुरभीए गधकासाइयाए एगए साहीए गायांद नूहेत नूहेता सरसेण गोसीस नंदणेण गायाद भणुनिपतिर णासाणीसासवायवोवम

करबमेतत्, (तप्पडमयापं पम्बसमुकुमालापं मुरभीपं गत्मकासादयापं गायादः) भूवदः इति तत् प्रवमतया तस्यामनंकारसमायां प्रथमतया पद्मकाव सामुकुमारा तथामुरस्या गत्मकाकपायिक्या मुरभिगत्मकपाय द्रव्यपरिकर्मितयासमुकाटिकयागावाबि कत्त्रयन्ति (पासाणीसासवायवीक्स)मिति

चक्तृष्टरं वर्गणपरिसन्त एयनानापेनवाहरेग धवन कथन स्विष्ट यंतकस्म धागास प्रांत्तष्टं समप्पभ दिन्व देवदुप्प न्यनंत्रिसे विष्ट सेत्ताष्ट्रार पिणहेति एगावनि पिचहेति सुर्गणावनिपिणहेति रयणावनि पिणहेति एव धगयाह केन्रगण कडगाइ तुडियाइ कडिसुत्तगर्हसमुद्वाण तगवत्वसुत्तग मुर्गव कठमुर्गवर पानव नुडनीप र नृतामणिर मच्ड पिषहे तिति गिधम वेटिम प्रिसंगतिसेणं हचन्विष्टिणं मन्तेणं कप्पदस्थान्य धप्पाणं विभूसियं धनकारिय करेइ दहर मन्य सुगवि तेषि संबेषि

नासिकानिद्धासवातवाद्यमनेन तत्स्यत्वतासाइ (यक्स्युइर)मिति चचुईरित पात्मवबन्नवर्ति विवि
स्टक्ष्मातिसयकसितत्वात् इति चचुईर (वयस्यात्सवृत्त)मिति वर्षेन स्पर्मेन चातिवाविश्रीव
गन्वते। गुन्नं वर्षस्यस्यमुन्नं (इयसाकापेकवाइरेग)मिति इयसासा पावकाचा तस्या चिप पेसविमितिरेजेव इयसाकापेकवातिरेजं नामनास्यैकार्थे समाधी बच्चमिति समाधः। चिव विविद्यः मृदुत्ससमुत्व गुन्नोपेतिमिति भावः। धवसं इवेतं तथा बनकेन व्यवतानि विच्छरितानि पत्तकमिति पञ्चसयोवानिकवाति यस्य तत् कनकस्यितान्तकार्मं पाकावस्यादिकं नामाति स्वक्रस्थित्ववियोव स्तत्समममं दिन्यं देवद्रप्यगुगस्रान्त्यसिद्यारिकत्तं परिवायद्यादिविवामस्यावि पिनच्यति तत्र द्वारोग्यस्यादिकं इंचरीनवसरिकः। एकावसी विविज्ञमित्यसम्बन्धी सुन्ना पत्तवसी रत्नावती राज्ययमिकातिका प्राचस्थत्यनीयसयो विचित्रमित्यसमानि सुन्नावती सृन्ना प्रमावेन सुप्रमाव पामस्यविश्रोक कटकानि कचाधिकामस्यानि सुटितानि वाद्वरिवाः। प्रचन्न प्रमावितिति सुद्वरासिकारिस सक्सवार्थिकत्तरस्यस्यरिका दशकं कृष्टकी कचामस्य प्रसावितिति सुद्वरासिकारिस सक्सवार्थिकत्तरस्यस्यरिका दशकं कृष्टकी कचामस्य

सरीयजनिमना प्रधान देवनुष्य बस्त पणरतः पणरीनम् णारस्यारमण्यारेष्यारोपमः पिणरसः प्रणानिकः प्रवासः स्वाप्यारेष्यः प्रणानिकः प्रकारमण्यारेष्यः प्रणानिकः प्रमानिकः प्रणानिकः प्रणान

गायाद भुखदेति दिव्यच सुमणदाम पिणहेत्ति ततेणसे सूरि याभेदेवेकेसालकारेणं मन्तालकारेण वत्थालकारेण पामरणालका रेण चहव्विदेण पलकारेणं पलकियविभूसिए समाणेपिडए एणा ककारेद सीहासणाड पन्भूहें पलकारिय सभाड प्रतिविक्तिण दारेण पिडिणिक्खमित जेणेवसए सभा तेणेवडवागच्छद ववसाय सभ पणुपवािहणी करेमाणे प्रतिविक्तिलेण दारेण पणुपविस्ति लेणेव सीहासणे वावसपिणसणे तएणं तस्स सरियाभस्स देवस्स सामाणिय पारिववणणा देवापोत्थरयण डवणोंति ततेणसे सूरि याभेदेवे पात्थरयणंगएइद पोत्थरयणंमुबद पोत्थरयणंविहाहेद पोत्थरयणंवाितर धम्मियं ववसाय गिएइद पोत्थरयणं पडिणिक्ख

पापसभासामानित्येगमसुखदीपापकारकारी प्रवस्त्रचणियेत परममक्षासभूत भाभरणविशेषं।
"चत्तरयंणसंबद्धंमधक"मिति विचित्राणि नानापकाराचियानि रत्नानि तै सक्कटश्चित्ररत्नसम्बद्धः
प्रभूतरत्निचयीपेत क्षति भावः, सां(दिव्वं सुनणकरामित्र)पुष्पमासां गृन्धिमित्यादि गृन्धिमगृन्धमं
गृन्धस्तिन निवृ तं गृन्धिमं मावादिमत्ययः, यत् सूत्तादिना गृव्यति तङ्कृत्विममिति मावः। पूर्यमं
यत् गृन्वितं वेष्टाते तथा पुष्पसं सूसकी गन्दुकक्षत्यर्थः। पूरिमयं येन वंश्यसामयष्टि रादि
पूर्यं ते सम्बातिमं यत् परस्परती नाससम्बातिन सम्बात्यति(चिणवववसायसमा) क्षति व्यवसाय समा
व्यवसायनिवन्त्रनभूता समा खेबादेरिष कर्मौदयादिनिमित्त्वात्। छक्कव्य "उदयस्वयक्ष्वद्यव समीमानंजकस्पीमिष्या। द्व्यस्वेतं कासं भवं च सम्पष्पितः"। (पीत्ययरयमं सुषक्ष)
कृति सत्यस्यो स्वानविशेषे वा छक्तमे कृति द्रष्टव्यम्, (विक्वाकेक्ष) कृति छद्वाटयति (धिन्मयं
ववसायं ववसक्ष) कृति धार्मिकं कर्मानुगतं व्यवसायं व्यवस्यति कर्तुमभित्तपतिति भावः।

करम कुं विकामानन गान्यस्यीयंडनस्वम्यस्मान्यस्वतः ग्रंबम्बरीगावमित मुखरम्बर्नकरम्म प्रयान प्रवासान गान्यस्यीयंडनस्वम्यस्य विकासम्बर्धकर्ति । प्रयान प्रवासान विकास वितास विकास वितास विकास विकास

१८६ स्वयमंत्री । स्थानस्य नामाप्रियनस्य प्रानानामिनगरस्य प्रान्त **स्थान स्था**न

चक्कू इरं वर्गण परिस्तुत्त इयना नायेन वाइरेग धवन क्यम स्थि थंतकसम भागास फनिए समप्पम टिव्व देवदुप्प न्यन सिसे दिव सेत्तादारं पिणहेतिर भद्ददार पिणहेतिर एगावनि पियहेति सुर्गणावनिपिणहेति रयणावनि पिणहेति एव भगयाद केत्राप्द कदगाद तुस्थिद कदिस्तगद्ध समुद्दाणं तगंवत्य मुक्तग सुर्गि कंठसुर्यवर पानव कुदनीद्दर चूनामणिर सन्दे पियहेति गथिम वेटिम पूरिसंधातिसेणं इन्हन्दिक्यं मन्त्रीणं कप् पदक्य मंगव भए पाणं विस्सियं मनकारिय करेद दहर मनय सुगंधि तेदि स्विधि

नासिकानिक्रमासवातवाद्यामिन तस्त्रस्थतामा (चक्सुकर)मिति चचुकरित भारमवनन्त्रवि विक श्रद्धपातिमयकसितत्वात् इति चचुकरेट (वध्यप्यरिसल्क्षः)मिति वच्चेन स्पर्मेन वातिकाविनैति गम्यते। युक्तं वर्षस्पर्ययुक्तं (इयसासपिकाक्षरेगः)मिति वयसासा भवकाला तसा विष पेसवितिरिकेच क्यसासपिसवातिरिकं नामनाम्येकार्ये समासी बचुकमिति समासः । भवि विधिष्ट गृदुत्वसमुत्व सुधोपेतिमिति भावः। धवसं श्रेतं समा कनकेन स्वितानि विस्कृतितानि भन्तकमीथि भव्यस्ययोगीनस्थानि सस्य तत् कनकसीस्वात्तकमा भाकासस्यदिकं नामाति स्वत्कस्थितिविभेव स्तत्समममं दिश्यं दैवद्व्ययुगसन्तियंभिक्षरिक्षं परिधायकारादीन्तामरवानि पिनक्षति तत्र कारीश्यादमामसंदिक्षं कार्यसम्बन्धिकः। एकावसी विविवसविका सुक्षाववी सुवाः समायी रत्नावत्ती रत्नमयमिकारिमका प्रावस्वरापनीयमयो विविवसविकारिकावः भाकानः प्रमायन सुमास्य भागस्यविभेषः कटकानि कसाचिकाभरवानि सुदितान वाकुरिकावः। चकाः दानि वाक्षामरविविभेगः सक्ष्यपदिकान्तस्यस्यारी देवेन्द्रसमुख्येन्द्रस्य कृतं निवासी निक्षे

सरीयविनास प्रधान देवह्य्य बस्त प्रवास प्रवासक वार्ष्यदारमध्यसीरक्ष्यारीपक विवास विव

गायाइ मुखडीत दिव्यच सुमणदाम पिणडीत्त ततेणीसे सूरि याभेदेवेकेसानकारेणं मन्नानकारेण वत्यानकारेण भाभरणानका रेणं चडिव्यडेण भनकारेण भनकियविभूसिए समणिपिडिप्णणा नकारेइ सीडासणांड भन्भूहें इ मनकारिय समाड प्रतियमिन्नेणं दारेण पिडिणिक्खमति जेणेवसए सभा तेणेवडवागच्छाइ ववसाय संभ भणुपयािडणी करेमाणे प्रतियमिन्नेणं दारेणं भणुपविसति जेणेव सीडासणे जावसिण्णसणे तएण तस्स सरियामस्स देवस्स सामाणिय पारिववपणां देवापोत्यरयणं डव्यणेति ततेणंसे सूरि याभेदेवे पात्यरयणिएइइ पोत्यरयणंमुयइ पोत्यरयणविडाडेइ पोत्यरयणंवापितर धिमाय ववसाय गिणइइ पोत्यरयण पिडिणिक्स

याभदेवे पात्यरयणीगएइइ पोत्यरयणीमुयइ पोत्यरयणाविदाहेइ
पोत्यरयणंवाएतिर धिमाय ववसाय गिगइइ पोत्यरयण पिडिणिक्सत

वापामानामान्तिरीगमसुसदीपापद्वारकारी प्रवरस्वकार्णिक परमम्बासमूत पाभरविक्रीयं।
"चित्तरयवर्षकंकंमछड"मिति विविक्रांचि नानाप्रकाराणियानि स्लानि तै सक्करिक्वरत्नसक्करः
प्रमूतरत्निनवर्षेपत दित मावः, तां(दिळं सुनवद्वरामितः)पुष्प्रमानां गृन्यिमित्यादि गृन्यमगुन्यनं
गृन्यसीन निवृंद्वं गृन्वमं भावादिमत्ययः, यत् पूजादिना गृय्यते तद्वन्यमिति मावः। पूर्तमं
यत् गृन्यते वेष्ट्यते तथा पुष्पद्वं वृद्धकी गन्दुकद्वर्य्यः। पूर्तमयं येन वंगमासामयाष्ट्रः, रादि
पूर्वं ति सन्धातिमं यत् परस्परती नाससम्बातिन सन्धात्यति(ज्ञिवववसायसमा) द्वित व्यवसाय सभा
व्यवसायनिकन्यनभूता सभा श्वेतदिरि कर्मोद्यादिनिमत्त्वात्। एक्कञ्च "छदयक्वयवस्यवस्य समीसमाजंवकसुवीमिषिया। द्वस्केतं कालं मवं च मावं च सम्पत्मितः"। (पीत्ययरयक सुवदः)
दित स्त्रसम्भाविमिया। द्वस्केतं कालं मवं च मावं च सम्पत्मितः"। (पीत्ययरयक सुवदः)
दित स्त्रसम्भाविमिया। इत्वस्कृतं कालं मवं च मावं च सम्पत्मितः"। (पीत्ययरयक सुवदः)
दित स्त्रसम्भाविमिया । इत्वस्कृतं कालं मवं च मावं च सम्पत्मितः"। (पीत्ययरयक सुवदः)
दित स्त्रसम्भाविमिया । इत्वस्कृतं कालं सवं च मावं च सम्पत्मितः विद्वस्वयि स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः विद्वस्वयः विद्वस्वयं व्यवस्वति कर्तुममित्रवर्षति मावः।
करदः वृद्धिमाना पाद्वस्वयिद्वस्ववः विद्वस्वयः स्वतः विद्वस्वयः विद्वसः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः विद्वसः स्वतः विद्वसः स्वतः स्वतः

वस्तासंकारमं पामरवर्णकारमं वर्षम्कारमं पर्वकारम करि प्रवंकरण सीमाविकत यक्ष प्रतिपूर्वकम पर्वकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकारम् वर्षकार्यसमाप्रति पूर्वनम् वार्वम् नीक्षमः निष्कं वर्षायसमापुरत्कसमा तिष्ठांनाम व्यवसाय समाप्रति प्रविच्या कर्तन्यक्षम पूर्वनम् वर्षम् वर्षकार वर्षकार विष्कं विष्कं सिष्ठांसन् तिष्ठांपूर्वस्वन् वर्षक्षम् वर्षकार वर्षकारम् वरत्यम् वर्षकारम् वर्षकार

चक्त्वृहरं वर्गणफरिसनुत्त इयंनानापेनवाहरेगं धवन कवम कवि यंतकस्म भागास फिनिड समप्पम दिव्व देवटुप्प नृयनिक्षेत्र विव सेत्ताहार पिगाहितिर भह्नहार पिगाहितिर एगाविन पिवहित्ति मुग्णाविनिपिगाहित रव्यणाविन पिगाहिति एव भंगयाह केत्रग्रह्म कह्मगाह तृद्धियाद किस्मृत्तगृहसमुह्वाण तगवत्वमुत्तग मुर्गव कठमुर्गवर पानव बुह्ननीद २ नृतामिणं सप्हं पिवहित्ति गियम वेटिम पूरिसंघातिसेण इन्टिविहिंगं मन्नेणं कप्पह्रक्सगंपव भण्यायं विमूसिय भन्नकारियं करेह दहर मन्य सुगंवि तेहि संबिह

नासिकानिग्रवासवातवाद्यमनैन सन्तन्यतासाइ (चवस्युक्रः)सिति चर्चुकंरित पासम्बन्ननवित विकि

व्यक्षपातिययकवितत्वात् इति चपुकंरः (वयक्षपिसज्ञः)सिति वर्चेन स्पर्धेन वातिवावित्रीतं

गम्यते। युक्तं वर्षस्यर्थयुक्तं (क्यकाखापेसवाइरेगः)सिति वर्चेन स्पर्धेन वातिवावित्रीतं

गम्यते। युक्तं वर्षस्यर्थयुक्तं (क्यकाखापेसवाइरेगः)सिति व्यवसाता प्रववकाखा तस्य वर्षि

पेसवितिरिकेष प्रवक्षसापेसवातिरिक्तं नामनाम्येकार्थ्यं समासी अञ्चलसिति समासः। वर्ति

विविव्यः मृदुस्त्रचसुस्त गुर्वीपतिसिति भावः। धवसं व्रवेतं तथा कनकेन व्यविताति विच्छरितालि

पन्तकर्मायि पञ्चस्ययोवानिक्यचाति वस्य तत् कनकस्यितान्तकर्मः पाकावस्यवित्र नामाति

स्वच्यस्त्रदिकवित्रीय स्तरसम्प्रमां दिन्यं देवद्वय्ययुगकन्तियंविद्यरिक्षः परिधायक्रारादिन्यामस्वाति

पन्तकर्मायि पञ्चस्यस्याति स्तरसम्पर्धाति प्रवास्यविद्यास्याति स्वच्यस्य स्वविव्यास्याति स्वव्यास्य स्वयास्य स्वयास

सरीयविनमंत्रा प्रयान देवहुव्य यस्त्र पणराः पणरीनः कारणटारमध्यसीराः पारराः यूका पण्डिताः नवस्यं पर्वं वार पणराः प्रकार पण्डिताः वात्रविविविव्यमितान् एका पण्डिताः पण्डिते पण्डि

वासीहि देवीहि देवीहिय सिंह सर्पारवृहे सत्वट्टीण जावणातिय
रवेगा जेणेव सिद्याययणो तेणेव उवागच्छ सिद्याययण प्रतिय
मिन्नेण दारेण अणुपविसित जेणेव देवकदण जेणेविजणपिहासाउ
तेणेवउवागच्छ क्ष जिणपिहासाण यानोएपणामकरित नोमहरा
गिगह जिणपिहासाण नोमहत्यएण पमन्महर निणपिहासाउ
सुरिमणा गधोदएगएउदापेति एहाणित्ता सरसेण गोसीसच दगेण
गायाण अणुपिन जिणपिहासाय अहियाद देवद्सा ज्य
नाह णियसेहपफोरुहण मन्नामहण गधारहण वरणाह्हण
नुगणाहुण वत्याहुण आमरूहण करेता आसत्तासत्ता सत्त
विजवद्वय्यारिय मन्नदामकनावकरेह क्यग्गाहुगहित्त कर्यन
पन्महूर्विष्णमुक्केणं दसहवर्णोग्णं कुसुमेगं मुक्कपुण्फ पुनो
वयारकनिय करेति करेता जिणपिहमाण प्रतो प्रच्हेहि सेणिह
रयवामणिह प्रच्हरस्तदुनेहि पर्हर्मगण पानिहृहत्वष्ण सोतिथ्य

(पच्छरसा तन्द्रविष्ठं) पछोरसी येषु ते पछरसा, प्रत्यास नवस्तुप्रतिविस्वाधारमृताइवाति निभना इत्ययः। पछरसाइवते तन्द्रवा स्वेते दिन्यतन्द्रवैधित भावः। (पुप्पपुण्जीवयारकसियकदेशा) प्रमाद तिकालाई सिक्षायतनकः पूर्वनकः बारण्य प्रवेसकर जिक्का देवछंदछम् भीर जिका जिनप्रतिमा तिकालाई जिनप्रतिमानकः दीठष्ठयकः प्राथामं करकतीनकः पूजाप्रथम मयूर्पिच्छ पुज्ञयीगृष्ठः जिनप्रतिमानकः पुज्ञयीक्ष्वरी पुंजकः पूजानकः पूजाक्षतीयः जिनप्रतिमानकः पुज्ञयीगृष्ठः जिनप्रतिमानकः प्रवेषकः प्राथानकः प्रवेषकः गीमीपर्यदनकः गाम प्रतिकः सेवकरक्षेत्रस्यानकः जिनप्रतिमानकः मण्य देवद्रप्यवस्तयः पिकरावदः पिकराविनकः गाम प्रतिकः सेवकरक्षेत्रस्य प्रवादकः जिनप्रतिमानकः मण्य देवद्रप्यवस्तयः पिकरावदः पिकराविनकः प्राथानकः प्रवादः प

मानक पागिक निमलक प्रचलक स्पाध्य इकडावम्तिमोक्तिमिक्षणक्षकर दुसैदरी पाठ

रायपसिष्टी।

मित सीदासणाउ भाभा है इ. ववसाय सभा प्रतियमिन्नीय हारेबं पदिणिक्खनदृश सेगीव गांदापोक्किरिगी तेगीव स्वागस्तर् बंदा प्रक्षिरिणी प्रतिवमत्वेग दारेग प्रतिवमिन्नेम तिसोमाम पश्चित्वएण पच्चोहमति इत्यपाय पक्तानेश भायते सोक्से परमसुद भूए एगसेय मन्न रययामय विमनसन्तिनपुरव मन गयमुद्दागिति समाग भिगारं पगिगद्दति बाद् तत्यउप्पनाद् वाव सय सहस्सपत्तार गिगरंति गंदाउ प्वस्तिगीउय पन्नत्तर जेगोव सिद्वायतणे तेगोवपद्वारेगमणाए तएगा तम्रियाभ देव चत्तारि समाणि साइस्सीच जावसोनस भायरक्ख देवसाइसीच भर्येव बर्खे मुरियाभ जाव देवीचय अप्पेगदया उप्पनदत्यगयां जाव संवससंबंधपत्तद्वारा सूरियाभ देव पिष्टुंडर समगुगच्छंति सतेषं म्रियाम देवं वस्रवे माभिन्गिय देवाय देवीन्य मण्पेगस्या क्तसप्रत्यगया जाव पप्पेगद्या धृवकद्वुप्रत्यगया पृहतुहा जाव म्रियाभ देवं पिट्ट समणुगक्कति तेतेगांसे म्रियाभेदेवें चर्डा सामाणिय साइस्सीडि जाव चर्गोडिय बड्डि मूरियाभ विमास

सामाणियं साधस्सा के जाव भाषणा इयं वक्ष मृत्यामं विमास क्षावीन प्रसाद विद्या के स्वाद के स्वा

वासीहि देवेहि देवीहिय सिहं सप्रारं से स्वदृरिण नावणातिय
रवेणें नेणेव सिहाययणे तेणेव स्वागच्छद सिहाययण पुरित्य
मिन्नेण दारेण प्रमुप्तिसंति नेणेव देवकदण नेणेविनगपिहमाउ
तेणेवस्वागच्छद निणपिहमाणं पानोएपणामंकरितः नोमसग
गिएक् निणपिहमाण नोमस्त्यएण पमन्मद्र निणपिहमास
सुरिमणा गधोदएणएहाणेति एहाणित्ता सरसेणं गोसीसच द्योण
गायाण प्रणुपिन्द निणपिहमाण ष्रियाद देवद्साद नुय
नाद णियसेद्रपपोत्तहण मन्नास्त्रण गधाहरूण वयणाहरूण
नुगणाहरूण वत्याहरूण पामहरूणं करेता पासत्तासत्ता सत्त
वस्तवद्वय्यारिय मन्नदामकनावकरिद क्यग्गाहरिक्त करवन
पन्नमूहविष्यमुक्केण दसहवर्णोणणं कुमुमेण मुक्कपुण्प पुनो
वयारकन्य करित करिता निणपिहमाण पुरतो प्रकृष्टि सेएिह
रययामएहि पच्छरसत्रुनेष्ठि प्रहृद्दगंगण पानिक्द तंन्नहा सोत्थिय

(पळ्डासा तन्द्रनिष्ठं)पछोरसी येषु ते पछरसा, प्रत्यास-नवस्तुप्रतिविद्याधारम्ताइवाति निर्मशा इत्याः। पछरसाइवते तन्द्रशा खेते दिव्यतन्द्रनौरित मावः। (पृष्पपुण्नीवयारकचियंकरेसा) प्राप्ताद तिकांनाइ सिंद्रायतनः पूर्वतक बारखः प्रवेसकरः निकां देवहंदछगंभीर निका जनप्रतिमा तिकानाः निनमित्रमानदं दीठष्ट्यकः प्राप्ताम करकतीनद्यनाययम मयूरिपळ्छ पृंजसीम् इत्यानिष्ठं निनमित्रमानदं पृंजदंपूजानद्युव्यादतीयः निनमित्रमानदं पृंजदंपूजानद्युव्यादतीयः निनमित्रमाति सुरु भिः संभीदकदं करीलानकरावदः स्नीनकराविष्ठः साध्यादक प्रवादकः पिकावित्रमानद् सङ्खं देवहुष्प्यतस्त पिकरावदः पिकावितः प्रमानिदः प्रवादकः पिकावितः प्रमानिदः प्रवादकः विकायतिमानद् सङ्खं देवहुष्प्यतस्त पिकरावदः पिकावितः प्रमानिदः प्रवादकः पिकावितः प्रमानिदः प्रमानिकः प्रमानि

९८० - रायपर्सगी । साथ टाप्पमा द तथामां तर्बसमा सटाप्पद्वरयामा विमान होड **संग** 

जाव दप्पणा प्रत्याणं तरंचण चटप्पहरवण विमन हंड कंचच

मणिरवण भित्तिचित्त कानागुमप्रवर कुदमक्क तुमक्क धृव मच

मधंत गधूत्तमाणुचिद्द ति धृवविद्द विणिमुयत वैम्नियमयं कडुचयं

परगृष्टिय पयत्तेणं धृय दाक्तण जिणवराण भद्रस्य विमुह मच

बोत्तेषिं भपुणरत्तेषि महावित्तिष्ठ सधूण्य सत्तद्वयपाषं पत्नोसक्यश्

वामजाणु भचेष्ट टाष्ट्रिण जाणु धर्मणतन्ति तिकद् तिक्यूतो

मुहाण धर्मणतन्ति णिद्योहेति २ श्रम्पंच्यणमद् श्रमिपच्यस्य

मित्ता करयनपरिगण्डिय सिरसावत्त मत्यएयं जबूनकद् एवंबवासी

गमोत्युणं भरक्ताण जाव संपत्ताणं वदित गमंस्य जेनेव सिहा

(चन्द्रप्रभवष्टरविश्वनिय विसम्बटण्ड) मिति चन्द्रप्रभवजूषेषुर्यमयो विसम्रीदवडी द्वारा स तेषा तस्म। कांचनमबिरत्नमित्रिषित्र -कांतागुरुप्रवरकुन्द्रवकतुष्टेकसम्बक्तन धूपेन उत्तमगत्त्रिनामुविषा शास्त्र

गुरु प्रवरकुन्द्रवस्कतवस्क्ष्या भीत्रमानविद्या माकृतावात् पदत्याययातां धृपवित्त विविधं व्यतं वेद्द्रवेतयं पूपवित्त विवधं भावा माकृतावात् सामायावि प्रवानि प्रविद्याम् प्रवानि प्रविद्याम् प्रविद्याम प्

सगाडीनः कोर्रकमस्तकत्रचंकरः कारकमस्तक्षः चष्ठकरीनः विष्ट्रशक्तिमण्डकरमस्तकः पावत्तप्रदिष्यावयः मस्तकः चंचलीकरी र एमबीसतृष्ट नमस्कारवाण चरण्तमणी निर्णा ययगम्म वहूणा मन्भदेसभाए तणेव उवागक्कद्रश्ता लोमस्त्यगपुरा
मुसित सिद्वाययगम्स वहूमन्भदेसभाए लोमस्त्य तेणा पमन्भद दिन्वादए दगधाराए ध्रस्मुक्तदेष्ट सरसेण वदणेण पन्गुनितनमस् नग धानिस्ति २ क्रयग्यास्मित जाव पुनोवयारकनित कोर्ति धूव दनद्र २ नेणेव सिद्वाययगम्स वास्मिन्ने दारे तेणेव उवागक्कद्र २

स्तैभ्य सूत्रे परटी क्रिडियमत्तीए भएषद् बरुत्थी इति प्राकृतसम्बन्धात्। ते वाईन्तीनामादिक्षा पाप सन्ति तती मावाईन्तपतिपत्त्यर्थमाह भगवद्गर भग सम्गु व्वयादित्तम्य स पयामस्तीति अगवन्त स्तिभ्य । पादिधमेस्य प्रयमाप्रवृत्ति स्ताकरवशीला पादिकरा । तिभ्य तीर्यते संसार समुद्रोऽनैतिति श्रीय प्रवचनं तस्करवशीका तीर्यकरा । तिभ्य स्वयमपरीपदिगेन सम्यवदशीधि प्राप्त्या बुद्धा मिट्यात्व निद्रापगमसन्तीधन स्वयं सम्बुद्धा स्तिभ्य । तथा पुरुषाणासुत्तमा पुरुषो त्तमा भगवन्ती हि संसारमप्यावसन्तः सदा परार्थव्यसनि न छपश्चनीनृत स्वार्था छचितिक्वया

सोऽदीनमावा, कृतन्यतापसयोऽनुपक्तिकत्ता दैवगुक वक्षुमानिन कृति मवन्ति पुरुषोत्तमा स्तैभ्य स्या पुरुषा सिंकाद्मव कर्ममान्ता प्रतिपुरुषिक्षिक्षास्तिभ्यः । स्वा पुरुषावरपुरुषिक्षायीव संसार कृत्सासप्मादिना च कर्ममहत्त्वाद्मी पुरुषवरपुरुषिकािष तैभ्य सथा पुरुषवरगणकरितन दव परक्रकुर्मिक्मारिक्षुद्रगजनिराकरकेति पुरुषवरगणकरितन स्तेभ्यः । तथा क्षीको मत्य सत्त क्षीकत्त्वस्य सक्तकक्व्यार्थेकनिवन्यन तथा भत्यत्वभावनीत्तमारिक्षेत्राः । तथा क्षीकर्मय नाथा यागचेमकृती लोकनाया स्तम्यः स्त यागीवीजाधानीह देपीयक्षवर्थं क्षेतं त्त्रदृषद्ववाद्मभावापाटन स्वयाक्षेत्रस्य माण्यिकोवस्य पन्त्रसिक्षायास्त्रस्य विकायस्थायस्त्रस्य माण्यिकोवस्य पन्त्रसिक्ष्यायस्त्रस्य स्तिम्यः । सथा क्षीकस्य देपना यीग्यस्य प्रदीपोदेभनांसुमिर्ययावस्थितवस्त्रपृष्ठाभ काक्षीकप्रदीपा स्तिम्यः स्तथा क्षीकस्यकृत्यामात्र मेंव्यस्त्रस्यक्ष्याच्या स्तिकस्य विकायस्य प्रदीपोत्तिस्य स्त्रया क्षात्रस्य स्त्रया च भवन्ति भगवत् प्रसादासस्त्रक्ष्यमिन भगवन्ती गाधमृती विभिष्टकान सम्यत्समिन्तता यद्मात्रहृद्यामास्त्रस्य निष्येय सथ्यमैपूनिकानिवन्यनम्भूतापरामधृतिरिति भावः ततः प्रसय ददतीत्यमयदा स्त्रस्य निष्येय सथ्यमैपूनिकानिवन्यनम्भूतापरामधृतिरिति भावः ततः प्रसय ददतीत्यमयदा स्त्रस्य निष्येय सथ्यमैपूनिकानिवन्यनम्भूतापरामधृतिरिति भावः ततः प्रसय ददतीत्यमयदा

सिंग ठार्यसपत्तार्थपाठितहास्त्रीं मसीरययकदीवीटह नसस्कारकरङ्गूखा जिङ्की सिद्धायतनम् स्वकृ मध्य देसभाग तिङ्को आह तिङ्को जहनदं मयूरिपळ्युज्ञदी श्रेष्ट सिद्धायतनह स्वश्नं मध्य देसभाग तिङ्को आह तिङ्को जहनदं मयूरिपळ्युज्ञदी श्रेष्ट सिद्धायतनह स्वश्नं मध्य दिसमागह पुज्ञदीहरूदी प्रमाजेह प्रधान पायीनाधाराय स्वभासक्रितेवरूपति प्रावेतर पृष्ट गीसर्प वंदनदंकरी पांसह स्वागुक्तकरोड्डायादीयह मंडक स्वानिखह केमहर्टातहं पृथ्वतर पृष्ट प्रावेतर पृष्ट प्रमायादन दिख्य हार तिङ्को स्वानुहरू प्रवेतर पृष्ट प्रावेतर पृष्ट प्रमायादन दिख्य हार तिङ्को स्वानुहरू प्रवेतर पृष्ट प्रावेतर प्रावेतर प्रमायादन दिख्य हार तिङ्को स्वानुहरूपावहरूप प्रवेतर प्रवेतर

लोमस्तरा परामुसर २ दारवेदील सालिमिजयान वास्पवत साम एएगां पमनमर २ दिव्वाएदगधाराण भन्मुक्लेड् सरसे मोसीस व चदणेगा चन्चाए दलयित २पुष्मास्या जाव मन्ना स्वयां कोर् १वासे स्तो सतु जाव धूवं दलयित जेणेव टासिणन्ते दारे मुख्मवस्व केरोब दासिणन्तस्य मुस्मदवस्य वरूमनम्बद्धसमाए तेणेव स्वागच्छा १वाप स्त्यां परामसर २ वस्मनमदेसमाण लोमस्त्यण पमनमह दिव्वाए

स्तीस्य , तव चक्रमत्यय स्ताधिक पाक्तसद्यवज्ञात एवमन्यवापि तथा चल्राति वस् , विविध भारमधर्मी स्तत्वाववीधनिधन्धन यहाइच भावाः यहाविज्ञीनस्य धन्नप्मत् इव इपतत्वदर्भनवीताः ति ददतीति चचुदास्तीस्यः । तथा मार्गुविभिष्टगुक्यस्यानावाद्गिप्रगुक्तः स्वरसमाद्रीकवीपन्नमित्रकेष स्तं ददतीति मार्गदाः । तथा सर्यं संमारकान्तारगतानामतिप्रवसरागादियीहितानां समास्वाधः स्यानकरूरं तत्वचिन्ताक्य मध्यचसा म ददतीति शर्यदास्तेस्य संयानीकि चिनग्रवीत धर्मपाणि स्ततारा यहानसम्बद्ध सस्यन्दर्भनस्याती ददतीति वीधिदा स्तिन्य । तथा धर्मक्वारिस सर्प रह तीति घमदा सीस्य । क्यं धर्मदा इत्याइ । घमें दियन्तीति धर्मदेमका सीस्य । तका धमस्य नायकाः स्वामिन म्तरभीकरण भावात् तत्कस परिभागान्त धर्मनायका म्तेम्बः धर्मस्य सारवस्य सम्यक् प्रवत्तनयीगेन धर्मासारयय स्तिम्यः । तथा धरमण्य वर्षः प्रधानं चतुरस्त चेतुत्वात् चतुरस्त चक्रमिव चतुरस्त चक्रम, तेन बक्ति हुं भीकं येवां ते तथा तैस्यः। तथा प्रप्रतिश्रित चप्रतिस्म सितै चायिकत्वात् वरे प्रथाने चानदर्धने वरन्तीति चप्रतिकतं वरचानदर्धना सीम्वः। तवा बादवतीति क्यासाति कर्माचतुष्टयं व्यावृतमपगतं क्यांबेम्यस्ते स्थावृत्तक्यान स्तिम्यः। तथा रागविधकवार्वे न्द्रियपरीयश्चीपसर्गमाति कर्म्ममनुन् स्वयं जिनवन्तीन्याम्च जापयन्तीति जिनी श्वापनासीस्त्री चिनेस्यी जापक्षस्य तथा सनार्यने स्वयं तीर्यवन्तीन्यांश्व तारयन्तीतितीर्यास्तारका सीस्य। तथा केवसर्वेदसा धवगतं तत्वा बुद्धा धन्यांद्रच बोषयन्तीति बीधका स्तिभ्यः सुत्राकृत कत्यानिध्टितावी इति भाव स्तेस्थीऽजाञ्च मोचयन्तीति मोचका स्तेस्य । त्रिवं सर्वीपद्रवरणितस्वातु चचवं स्वात्रा विकामायीमिक प्रसानक्रिया प्राप्तात प्रदर्भक्षरीर मनसारभावेनाधिव्याध्यसम्मवात, प्रमन्तं क्रेनपातम नानंतत्वात् चचर्यः विनामकर्या मानात् चर्च्यानाधे जैनापि स्थानाभयितुमधक्यममूर्चात्वात्, न कर बारसाखा पुरतची सर्पादिकस्य पु लबीर करी पुलर प्रमान पांचीनीभाराए चमीखर चार गोसीर्वं चंदननद बाँटक सेद पूलचलावक गंधसलावक मालाचलाविवल करकर बारचासती मांडाभुमिछागद्दर्शयमान माखावांषद्र धूप देव जिल्ला दिवन दारमछ सुस्रमंडप स्तिहा दिनिन मंत्र सुख मंत्रधनस ध्यु मध्य देसमागर तिहां लाह अर्दनह पु जबी केरे बच्चे मध्य देसमाग पु जबीद करी पुरार्थ प्रवान पायीनाधारा याभीखर नीवसर गीमीय चंदनह दाबादेश मंदल

दगधाराए पञ्चित्वेद सरसेण गोसीस चदणेण पचागुनितन मस् लग पानिष्ठित क्यग्गष्ठगिष्ठ्य जाव धूव दनयंति जेणेव दाहिणि न्नस्स सुहमद्वरस पव्वत्यिमिन्ने दारे तेणेव उवागच्छद नोम हत्यग परामुसद २ दारेनेदी उपानिमनियातोपवान रवतेय नोम इत्यतेण पमन्मति २ दिन्वाए उदगधाराए पञ्चूक्षेति सरसेण गोसीसचदणेण चच्चात्तेण दन्तयित पुष्फारुषणं जाव पामरणारु षण करेमाणे २ पासत्तोसत्तक्यप्रेग्गदिय धूव दनयित २ नेणेव दादिणनस्स सुहमद्वस्स उत्तरिन्ना खमपती तेणेव उवागच्छित नोमदत्यगं परामुसद खंभे सानिमनियाज्य वानएवय नोमत्यएणं

पनरावृत्ति यस्मात्तद पुनरावृत्ति सिड्डान्ति निष्टितार्था भवन्त्यस्यामिति सिड्डिलीकान्तचेत्रसम्बद्धाः सेव गम्यमानत्वात गति, मिडिगतिरैवनामधेयं यस्य तत् मिडिगतिनामधेयं तिष्ठन्यस्मिन इति •स्मानं व्यवदारत सिंदिचेत निष्क्यती यवावस्थितं स्वं स्वरूपं स्थानस्थानिनीरभेदीपचारात तत सिक्षिगतिनामधेयं तत् सम्प्राप्तेभ्यः । एवं प्रणिपातदण्डकं पठित्वा तती वन्दकः यमंगक् कृति बन्दते ता प्रतिमात्रवैत्यबन्दमाविधिना प्रसिद्धेन नमस्करीति प्राचात्प्रविधानादियीगेनित्येके प्रायीक भिटधतिविरतिमतामेव प्रसिद्धश्चैत्ववन्दनविधिरन्येषां तथाम्युपगमपुरस्सरकायव्युतसर्गासिद्धीरित बन्दति सामान्येन नमस्करीति धामयवृहित्युस्याननमस्कारियेति तत्वमव भगवन्तः, परमर्पयः क्वेव निनी विदन्ति । धत क्षष्ठ सूत्रं सुगमं केवलं मूयान् विधिविषयीवाचनाभेद शति यद्यावस्थित वाचना प्रदर्भनाथ विधिमावसुपदर्श्वति तदनन्तर शीमशस्तकीन देवकन्दकं प्रमार्ज्यति पानीय धारया चम्युचिति पभिमुसं सिञ्चतीत्यर्थे । तदनन्तर चन्दनैन पञ्चाम्युसितस ददाति तत पुष्पारी इवादिधुपद इनं च करीति तदनन्तर सिहायतनब हुमध्यदेशभागे एदकधाराम्यु स्वयः चन्दन पञ्चास्मुनितलप्रदान पुष्पपुञ्जीपचार धूपदानानि करीति तत सिद्वायतनदिश्वस्वारे समागत्य सीमक्सतकं गृक्षीत्वा तेन कारमास्त्रे मासभिन्तका व्यासक्यानि च प्रमार्जयित तत सदस्कार यास्युचर्ण गोभीयचन्दनचर्ची पुष्पादारीहर धृपदानं करोति तती दिचयदारेश निर्गत्य दाहि थालियद पूचपगर भरद भूप देव जिहां दिख्यनठ सुख्यांडपनछ पश्चिम हार तिहां लाद पुंजवी केंद्र बारसासा पूरली सर्पादिक क्षा पुजवीद करी पुजदूर प्रधान पांचीनाधाराए पमोखद नीसद गोगीर्व चंदनद हांटा देई पूस चढावद मानाचडावद पाभरणचडावछ यक्तम माचा बोधक पूचपगर भरक धूप देवं जिक्का दिख्यना सुख्यमंडपनी छत्तरती यांमानीपिक तिकां जाक पुंजवासिक पूवस्थियां भक्त यां भारीक पूत्वी सर्पेक्ष पुक्रवीकंकरी पुंजक तिमज

नोमज्ञत्यम परामुसङ २ दारवेडीच सानिर्माजयाच वानपवय साम इएगां पमनभङ २ दिव्वाएदमधाराए भन्नभृक्षेत्र सरसेवं गोसीस वदणेण चन्चाए दन्नयित २पुष्माङ्गा जाव मन्ना स्डवां वरेष १ वासे तो सतु जाव धूव दन्नयित जेणेव दाडिणिक्ते दारे मुख्यमण्डवे नेवेव दाडिणक्तस्स सुडमडवस्स वडूमनमदेसभाए तेणेव चवानच्यार्थनोम इत्यमं परामुसङ २ वडूमनभदेसभागं नोमइत्यण पमनभः दिखाए

स्तीत्यः, तब चक्रप्रत्ययः स्वाविक पाकृतशच्यवणात् एवमन्यवापि तथा चनुरिव अनु , विनिध चारमधर्मी स्तत्वाववीधनिवन्धन श्रहार्र्ध भावाः श्रहाविद्यीनस्य चबुष्मत् द्रव रूपतत्वदर्धनवीतार ते ददतीति चचुदास्तिस्य । तथा मार्गीविधिष्टगुणस्वानावाध्तिमगुणः स्वरसवाणीवधीपवमविकेष स्तं ददतीति मार्गदाः । तदा सर्चं संमारकान्तारगतानामतिप्रवस्तरागादियीङ्गितानां समास्वास्य स्यानकरूरं तत्वचिन्ताक्य मध्यवसा न ददतीति अरबदास्तेम्यः तवाबीवि र्जनप्रवीत वसप्राणि स्तलार्थं यहानसचय सम्बग्दर्भनद्रपाती ददतीति वीविदा स्तेम्यः। तहा वमञ्चारित हर्प हट तीति घमटा स्तेम्यः । कर्य धर्मदा इत्याङ । धम दिगन्तीति धर्मदेशका स्तेम्यः । तबा धमस्य नायका स्वामिन स्तदमीकरण भावान् तत्कश परिभागान्त्व धर्मनायका स्तीन्या धर्मस्य सार्वकार सम्यक् प्रवत्तनयोगेन भर्मासारयय स्तेभ्यः । तदा धम्मएन वरं प्रधानं चतुरन्त चेतुलात् चतु स्ना चक्रमिय चतुरन्त चक्रम, तेन प्रति तु धीलं येयां ते तथा तेम्य । तथा चप्रतिकिते चप्रतिस्मि विते भायिकत्वात् वरे प्रधाने भानदर्भने धरन्तीति चप्रतिष्ठत वरम्यानदर्भना स्तिस्यः। तथा बादयतीति क्याचाति कर्माचतुष्टयं व्यावृतमपगतं क्यायेभ्यसी व्यावृत्तक्यान स्तीभ्यः । तथा रागदेषव्यवि न्द्रियपरीपश्रीपसर्गधाति कर्मामनून् स्वयं जिनवन्तीन्याप्च श्रापयन्तीति जिनी भ्रापकासीस्वी चिनेस्वी जापकेस्य' तथा भवार्षवे स्वयं तीर्बबन्तीन्यांत्रच तारयन्तीतितीर्बास्तारका स्तिस्व'। तबा केवलबेदसा चवगत तत्वा बुद्धा चन्यांत्रच बोधयन्तीति बीधका सीस्यः सुक्राकृत कृत्यामिध्यतार्वा रति माव स्तेम्बीऽजांत्रस मोचयन्तीति मोचका स्तेम्यः । धिवं सर्वीपद्ववरश्वितस्वात् भवतं स्वामा विक प्रायीगिक चननिक्रिया प्राक्त चनुर्वाग्रीर मनशारमाधेनाधिव्याध्यसम्मदात, चमन्तं विवसास नानंतरवात् चचग्रं विनागकरणा भावात् चन्यावाधं क्रेनापि व्यावाधयितुमन्नवयममूर्चं स्वात्, म नक बारसाखा पूरतभी सर्पादिकरूप पू लबीक करी पुलक प्रकान पांचीनीधाराए चमीसक चाक गोसीर्य चंदननद हांटच शेष्ट भूचचडावच् गंधचडावच माधायडाविवच करवर बारचासती मोडाभुमिसगद्दनेवायमान मासाबोधद धूप देद जिस्रो दिस्य दारन्छ सुस्रमेडम खिल्लो दिस्य मंत्र सुख मंहपनत वर्षुं मध्य देसभागई तिकां साह चईनइ पुंखवी सैई वर्षुं मध्य देसभाग पु जबीर करी पुचर प्रधान पाचीनावारा चामीखर मीकलर गोमीव बंदनर बाबादेश मंडल

वामर्चनिकां कृता दिखबिनिर्गात्य चैत्यसूप मिष्यीठिकां च सीमइस्तकेन प्रमुद्योदकधार याम्युध्यस्तिन गोगीपवन्दनेकेन पञ्चाष्प्रातिस्तं दत्वा पुष्पाद्यारोइष च विधाय धूप ददाति तती यव पाश्चात्या-मिष्यीठिका तत्रागच्छित तत्रागत्यासीके प्रवामं करीति कृत्वा सीमइस्तकेन प्रमार्जन सुरिमगन्धीदकेन स्नान सरसेन गोगीर्यचन्दनेन मत्त्रानुसीपनं देवदूष्य दुगसपरिधान पुष्पाद्यारोइषं पुरत पुष्पपुञ्जोपचारं धूपदानं पुरती दिव्यतन्द्रसीरप्टमध्यासकासीयनमप्टीस्तरणत वृभै सुति प्रविपातदयहकपाठं च कृत्वा वन्दतिनमस्यति सप्वमेव क्रमेस चसरपूवदिचयपित मानामप्यचैनिकां कृत्वा दिधयहारेस विनिर्गत्य दिखस्यां दिग्रि यद सैत्यवृष्य स्तव समागत्य

पु जर पु जीनर प्रयानर पार्चीनीधारार प्रमीसर पार गीसीय धंदनर हांटरिश पूराधाराय साला बांधर धूप देर्नार जिश्नां दिख्यानय प्रेषाधरमंडपनय प्रक्रित हाट तिश्रां पिष पूर्वतत् पूर्वनर हारार्नश्रं मिष्य मिष्य पूर्वतत् पूर्वनर हारार्नश्रं मिष्यमि जिश्नां दिख्यमंत्री से त्ययूमं तिश्रां जार धूमनर मिष्पिविकानर प्रधान पांचीनाधारार्श्यांमीपर नीलर गोसीर्यचंदनरंकरी हाटां देश पूरावावार माला बांधर धूप देश जिश्ना परिवमनी मिष्यिविका जिश्नां पिष्टमनी जिनमितमा तिश्रां जार जिनमितमा दीठरवकर प्रधामकरर्शीय पूर्वं जिमसिशायतननीप्रतिमासतर्श्मीदपूर्जीतिमचपश्याय जन प्रतिमापूचर नमीत्युषकर्शीयदि जिश्नां कत्तरदसनी जिनमितमा तिश्रां पिष्टस्तर पूर्वं नीपिर्र भेद पूर्वाकर्श जिश्नां पूर्वंनी मिष्यिविका जिश्नां पूर्वंनी जिनमितमा तिश्रां प्रधामकर भेदपूर्जा जिशा पूर्वंदिसनर मिष्यिविका विश्वां क्षित्र प्रविचनर मिष्यिविका विश्वां विश्वां विश्वां प्रधामकर मेदर्याचा विश्वां प्रदेशिनर मिष्यिविका वृद्ध तिश्वां वाश्वां विश्वां विश्वां स्वां प्रदेशिनर मिष्यिविका वृद्ध तिश्वां वाश्वां विश्वां विश्वां स्वां स्वां विश्वां स्वां विश्वां स्वां विश्वां स्वां विश्वां स्वां विश्वां स्वां स्वां विश्वां स्वां विश्वां स्वां विश्वां स्वां स्वां स्वां स्वां विश्वां स्वां स्

रावपस्बी।

पमज्मति तचेव जन्ना पव्यत्यिमिन्नस्य दारस्य जाव धूवं दसवित

१८४

पमक्रमित तचेव वहा पव्वत्यिमिन्नस्स दारस्य जाव धूवं दसवित जेणेव दाहिणिन्नस्स मुहमंडवस्यपुरियमिन्ने दारेतेचेव प्रवानच्यः सोमहत्यगं परामुसद् दारचे हीउय तचेवसव्य जेणेव दाहिणिन्वे दारे तेणेव उवागच्यः सोमहत्यग परामुसद् दारचे हीउय तचेव सव्य जेणेव दाहिणिन्वे दारे तेणेव उवागच्यः सोमहत्यग परामुसद् दारचे हीउय तचेव सव्य जेणेव दाहिणिन्वे दारे तेणेव उवागच्यः दारचे हीतोय तंचेव सव्य जेणेव दाहिणिन्वे दारिणिन्वस्स पेत्यावरमंडवे जेणेव दाहिणिन्वस्स पेत्यावरमंडवे जेणेव दाहिणिन्वस्स पेत्यावरमंडवस्स वहूमज्यत्यभाण जणेव वहरामण् भव्यवादण जेणेव मण्णिदिया जेणेव सीवायणे तेणेव उवागच्यः २ लोमहत्यं परामुसित भवस्ताद्यं सण्णिदियच सीवायाच लोमहत्येण पमज्यकः १ दिव्वति दगधारणं मञ्जूक्वेति सरसेणं गोसीस चदणेणा चन्वाते दन्वयित पुष्पाहरूणं सासत्तो सत्त जाव धूवं दन्वयित जेणे वदाहिणिन्वस्स पित्वाव सरस्वयं प्राप्तिकस्स पेत्या वर्षाविकस्स पेत्या वर्षाविकस्स पेत्या वर्षाविकस्स पेत्या वर्षाविकस्स पेत्या वर्षाविकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स पेत्या वर्षाविकस्स पेत्या वर्षाविकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्य वर्षाविकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्य दारे तचेव प्रतिविकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स दारे तचेव प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्स प्राप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्य प्राप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्य स्वाप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्य स्वाप्तिकस्य दारे तचेव प्राप्तिकस्य स्वाप्तिकस्य स

वीत्यस्य सुव्यमण्डणस्य बङ्गमध्यदेशभागं श्रीमङ्गत्विन प्रमार्थीदक्षारासिञ्चन पुष्पपुञ्जी पचार धृपदानादिकरीति कृत्वा पश्चिमदारे समागत्य पूर्ववत् शराचिनकां करीति कृत्वा तार्थैव दिश्वात्यस्य सुव्यमङ्गपत्यीत्तरस्यां स्तम्म पंक्षी समागत्य पूर्ववत्, सदर्चीनकां विश्वते १९ यस्यां दिश्व सिद्यात्मदादेशे दाधिवात्यस्य सुव्यमपडणस्य स्तम्म पंक्षिनस्तरस्थैव दाधिवात्यस्य सुव्यमपडणस्य पूर्वशरिसमागत्य तत्यूचां करीति कृत्वा तस्य दाधिवात्यस्य सुव्यमपडणस्य दिश्व श्वासमण्डणस्य पूर्ववत्यस्य सुव्यमपडणस्य विश्वात्यस्य पूर्ववत्यस्य अञ्चमध्यदेशभागि समागत्याचणादकं मिथापितकां सिंशसनं च श्वीमङ्गस्यक्षम्य प्राप्तिकार्यास्य स्वयम्यक्षम्य प्राप्तिकारस्य सुव्यम्यक्षम्य प्राप्तिकारस्य सुव्यम्यक्षम्य प्राप्तिकारस्य सुव्यम्यक्षम्य प्राप्तिकारस्य सुव्यम्यक्षम्य प्राप्तिकारस्य सुव्यम्यक्षम्य प्राप्तिकारस्य सुव्यम्यक्षम्यस्य करित्य प्राप्तिकारम्यस्य सुव्यम्यकस्य प्राप्तिकारम्यस्य सुवैदिव्यकारस्य सुव्यम्यकस्य स्वयम्यकस्य प्राप्तिकारम्यस्य सुवैदिव्यकारस्य स्वयम्यकस्य स्वयम्यस्य स्वयम्यस्य स्वयम्यस्य स्वयम्यस्य स्वयम्यस्य स्वयम्यस्य स्वयस्य स्वयस्यस्य स्वयस्य स्वयस

जिस परिक्रम दारनीपरि मासांबांबद्द थुप देद जिल्ला दिखना सुखसंवपनछ दार तिल्ला आहु प्रज्ञासिक भारताखा पूनसीतिमजदगणाराद्द पाभीवद जिल्ला दिखना सुखसंवपनछ दिखन हार तिल्ला कारताखपूनसीपानीणाराद्द पुर्वेदत जिल्ला दिखन हम प्रदांबप जिल्ला दिखन निकास प्रतांबप जिल्ला दिखन निकास प्रतांबप जिल्ला दिखन निकास प्रतांबप जिल्ला दिखन निकास प्रतांबप प्रतांबप जिल्ला दिखन स्वांबप प्रतांबप प्रतांवप प्रता

तचेव नेपोव उत्तरिक्ते पित्याघरमहवे तेपोव उवागच्छित २ नावेद दाहिणिक्वावत्तया साचेव सव्वा पुरित्यमिक्ते दारे उत्तरिक्ते दारे उत्तरिक्ते दारे दाहिणक्वा समपती तचेव सव्व नेपोव उत्तरिक्ते सुइमहवे नेपोव उत्तरिक्ते सुइमहवेस वङ्गम्भदेसमाए तचेव सव्व नेपोव पव्यत्यिमिक्ते दारे तेपोव उत्तरिक्ते दारे पुरित्यमिक्ते दारे दाहिणिक्वा समपती तचेव नेपोव उत्तरिक्ते सुइमहवे नेपोव उत्तरिक्तस्स सुइमहवस्स वङ्गम्भदेसमाए तचेव सव्व पव्यत्यिमिक्ते दारे तेपोव उत्तरिक्ति दारे दाहिणिक्वा समपती तचेव सव्व नेपोव सिहायणस्य पुरित्यमिक्ते दारे दाहिणिक्वा समपती सेस तचेव सव्व नेपोव सिहायणस्य पुरित्यमिक्ते दारे तेपोव उत्तरिविक्ते सुइमहवे नेपोव पुरित्यमिक्तस्स सुइमहवस्स वङ्गम्भदेसभाए तेणेव उवागच्छा २ तचेव पुरित्यमिक्तस्स सुइमहवस्स वङ्गम्भदेसभाए तेणेव उवागच्छा २ तचेव पुरित्यमिक्तस्स सुइमहवस्स वङ्गम्भदेसभाए तेणेव उवागच्छा २ तचेव पुरित्यमिक्तस्स सुइमहवस्स दाइणिक्ते दारे प्रव्वत्यिमिक्ता

ततः परिचमी त्तरपूर्वदिचियन्त्रिमानो पूर्ववत् पूजी विभागी त्तरा हे मेचाग् हमयडपे समागच्छति तब दाचियात्य मे चाग् हमयडपवत् सर्वा बह्मन्यता वह्मन्या तती दिचियत्तम्मपंत्रता विनिग स्थोत्तरा हे सुखनवडपे समागच्हित तबापि वाचियात्यसुखमयडपवत् सव परिचमीत्तर पूववार क्रमेच कृता दिचिय स्तम्मपंत्रता विनिगैत्य सिडायतनस्थीत्तर हारी समागत्य पूववदर्वेनिको कृता पूवबारी समागच्छित तबाचिनको पूर्ववत् । कृत्वा पूर्वस्य सुखमयडपस्य दिचयहार पश्चिमस्तम्म

वर्वोकुसमालाधूपण्येवद्दिल्हां ज्ञान्तर्तं सुद्धमंत्रपं लिक्षां एत्तरनी सुद्धमंत्रपन्छ ध्यार मध्य देस भाग तिकां पविष् वनीपरिस्वलायित् पिक्षमन्छ दार तिकांपविष् वृषत् एत्तरन्द्रदारन्दं प् वृजेत्रं दारन्दं रिव्वानीयं भाग कि तिकांप् वृषत् भाग विकांपविष् वृषत् एत्तरन्छ सुद्धमंत्रपं रिव्वानीयं भाग कि तिकांपविष् वृष्टि सुद्धमंत्रपा विकांपविष् वृत्रीपरिष् वृष्ट्यमाणायित् पिक्षमत्रक दार तिकां प्रवेवत एत्त्रपन्दं दारद्रं दिक्षवनीयं भाग कि प्रेवत एत्वानेपरिपतं पाभास्त्र दनवर्षा प् प्रवेवत एत्वानं कि ज्ञामासाद्य प् वृष्ट्यमं का प्रवेवत प्रवेव एत्वानं क्षामासाद्य प्रवेवन द्यामा विकां व्यवस्थानेपर्वाव प्रवेवन सुद्धमंत्रपा विकां प्रवेत सुद्धमंत्रपन्दं विकांपर्वाव विकांपर्व वृष्टि स्वयं सुद्धमंत्रपन्दं विकांपर्वाव विकांपर्व वृष्टि सुद्धमंत्रपन्दं विकांपर्व विवानिक्षयामीपरिद्य प्रवेतर्व द्यानेपर्व विकांपर्व विकांपर विकांपर्व विकांपर्व विकांपर्व विकांपर विका

रायपसिनी।

छवागच्छद तचेव नेपोव दार्चिणन्ने महिदनभए तेषेव छवा गच्छद १ तचेव नेपोव दार्चिणन्ना पांदापुवस्विरिणी तेपोव छवा गच्छद १ तचेव नेपोव दार्चिणन्ना पांदापुवस्विरिणी तेपोव छवा गच्छद १ तोमचत्यम परामुसित तोरपोय तिसोमाय पिढस्वते सानिमिन्नयाच पवान हवेय नोमचत्येण पमनमति १दिव्वाए दगधाराएशसरसेपा गोसीसचदपोपां पुष्पाहचेपा भासत्तोमन धृवं दन्यति सिहायण भणुपयाचिषी करेमाणे नेपोव छत्तरिन्ना पांदापुवस्विरिणी तेपोव छवागच्छद १ तंचेव सव्व करेद नेषोव छत्तरिन्नो मिद्दनभए तेपोव छवागच्छति १ तचेव नेपोव छत्तरिन्ने चिद्यवस्ये तेपोव छवागच्छति १ तचेव नेपोव छत्तरिन्ने चेद्यवस्ये तेपोव छवागच्छति तचेव नेपोव छत्तरिन्ने चेद्यवस्यो तेपोव प्रचित्यमिन्ना मिणपिढिया नेपोव प्रचित्यमिन्ना निष्पपिडमा तचेव नेपोव छत्तरिन्ना निष्पपिडमा विषपिडमा

चैत्यवृषस्य दारवदर्जनिकां करोति ततो सद्देन्द्रष्यजस्य तती यत्र दाखिषात्यानन्दापुष्पारिषी तत्रं समागच्छति समागत्य तीरण विसीपान प्रतिक्रपकारी धासभिष्ट्यका व्यासकक्ष्याणां सोमण्डल किन प्रमार्जने जसधारया पायुष्यचे चन्द्रनपर्जी पुष्पाद्यारीहणे धूपदानं च कृत्वा विद्यायतन मन् प्रदिष्णिकृत्योक्तरस्यां नन्दापुष्करिषयां समागत्य पूर्ववक्तस्या पर्जनिकां करीति तत स्वार्ष्ण माहेन्द्रष्टाची तदनन्तरमीतरा है माहेन्द्रष्टाची तदनन्तरमीकरा हे बैत्यावृचे तत स्वरा हे बैत्यावृ

तचेव नेपोव उत्तरिक्ते पित्याधरमहवे तेपोव उवागच्छति २ जावेद दाहिणिक्तावत्तया साचेव सव्वा पुरित्यमिक्ते दारे उत्तरिक्ते दारे दाष्ट्रिणक्ता खभपती तचेव सव्व नेपोव उत्तरिक्ते सुष्टमहवे जेपोव उत्तरिकास्य सुष्टमहवस्य वष्ट्रमञ्मदेसमाए तचेव सव्व जेपोव पव्यत्यिमिक्ते दारे तेपोव उत्तरिक्ते दारे पुरित्यमिक्ते दारे दाहिणिक्ता खमपती तचेव जेपोव उत्तरिक्ते सुष्टमहवे नेपोव उत्तरिकास्य सुष्टमहवस्य वष्ट्रमञ्मदेसमाए तचेव सव्वं पव्यत्यि मिक्ते दारे तेपोव उत्तरिक्ते दारे पुरित्यमिक्ते दारे दाहिणिक्ता खमपती सेम तचेव सव्य नेपोव सिद्वायणस्य पुरित्यमिक्ते दारे तेपोव उवागच्छद् १ तंचेव नेपोव पुरित्यमिक्ते सुष्टमहवे नेपोव पुरित्यमिक्तस्य सुष्टमहवस्य वष्ट्रमञ्मदेसमाए तेपोव उवागच्छद् १ तचेव पुरित्यमिक्तस्य सुष्टमहवस्य दाष्टिणक्ते दारे पव्यत्यिमिक्ता

ततः परिचनोत्तरपूर्वदिश्विजनमतिमानां पूबबत् पूजी विधायीत्तरा हे मेचागृ हमपडणे समागच्छति तब दाखियात्य मे चागृ हमपडणबत् सर्वा वक्तव्यता वक्तव्या तती दिखियत्तम्मपंक्रमा बिनिगं त्योत्तरा हे सुखनपडणे समागच्छति तबापि दाखियात्यसुखनपडणबत् सव परिचमीत्तर पूर्वहार क्रमेण कृत्वा दिखिय स्तम्मपंक्रमा बिनिगं त्य मिडायतनस्योत्तर हारे समागत्य पूर्ववदर्वनिको कृत्वा पूर्वहारे समागच्यति तबाचनिको पूर्ववत् । कृत्वा पूर्वस्य सुखमपडणस्य दिखयदार पश्चिमस्तम्म

चर्चा कुमाला धूपण्येव इक्षिण स्वतः सुद्धमंडण जिल्ला करार्शी सुद्धमंडण मध्य हम माग त्रिक्ष पिष्ण बेतीपरिसर्वे जायितु पिक्तममण दार तिक्षिपिषण ब्यत् एक्षरलक्ष्यर नहं पूर्वे तरं दारमं रिक्वपिषण ब्यत् एक्षरलक्ष्यर नहं पूर्वे तरं दारमं रिक्वपिषण ब्यत् प्रमाया विद्या विद्या विद्या सिद्धा माग तिक्षा प्रमाय क्षर विद्या क्षर विद्या माग सिद्धा विद्या क्षर विद्या माग सिद्धा विद्या क्षर विद्य विद्या क्षर विद्या क्षर विद्या क्षर विद्या क्षर विद्या

१८५ रायपसेची।

खवागच्छद तचेव नेपोव टाइिणिन्नो मिइटन्मए तेषोव एका गच्छद २ तचेव नेपोव टाइिणिन्ना पांटापुक्यविरणी तेषोव एका गच्छद २ तचेव नेपोव टाइिणिन्ना पांटापुक्यविरणी तेषोव एका गच्छद २ तोमस्त्या परामुमित तोरपोय तिमोमा पदिक्वते सानिमिन्नयाच पवान क्वेय नोमस्त्येण पमन्मित रिद्व्वाए दगधाराएरसरमेपा गोसीसचटपोपा पुण्फाक्षेपा भासत्तोमन धूक दनयति सिद्वायण भणुपयािषणी करेमाणे नेपोव उत्तरिक्वा पांटापुक्खरिणी तेपोव उत्तरिक्वा करेद नेपोव उत्तरिक्वो मिस्टन्मए तेपोव उत्तरिक्वा मिस्टन्मए तेपोव उत्तरिक्वा मिस्टन्मए तेपोव उत्तरिक्वा मिस्टिया नेपोव पत्तरिक्वा चेद्ययूमे तदेव नेपोव पत्तरिक्वा मिस्टिया नेपोव पत्तरिक्वा विषयपिद्या नेपोव प्रत्वरियमिक्वा विषयपिद्या नेपोव प्रत्वरियमिक्वा विषयपिद्या नेपोव प्रत्वरियमिक्वा विषयपिद्यमा तंचेव न्नेपोव उत्तरिक्वा विषयपिद्यमा तंचेव न्नेपोव उत्तरिक्वा विषयपिद्यमा तंचेव न्नेपोव उत्तरिक्वा विषयपिद्यमा तंचेव न्नेपोव उत्तरिक्वा विषयपिद्यमा

धैत्यवृधस्य दारवदचिनको करोति तती महेन्द्रध्वनस्य तती यत दाखिशात्यानन्दापुट्यस्थि तब समागच्यति समागत्य तीरण विसोपान प्रतिक्षपकारी भासभिन्तिका व्यासकक्षाणां सीमणस्य क्षिन प्रमार्जनं घलवारया प्रम्युचर्थं धन्दनचर्ची पुष्पाचारीण्यं धूपदानं च कृता सिशावठन मन् प्रदिचित्रीकृत्योत्तरस्यो नन्दापुट्यरिक्यां समागत्य पूर्ववत्तरस्या पर्चनिको करीति तत एत्तराणे भाक्षेन्द्रध्वज्ञी तदनन्तरमीतरा हे माहेन्द्रध्वज्ञी तदनन्तरमीत्तरा हे पैत्यावृद्धे तत एत्तरा हे बैत्यसूर्य

कृपळ्येवर तिष्ठियदिसन् चैत क स्व तिष्ठां लाग तिष्ठीयिष्यू वैत स्व स्व विष्ठ व

चे दय खम लोमइत्यएण पमञ्भद दिन्वेगे गोसीसच टणेण चच्चाटलयित पुष्फादरण पासत्तोसत्त जाव धृव दलित जे णेव सोस्रासणे तचेव जे णेव टेवसयिण ज्भे तचेव जे णेव पृहाग मिद्दिन्भए तचेव जे णेव पहरण कोसे चोष्पालए ते णेव सवा गच्चद र लोमस्त्या परामसित पहरणं कोस चोषाल लोमस्त्य एण पमञ्भद दगधारातेवा रसेण गोसीस च टणेण चच्चादलयित पुष्फादस्या पासत्तो सत्त जाव धृव दलयित जे णेव सभा सुसम्माए बसूम्भदेसभाए जे णेव मणिपेटिया ते णेव स्वागच्चद र लोम हत्यग परामुसद देवसयिण ज्भन्च मिणपेटियच लोमस्त्यएण पमञ्भद जाव धृव दलयित जे णेव स्ववाय सभाए दास्णिक्ले

इते त्यस्तम्भं प्रमार्चीटकभारया पम्युच्यवन्दनवर्का पुष्पाद्यारी एक हूपरानश्च करोति वृत्वा सिंशासनप्रदेशमागत्य मिषपीठिकाया विश्वामनस्य च सोमइस्तकेन प्रमासनादिक्यां पूर्ववट सिंशासनप्रदेशमागत्य मिषपीठिकाया देवशयनीय त्यापान्य मिषपीठिकाया देवशयनीयस्य च दारवटक निकां करोति । तते छक्ष प्रकारियेव सुस्तकेन्द्रस्वज्ञी पूनां करोति । तते यत्र चोष्पासको नामप्रदेशमा स्तत्र समागत्य सोमइस्तकेन परिसरलप्रसुखायि प्रश्रवरतानि प्रमास्यवि । प्रत्यादिकवारवास्युच्यचन्दनचर्चा पुत्राद्यारीपर्यं सूपदानच्च करोति ततः समाया सुधमाया सङ्गाय्यदेशमार्यः विवेनिको पूनवत् करोति कृता सुद्यमाया स्माया दिवदद्वार समागत्य तथ्या

पति । प्रतिनिचिप्य तेषु पुष्पगन्धमाल्यवस्त्राभरकानि चारीपयति तती श्रीसङ्कत्वेन मादवक

हय तिष्ठांपिष पूववत जिष्ठां नान्ष्रण मण्डेट ध्वज तिष्ठांपिषपूववत जिष्ठां सहस्यनु कीसभाग्यसासा जीफाननामा तिष्ठां जार पुंज्यों तीर प्रष्ट्य कीस चीफानमति पु नयीरंकरी पु नर्थ पायी नीमारार पालीपश् नीखर गोसीय चंदनई कोटी देर फूलवर्डर साझा बांधर धूप देश जिष्ठां समानु सुयम्मानेष्ठ चयु मध्यदेसमाग जिष्ठां मयिपीठिका तिष्ठां जार जर्रन्द पु जयी नेर देवसय्या मयिपीठिका पु जयीरंकरी पु जर मानाबांधर धूप देश जिष्ठां छपपातसभानश्च टिच्च नष्ठ बार तिष्ठां सभा सुम्मानीपरिचांविवर्ष्ठ' जिष्ठांसिंग पूर्वनी नरापुष्करयी जिष्ठां रूप तिष्ठां सार जर्रन्द रश्वनातीरस्थापस्थीया पूतनी छपादिकरूप तिष्ठांपिपूचनीपरिचातीयादिक जिष्ठां पंद्राभियेकसभा तिष्ठां जार सिंग्रसन मयिपीठिकानद धूपनीपरि तिमज पायूधसमाजिसकरी तिम जयभियेकसभाजिश्राव्यां पुवनीपरि नंदापुष्करयी विष्ठांपुववत जिष्ठा पर्वजारियसभा तिर्हा ं समपंती उत्तरिक्के दारे तचेव पुरित्यमिक्के टारे तंचिव श्रेषेव पुर रियमिक्केपे त्यावरमञ्जले चे वयूभे जिल्पायिमान चे दय दक्का मार्च दक्कावा गांदापुक्वरिणी तचे व नावधृवं दक्कात ने लेव समामुद्यमा तेणेव उवागच्छित समामुद्यमा पुरित्यमिक्केण टारेल प्रमुणविषद् ने लेव माणवते चे दयसमे ने लेव वदरामया गोक्वद्व समुग्य ते ने व उवागच्छिद २ कोमदत्यग परामु सित वदरामये गोक्वद्व समुग्यते कोमदत्यएण पमक्कात वदरामए गोक्वद्वममुग्यते विद्वादेश्विक समदातो कोमदत्य तेण पमक्काद मुग्दिणा गधोदएक परवानेद्व सग्नोद्व वराहि गधेषि पुष्केदि मक्केटि पाचे ति धूवं दक्वयति विक्व सग्नातो वदरामएम् गोवद्वसमुग्यस्य पिडिणिक्खियद्व माखवर्ग

पेकुरसरण्वदारेषु क्रमेबोक्टका एका विधाय एवँदारेस विनिगंत्य प्रवेदत् सद्धामदिश्वदार पित्रसम्पर्मकृतसरण्वैदारिक्विक करीति। तता प्रवासवारेषेव क्रमेव चैत्वस्पविन मित्रसामदिश्वदारिक्विक करीति। तता प्रवास प्रवेद क्रमेव चैत्वस्पविन मित्रसामित्रक वर्षेव मित्रसामित्रक वर्षेव मित्रसामित्रक वर्षेव मित्रसामित्रक वर्षेव मित्रसामित्रक वर्षेव मित्रसामित्रक साम्यक्षित्रक साम्यक्षित्रक मित्रसामित्रक स्वयम् साम्यक्षित्रक साम्यक्षित्रक साम्यक्षित्रक साम्यक वर्षेव साम्यक वर्षेव साम्यक साम्यक

चेद्य खभ नोमहत्यएण पमन्भाद दिव्वेगे गोसीसच दणेण चच्चादनयित पुष्माहरण षासत्तोसत्त जाव धूव दनित जेणेव सोद्यासणे तचेव जेणेव देवसयणिन्भी तचेव जेणेव पूहाग मिहन्दन्भए तचेव जेणेव पहरण कोसे चोष्पानए तेणेव उवा गच्छद २ नोमहत्यग परामसित पहरण कोस चोपान नोमहत्य एण पमन्भाद दगधारातेवा रसेण गोसीस च दणेण चच्चादनयित पुष्माहरूणं षासत्तो सत्त जाव धूव दनयित जेणेव समा सुहम्माए बहुमन्भादेसभाए जेणेव मिणिपेठिया तेणेव खवागच्छद २ नोम दत्यग परामुदद देवसयणिन्भाच मिणिपेठियच नोमहत्यएण पमन्भाद जाव धूव दनयित जेणेव खवाय सभाए दाहिणिन्ने

पति । प्रतिनिश्चिय्य तेषु पुष्पमन्धमान्यवादामरणानि चारीपयित तती कीमहम्तवेन माववक इत्यास्तम्मं प्रमाद्योदक्षमस्या चम्युक्यवन्दन्तवर्धा पुष्पाद्यारीपक दूपदान्यव करीति वृत्वा सिंहासनपदिमागत्य मिक्पीठिकाया सिंहासनस्य च सीमहस्तकेन प्रमार्वेनादिक्यां पूर्ववद चिनकां करीति कृत्वा यम च देवगयनीयं तत्रोपागत्य मिक्पीठिकाया देवभयनीयस्य च दास्वदव निकां करीति । तती यम चीष्पासकी नामप्रदेशकीय स्तम समागत्य श्रीमहस्तकेन परिवरत्नप्रसुखीय प्रकरणत्तानि प्रमाज्यित । प्रमाज्यित । प्रमाज्यित । प्रमाज्यित । प्रमाज्यित । प्रमाज्य स्तमप्रदेशमागो उर्वेनिकां पूर्ववत् करीति कृता समाया सुधर्माया समुमध्यदेशमागो उर्वेनिकां पूर्ववत् करीति कृता सुधर्माया समुमध्यदेशमागो उर्वेनिकां पूर्ववत् करीति कृता सुधर्माया समुमध्य सम्माया उर्वेनिकां पूर्ववत् करीति कृता सुधर्माया समुमध्य स्तम्वया स्तम्यया स्तम्वया स्तम्यया स्तम्यया स्तम्वया स्तम्वया स्तम्यया स

स्य तिर्वापिय पूरवत जिस्रो नान्यक महेंद्र ध्वज तिर्दापियपूरवत जिस्रो सदसनु कीसपायुसामा

योधासनामा तिर्चा जार पुजयो तेर प्रश्य कीस वीधालमति पुजयीरंकरी पुजर पायी
नीधारार पानीपर नीचर गोसीय चदनर हाटी देर फूलवर्डर मासा नांधर धूप देर जिस्से
समान सुधम्मानच धयु मध्यदेसमाग जिस्से मिषिपीठिका तिर्द्धा जार जर्रनर पुजयी तेर
देवसय्या मिषिपीठिका पुजयीरंकरी पुजर माधावीयर धूप देर जिस्से छपपातसभानच दिख्य
नच दार तिर्द्धा समा सुधमानीपरिक्षांविवच जिस्सीग पूर्वनी नंदापुष्करयी जिस्से रह तिर्द्धा
जार जर्रनर रहनावीरयपाचडीया पूतनी सर्पादिकस्म तिर्द्धायपुवनीपरिक्षातीयादिक जिस्से
रेद्रामियेकसमा तिर्द्धा जार सिंशसन मिष्पीठिकानर धूपनीपरि तिमज पायुधसमाजिसकरी
तिम जपभियेकसमाजिश्वाय पुवनीपरि नंदापुष्करणी तिर्द्धापुष्वत जिस्स प्रमाजिसकरी

१८८ रायपर्सेगी।

े स्वभयंती उत्तरिक्की दारे तचीव पुरित्यमिक्की टारे तचीव बेथेव पुर त्यिमिक्कीये त्याधरमदिव चीवयूभे जिणपिहमाउ चीक्य स्वक्षा मिक् दक्काया गांदापुक्खरिणी तचीव जावधृवं दक्षयित जेणेव समामुक्ष्म तेणेव उत्तागच्छति सभामुक्ष्मम पुरित्यमिक्कोणं टारेण प्रकृपविषद् जेणेव माणवती चीक्यसभी जेणेव वहरामया गोक्षवह समुग्ग तेणेव उत्तागच्छक् र जोमक्त्यग परामु सित वहरामये गोक्षवह समुग्गते जोमक्त्यएण पमक्कित वहरामए गोक्षवहममुग्गते विकादेक्शिक्ष समजातो जोमक्त्य तेणं पमज्क्षद मुग्किण गंधोदएण परवाकेक्ष पर्गोक्ष वराक्षिं गंधेक्षि पुष्किक मक्किक पाचीति ध्व दक्षयति जिल्ला सगकातो वहरामएम् गोवहसमुग्गएसु पिटिणिक्खियह माखवगं

पेतुरत्तरपुनदारेषु क्रमिक्षाक्षकार्य पूजा विधाय पूर्वदारेक विनिगाय पुवनत सस्यमागदिक्षकार परिवमस्तम्भपेतुरत्तरपूर्वदारेजन्दिनेको करीति। ततः पूजमकारेकैव क्रमिक सैरवस्यूपिन मित्रमाचेरव्यक्षमकेन्द्रध्यक्षनन्द्रप्रध्यक्षनन्द्रप्रध्यक्षनं स्वाप्ति स्वाप्ति प्रवार्थका स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वा

मधानेगं स्थानस्थेत्य यात धूप दहात । तदनस्तर मूर्यीप वस्त्र येथे गोहवृत्तरहृद्दे गोह स्वयतिमानदृद्धत् यात धूप दहात । तदनस्तर मूर्यीप वस्त्र येथे गोहवृत्तरहृद्दे गोह स्वयतिमानद्द्र यात स्वयतिमानद्द्र स्वयत् स्वयतिमानद्द्र स्वयत् स्वयः स्वयः

तच्चेत ज्ञेणेव वित्तपाढे तेणेव उवागक्द तेणेव उवागकेता वित्त विसन्भाण करेद पाभिचिंगया देवा सद्दावेद २ एव वयासी विष्णामेव भो देवाणुष्पिया सूरियाभे विमाणे सिर्वाचएसु तिएसु चउक्केवच्चरेसु चचमुक्से महापयेसु पगारेसु पट्टानएसु चरिपसु दारेसु गोपुरसु तोरणेसु पारामेमु उन्नमापणेसु काणणेसु वरणमु वणतीरेसु वणएससबेसु भन्निणिय करेड भन्न २ एयमाणत्तिय विष्णामेवपन्निष्णिक ततेणंते पाभिचिंगया सूरियाभेण देवेण

च करोति तदनन्तर सिंपपीठिकाया सिंपासनस्य वहुमध्यदेशभागस्य च क्रमेणाचिनकां करोति तदकापि सिंहायतनवत् दिव्यद्वारािष पूवनन्दापुट्करिषीययवसाना पर्चनिका वक्तव्या तत पूर्वनन्दापुट्करिषीययवसाना पर्चनिका वक्तव्या तत पूर्वनन्दापुट्करिषीययवसाना पर्चनिका वक्तव्या तत पूर्वनन्दापुट्करिषीतो विजयित समागत्य तस्य वहुमध्यदेशभागवदचिनकां करोति कृत्वाचािम योगिकदेवान् शब्दायदातिग्रन्यायित्वा प्रवादाित् (विष्पामिवे)त्यादि सुगमं यावत् "तमाणित्यं प्रविध्यापति विक्रं यावत् विक्रं यावत्याश्यं मिस्ति । चतुष्ट्वं मृगाटकं मृगाटकं मृगाटकाकृतिपययुक्त विक्रोणं स्थानं विक्रं यावत्याश्यं मिस्ति । चतुष्ट्रं यत्वत्याश्यं सिस्ति । चतुष्ट्रं यत्वत्याश्यं राज्यया । येवा सामान्यप्रचा प्राकृतः प्रतीतः प्रदृष्टका पाकारस्योपिरिमृत्याययविश्वया चरिका पट्यद्वस्त्रमांची नगरप्राकारान्तराचनाम्, । द्वागिष् प्रसादादीनां गोपुरािष्याप्रविश्यस्यायि तीरणािन द्वारािद सन्वन्धीनि पारसन्ते यत्व माधवी चतामृद्वाद्वन्दनगरासन्न कानन मगरप्रकृष्टं वनमः। एक्रानिक्वातियोत्तमवृष्टसमूद्दी वनस्वयद्व एक्जितियोत्तममृद्वसमूद्दी वनस्वयद्व परक्जितियोत्तममृद्वसमूद्दी वनस्वयद्व परक्जितियोत्तममृद्वसमूद्दी वनस्वयद्व परक्जितियोत्तममृद्वसमूद्दी वनस्वयद्व परक्जितियात्वस्वयात्वयात्वस्वस्वम् वनस्वयद्व परक्जितियात्वस्वस्वस्वस्वस्वयः स्वातियोत्तममृद्वसमूद्दी वनस्वयद्वस्वतियात्वस्वयस्वस्वयः स्वातियात्वस्वस्वस्वस्वयस्वस्वयः स्वातियात्वस्वसम्

दारे तहेव सभासरिस जाव पुरित्यिमिन्ता सदापुरुखरिबी है बेंब हरए ते योव छवागच्छद १ तोरखपयसोपाखए साबिमेविवाहव वानस्व तहेव जे खेव धिमसेयसभा ते योव छवागच्छद सीहासबंब मणिपेवियच सेसं तहेव ध्ययण सिरस जाव पुरित्यिमिन्ना संदा पुरुखरिखी ते योव जे योव धनकारियसभा ते खेव छवागच्छद सहा धिमसेयसभा तहा सव्य जे ये ववसाय सभा ते खेव तहेव कोम हत्यगपरामुस्ति पोत्ययरयणं नोमहत्य केणं पमन् सुद्ध १ दिव्या एदमधाराते धरगेष्टिं वरेष्टं गंधिहियं मन्नेहिय धन् नेति मिब पेवियच सीहासयंच सेसच्चेव पुरित्यिमिन्ता शंदापुनस्वरबी

पनियां पूर्ववस्कुवरी तती दिवाबदारेब विनिर्गान्कति पत जह यदैव सिदाबतमानिष्वामती दचिवडारादिका दचिवनन्दापुम्करिबीपर्यवसाना पुनरपि प्रविवतः उत्तरनन्दापुम्करिबवादिका चत्तरदारान्ता तती दितीयं द्वारं निःकामतः पूर्वदारादिका पूननन्दागुष्करियीपर्यवसाना चर्यनिका बस्तव्यता सेव सुधर्माया समायामप्यन्यूनातिरिक्ता बस्तव्यता तत पूबनन्दापुष्करिक्या पत्र निर्को कृत्वा उपपातसभां पूर्वेदारेच प्रविव्यति प्रविव्य च प्रचिपोठिकाया देवव्यमीयस्व तदननार बच्चमध्यदेशमार्गे प्राप्यदर्श्वनिका विदशांति ततो दिख्यबारी समागत्य तस्यार्वनिका कुवते वर्त फाईमबापि सिक्षायतनवस् दिचवद्यारादिका पूर्वनन्दापुष्करिबीपर्यवसानार्चेतिका वस्तव्या ततः पूजनन्दापुरुकरिबीतिऽपक्रस्युद्ध देसमागत्य पूजनचीरवार्चनिका करीति कृत्वा पूर्वदारेबाऽभिवेड सभाप्रवियति प्रवित्रयः सम्बद्धीठिकायाः सिंशासनस्याभिषेकः भावतस्य बङ्गमध्यदेशभातस्य च पूर्व बदचनिकां क्रमेव करीति तनीरिप सिवायतनश्चत् दिखवद्वारादिका पृथनन्दापुरक्वरिवीपस्वसा नार्चनिकाचनकस्या ततः पूर्वनन्दापुष्करिकान्तः । पूर्वदारेकालकारिकसभा प्रविज्ञति प्रविश्व मचिपीठिकादाः सिंकासनस्याबच्कारमाव्यस्य वकुमध्यदेशभागस्य च क्रमेख पूजवदर्वनिक्को करिति तबापि क्रमेव शिवायतनवत् दिचवदारादिका पूर्वनस्टापुरकरिवीपर्यवसानाःवैनिका बक्कावा ततः वृत्रनन्दापुष्करियीतः वृत्रैदारेष व्यवसायसमां प्रविशति प्रविश्य पुस्तकरामे बीमचसाविन प्रमुखोडकथारया अभ्युद्ध सन्दर्नन सर्वेवित्वावरमन्त्रमाल्वेन सर्वेवित्वा पुष्पाद्यारीपर्व वृपदानं साद जिम चनिषेक समा तिमल सर्वेक्डियण जिडो पुस्तकसमा तिडोजाद तिमक पु कवी केद पुस्तकरांन पु सवीर करी पु'कार पु'सीनर प्रधान पांचीधाराष्ट्रीयाभीवर सुखर प्रवानर' वंधिकरी मामार करी पूजर' मिक पीठिका सिंहासन तिहोपिकसिववाळतुंगू बैनापरिकामीकादिक यू बैनी वंशपुष्टतस्यी तिक्रीपूर्वेदत् तिमच चिका विशिषाठ विका आकृतिका वर्षेत्रक पूर्वीक्रवतीत

तच्चेत जे योव विजयाढे ते योव उवागक द ते योव उवागके सा विज्ञ विसन्धाणं करे द भामिन्या देवा सद्दावेद २ एव वयासी विष्यामेव मो देवा युप्पिया मूरियामे विमां ये सिवाहएसु तिएसु चठक्के चन्चरेसु चटमुदेसु महापयेसु पगारेसु पद्दानएसु चरिमसु दारेसु गोपुरसु तोरयोसु भारामेसु उज्जासप्येसु काणगेसु वयणसु दारेसु गोपुरसु तोरयोसु भन्चिया करेंद्र भन्च २ एयमाणित्तय विष्यामेवप्रव्याप्याप्त व्यामायित्य विष्यामेवप्रव्याप्याप्त ततेयते भामिन्याया सूरियामेया देवेयां

बांनीकद्वातेपुन्नता शिनकार्षप् चा वस्तुचंदनपूषादिककागराष्ट्रश्तेषवं बिल्पीटनद्वविविसन्जन करम तिष्ठांमूकम् तिष्ठारपद्यीपामिनगिदेवमित तैहावीनम् मम्मूर्यामवीनुं कतावली घष्टी देवानु प्रियाण मूर्याम विकानम् विकानम् पाकारम् प वितिष्ठांमतीक्वम् तिक्कप यिन्नम्मिन्नम् विकानम् पाकारम् प वितिष्ठांमतीक्वम् तिक्कप यिन्नम्मिन्नम् विकानम् विकानम्

पववृत्ता समाणे जाव पिंडसुणित्ता सूरियाभे विमाणे सिंबाइएम् जावणन्विणय करेड् लेणेव सूरियाभेदेवे जाव पन्विण्यंति ततेषं से सूरियाभेदेवे जेणे गांदापुष्किरिणी तेणेव स्वागन इद बदापुर्वे रिणी पणुपयाडिणी करेमाणे पुरित्यमिननेष विमोमाण पिंडवे एण पन्वोक्डित २ इत्यपाए पक्खानेष वादापुष्किरिबीच पण्य स्वानेष्ठित २ इत्यपाए पक्खानेष्ट यादापुष्किरिबीच पण्य स्वानेष्ट वेणेव समासहस्सा तेणेव स्वधारियगमणाए तते बंधे सूरियाभेदेवे चलेष सामाण्य साइस्सीडिं लाव सोलस्डिं पाय रक्ख देवसाइस्सीडिं पण्योडिय बहुडिं सूरियाभ विमाणवाडीडिं विमाणिएडि देवेडिं देवीडिय सिहसपित्वे सिव्विडिए बाव बाइ यरवेण लेखेव समा सुष्टम्मा तेणेव स्वागन्वह २ सम सुष्टमं पुरित्यामिननेषं दारेणं पणुपविसति २ लेखेव सीडासके तेणेव स्वागन्वह १ सीडासणवरण पुरित्याभिमुडि सिण्यस्पर्वे ततेलं तस्स सूरियाभस्स देवस्स भवक्तरेण स्वरुप्रतियमेवां वत्तारि

इस्तपादी मद्यास्यित मद्यास्य नन्दापुष्किर्ययां मत्यवतीय सामानिकादि परिवारसहितः। वर्षद्वी यावदुन्द्रभिनिर्धीवनादितरवेद मूर्वामे विमाने मध्ये मध्येन समागष्कन् वह सुद्यमासभा तथा गत्यतो प्रदारिद प्रविभित्त प्रविध्य मध्यिनिर्वाया चपरिसंद्वासने प्रविभिन्नकी निषीदित तत तेद पामियोगी देवा मूरियामद् देवद दम बद्या सहस्तिकरीद्ययक्रीकासंमवद मूर्याम दिमान नद्रविषद मूंगादिकप वद् विकट्टिकसम्बे प्रवापाठस्वैक्षित्रक करह जिल्ला मूर्याम देव विषी पातीनद नमस्तारकरहकरीनद्याद्यालपराठीसंख्य तिहारपद्यतिक मूर्याम देव प्रविधादमानिक प्रकारची तिद्या कार नेदापुष्करसीमतिद पद्यप्रदेशकानिक कारतव्यक्त प्रवेदद पालवादमानिक कतरह द्वाय पग पद्यास्कर मंदापुष्करसीमतिद स्वाप्तिस्करनीसदि वाद्यप्तिस्कर विद्यास्य सुद्यम्य स्वाप्तिक प्रविभाव

तठजारभयी तिक्वारपदी तेष मूर्याम देव च्यारक सङ्ग्रसामांतिकदेवताक च्यारप्रगुमक्वीवर्षि परिषदा सीससक्य पारमरच देवता सक्यः पनैरक्षपिव स्वकः सूर्याम विमान वासीके वैमानिवर्क देवक देवीकं सायकः परवरुप्तक्यक्ष सर्वेच्चवि सर्वेवककः सर्वेदाधिववागतकः खिक्रां सभा सुवस्मी तिकां खाकः सभा सुध्यमांप्रतिकः पूर्वेनकः कारकः प्रवेद्यकरक्षप्रचीनकः विका सिकासन तिका खाकः अर्थनकः सिक्षासननकविवरपुक्तनुषकः पूर्वसम्सख्यस्य वर्षकः तिकारपत्री तिकार सूर्या

करोति कृत्वाचोत्तरपूर्वानन्दापुष्करिबी मनुप्रदिखबी कृवन् पूवतीरबेमानुप्रविव्रति चनुप्रविक्रव व

मामाणिय साइस्सीच चडमुभहासणेमु साइस्सीच णिसीयित ततेण तस्स मूरियाभस्स देवस्स पुरित्यिमिन्नेण चत्तारि धगगमि सीच वचसु भहासणासु णिसीयित ततेण तस्स मूरियाभस्स देवस्स दािकणपुरित्यमेणं पिनाति ततेण तस्स मूरियाभस्स देवस्स सहासणसाइस्सीसु णिसीयित ततेण तस्स सूरियाभस्स देवस्स दािकणेणं मिनम्मयाए परिसाए दसदेवसाइस्सीच दसह सहा सणेषिं साइस्सीचि लिसीयित तएणं तस्स सूरियाभस्स देवस्य पच्चित्यमेणं सत्त पण्याधिवद्यणोसत्ति भहासणेषि णिसीयित तएणं तस्स सूरियाभस्स देवस्य पच्चित्यमेणं सत्त पण्याधिवद्यणोसत्ति भहासणेषि णिसीयित तएणं तस्स सूरियाभस्स देवस्य चडिदिस सोनस पायरक्य देव साइस्सीच सोनसि भहासणेषि साइस्सीच णिसीयित तज्ञा पुरित्यमेण चत्तारि साइस्सीच दाहियोण चत्तारि साइस्सीच पव्वित्यमेणं चत्तारि साइस्सीच द्विस्य कवण च्यालियसरासुण पदिया पिणहणगेवेन्या पाविष्ठ विस्तवर विद पट्टा गिहिया चइ

पागुपरिगतिसंदासनक्षमेण सामानिकादय छपविश्वन्ति । (तेवं पायरक्या) इत्यादि पात्मरस्वा सन्नद्दवद्वनिर्मनकवचा छत्यीदिता सरासनपहिका चिनद्दग्रैवया पिनद्दग्रैवयकामरणा पादिव

मनद दैवनक वायव्यक्षक ईसानकुषकं चार सक्क सामान्यकदेवता चार मद्रासनं सक्कानक विवदं बहसक तिकारपक्षी तेकनक मूर्यामनक दैवनक पूर्वनादिसिकं चार प्रमुमक्कियी चार मद्रास स्वानक्षविक बहसक तिकारपक्षी तेकनक मूर्यामनक दैवनक प्रवेनादिसिकं चार प्रमुमक्कियी चार मद्रा स्वानक्षविक बहसक तिकारपक्षी तेक सूर्यामनक देवनक प्राचित्रक परिवरक प्राचित्रक वहसक तिकारपक्षी तेक मध्य परिवराक देवनक सम्बानक विवाद वहसक तिकारपक्षी तेकनक मूर्यामनक परिवराक वहसक तिकारपक्षी तेकनक मूर्यामनक परिवराक वहसक तिकारपक्षी तेकनक मूर्यामनक परिवर्गक वहसक विवाद स्वानक देवना सोत्रक सक्कानक विवाद वहसक विवाद स्वानक विवाद स्वा

पववुत्ता समायो जाव पिडसुणित्ता सूरियाभे विसांशे सिंगाहरम् जावभन्विणय करेड जेणेव सूरियाभेदेवे जाव पन्विष्पंत्र करेड जेणेव सूरियाभेदेवे जाव पन्विष्पंत्र करेड जेणेव सूरियाभेदेवे जाव पन्विष्पंत्र करेड स्माये पुरित्यमिन्नेषं तिसोमाण पिडरू एषं पन्चोरुशित र स्त्यपाए पन्यानेष्ठ यदापुट्यरियीच पृष्ट्य तर्ड जेणेव सभासहस्सा तेणेव उपधारेत्यगमयाए तते वंसे सूरियाभेदेवे चर्छा सामायिय साइस्सीई जाव सोनस्विध पाव दिवस देवसाइस्सीई प्रयोदिय सहस्मिरिद्ध सिव्यद्धिए आव बाइ यरवेण जेणेव सभा सुइम्मा तेणेव उवागच्याइ र समं सुइम्मा पुरित्यमिन्नेषं दारेणं प्रयापविसति र जेणेव सीइसम्बे तेणेव उवागच्याइ र सीइस्यवरागए पुरित्याभिमुहे सिव्यक्ष्य तेलें तस्स सूरियाभस्स देवस्स प्रवस्तरेण उत्तर्यासं वनस्मिर्याभस्स देवस्स प्रवस्तरेण उत्तरेषां जनस्मिर्याभस्स देवस्स प्रवस्तरेण उत्तरपुरित्यमेणं नमारि

करोति कृत्वाचीत्तरपूर्वानन्दापुष्करिची मनुमदिचिची कुर्वेन पूर्वतीरचेनानुमिविवित चमुप्रविध्य व इस्तपादी प्रचाचयित प्रच्याच्य नन्दापुष्करिचयां प्रत्यवतीय सामानिकादि परिवारसिकतः। सर्वेडगे वावहुन्द्रमिनिवीचनादितरवेच सूर्वामे विमाने मध्ये मध्येन समागच्चन् यत्र सुवर्गावभा तर्वा गत्यतां पूरवारिच मवियति प्रविश्य मधिपीठिकाया चपरिसिकासने पूर्वामिसुखी निवीदित तत

तेष चामियोगी देवा मृदिवामद देवह इस समा सम्मात्तरिष्ठावञ्चीषासीमध्य मृदांम विमान महित्वह मृतांदिववं वह विस्वदेवस्यये पूजायाउसर्वक्षित्र कर सिका सूर्याम देव विष्ठां पातीनह मानादिववं वह विद्यासी विद्यान स्वाताह मानादिववं वह विद्यान देव विष्ठां पातीनह मानादिववं वह विद्यान देव विष्ठां मेरा पुरुष्ठा देवा विद्यान स्वाताह स

चत्तारि पानिचवमातिहिर्दे पराणत्ता स्रियाभस्मणभंतदेवस्य सामा णिय परिसोववणगाणं देवाणं केवतिय कार्न विर्म परणचा गोयमा चत्तारि पनितोवमातिहिर्दे पर्यात्ता मिडिंटए मदनतीए महीयसे महासोक्खे महाणुभागे सुरियाभेदेवे बहोणभते सुरियाभेदेवे महि हीए जाव महाण् भावेंगे मुख्यिभेगां भते देवेंगांमा दिव्या देवही मादिव्या देवही मादिवो देवज्ञई दिव्वदेवाण्मागे किएणान्नहे किएणापत्ते किएणा प्रभिसमणागते पुळ्यमञ्जेके पासि किणाम एवा किवारचेणांवा कयरंसिवा गामसिवा जाव सणिणवेससिवा किवादव्या किंवामुव्या किवा समापरित्ता कस्स वातनाहबस्स वा समयस्य वा माष्ट्रणस्य वा पतिए एगमवि पायरियं सुवयग्रमोच्चा णिस्सम्म नेणं मुरियाभेण देवेण सा दिव्वा देवठी जाव देवाण् भागेलको पत्ती सभिमगागते गोवमातिममगर्गो भगवं महावीरे 😇 भगव गोयमा भामत्तेता एवं वदासी एवं खनु गोयमा तेख कालेण तेण समरुण रहेव ज बुद्दविदीवे मारहेवासे केकयही णाम जणवत्तेकोत्या विकित्यिमिय मिमके तत्यण केयके जणवर

नाचदानी केवजानि जीवारपाँरपाछनती विनीतस्त्रेम च तथा भूताइव तिष्ठन्ति तत छन्न किन्कर भूता इवेति। "तएषि चज्जि सामाज्यसाइस्सीिष्ट"इत्यादि सुगमं यावत् "दिव्यादं भीगभीगाइ भुञ्जमावैविचरदः"इति "सूरियाभस्मबंभन्ते देवस्य केवदकाज्ञ मित्यादि सुगमं (गामसवित)गुमति। वुडगदीन् गुवान् यदि वा गम्यः गास्त्रमित्वानामस्टाद्यानां करायानामिति गुाम स्तस्मिन् नगर सूर्योमनीचार पव्योपमन्नाद स्थित कडी सूर्योमनी चेपून्य देवना सामानिक चम्यंतरपर्यद्यानी वद्धस्वदार देवना केतल्य काच स्थित कडी भगवंतकडेंडे देशीतम च्यार पद्योपमकडी स्थित कडी भगवंतकडेंडे देशीतम च्यार पद्योपमकडी स्थित कडी महाच्याद्यप्रवानि स्थान देवना केतल्य काच स्थित कडी भगवंतकडेंडे देशीतम च्यार पद्योपमकडी स्थित कडी महाच्याद्यप्रवान्ध्यी महास्मन्यची स्थान देवनीच्यादि के महास्मन्यचीयार देवनीच्यादि देश प्रधान देवनीच्यादि त्रिष्ट प्रधान देवनीच्यादि त्रिष्ट प्रधान देवनीच्यादि त्रिष्ट प्रधान देवनीच्यादि त्रिष्ट प्रधान देवनीच्यादि प्रधान देवनीच्यात्ति प्रधान देवनुभागसासय्यप्यच किमलावच किम पास्तुमै किम चन्नत्रप्रात्यवकछ प्रधान देवनिच्याद्वस्त्रात्यवकछ स्थान्यविष्ट स्वच्यानादिवान्दिक प्रधान देवनामाद्वस्त्रात्विष्ट स्वच्याद्वस्त्रस्त्रात्वस्त्र कचार्यावाद्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्राव्याद्वस्त्रात्याव्यवस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्यस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रस्त्रात्वस्त्रस्त्रात्वस्त्रस्तात्वस्यस्त्रस्तात्वस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्तिकस्

प्राइरणा तिगायाद् तिसधीयाद् वदरामय कोडीसि धगुन्ति पतिनक परिवाहय कंडकनावा गीनपाणियो पीयपाणियो रत्तपानियो श्वावपाणिको चारपाणिको चस्मपाणिको रंडपाणिको सम्मण णियो पासपाणियो योज पीय रत्त चाव चार चम्म दंड सम्म पास घरा बायरक्खोबगया गुत्तागुत्त पानिया जुत्ताज्ञत पानिवा पत्तेयं पत्तेय समयस विमांगयस विजनसूयादव चिट्ट ति सुरिया भस्मणं भते देवस्य केवद्रय कानवित्ती परणता गोयमा बत्तारि

विभस्तवरचित्रपद्मा गृषीता सुद्रमण्डरवास्तिनतानि । पादिमध्यावसानेषु भमनभावात् विकः न्त्रीनि पादिमध्यावसानेषु सन्धिमाबात् । बजुमयकोटीनि धर्नृषि प्रमिगृश्च (परिवादक करह कदावा) इति पर्याप्तकारहकसाया विचित्रकारहकसाययोगात् केश्विन्नीसपाविती कृति नीवा कारकक्रमाप इति गम्यति पाचौ येथां ते नीसपाययः। एवं पीतपाद्यया रक्रपायकः वार्ष पाची येवां ते चापपाचयः। श्रारुपच्चित्रीवः पाची येवां ते चारपाचयः, चर्म पन् काम्मुल्यीराच्छादनक्यो थेवां ते सर्मेपाश्यः। एवं दश्रुपाश्यः सङ्गदाश्यः पद्मपाश्यः, एतदेव व्याचन्द्री यदायीग भीतपीतरक्षचापचारचम्मदण्डसङ्गपात्रधारा चारमरका रचासुपन कन्ति। तदेकचित्ततया तत्यरायका वत्तन्ते प्रति रक्षीपगाः, गुप्तान् स्वामिभेदकारिक सका गुप्ता प्रवेश्या पालि, सतुरीवां ते गुप्तपालिका स्तवा युक्ता सेवकगुणीपेतत्या छचिता स्तवातुका परस्पर सम्बद्धा नतुबृषदन्तरास्त्रपासिर्वेदां ते युक्तपासिका समयत पाचरतः पाधरवीत्रतः। विनयतरच किन्छरभूताद्व विष्ठति न सभू है किन्करा किन्तु तैपिमान्यास्त्रवामपिष्ट वगासन्त्रतिपात

क्य निर्मेस प्रधान विष्पृष्टमस्त केहीगावसेव गृष्टवीक्य पायुधनक प्रवर्ण विष्पृष्ट पद्मादिकप्रवर् वरीमारमाधादिक निर्वृतामिनमाराचादिमध्य श्रेष्ठद्रम्बिसंधिचादिसंध्यादमानद्र वक्षमधी क्रीरि चगुभागनी एडबीधनुस्वमित गुडीनद्रपूर्वकद नीरमासमूडसेडोतद कीईस्टेबसामीसैवर्वनत्र पासिकडियदः तारकायिकदक्षेत्रीनिदमसपातपासि रातातारकायिकेकीनदः धमुखकार्विकदः ' वासम इरिब्रविसेवतेश्वादाविष्टः चर्मेचेगुष्टचं नस्त्रीनस्चादादनस्पतिशाविष्टः दंडयद्दश्चाह्यः सर्ग पाकियासककरते इस्रफफरीनइकइकक्क नीकवर्ष पीता रातौ धनुषवाक प्रकेटंड सह ग पासनीवर्ष चारकद् चारमर्चकमावप्रतिपास्याकद्वप्रकृतित्यदृरयर्घयाकद् पीतानास्वामीनदृरयाप्यादीकद्वरा हर परनर वेसकरीनरदेशतेमाटै भागापासीवय सेवकनश्चेष्य रेकरीयुक्तयोग्यहर वचरं यातरार्यहर पालिक्य सेवना प्रत्येक्यप्रत्येक्य ममयचाचारतेष्यकी विनययकी विकारकप्रतीयरि रक्षक्य प्रत्ये

गीतम पूक्तकत्रमुर्याभनी वेपूज्यदेवनी केतली कामस्तितिचायूरित्वर्धकत्री सगर्वतकवत्रकत्र वेगीतम

चत्तारि पानिउवमातिहिर्दे पर्यणत्ता सृरियामस्सयाभंतेदेवस्स सामा
ि विय परिसोववयागायं देवायां केवितिय कान विदं पर्ययत्ता गोयमा
चत्तारि पनितोवमातिहिर्दे पर्यणत्ता मिहिंदिए महजुत्तीए मधीयसे
महासीक्ष्णे महाणुभागे सूरियाभेदेवे षष्टीयभंते सूरियाभेदेवे मिहि
हीए बाव महाणुभावेंगे सूरियाभेग्रां भते देवेणां पिट्या देवही
सादिवा देवही सादिवो देवजुई दिव्यदेवाया मागे किर्यणान्ते
किर्यणायत्ते किर्यणा पिभसमयागते पुव्यभव्वेके पासि किर्याम
एवा किवारत्तेपयावा कथरिसवा गामंसिवा ज्ञाव स्पियवेसंसिवा
किवादव्या किंवाभुव्या किवा समापरित्ता कस्स वातहादवस्स वा
समयस्स वा माद्यस्स वा प्रतिए एगमिव पायरिय सुवययासोच्या
णिस्सम्म नेण सूरियाभेण देवेण सा दिव्या देविदी जाव देवाया
भागेनहे पत्ते परिमयागते गोयमातिसमय्यो भगवं महावीरे

भगव गोयमा धामंत्तेता एव वयासी एव खनु गोयमा तेण कानेण तेण समल्ण द्वेव ज वृद्दीवेदीवे भारपेवासे केनयप्ते गाम नणवत्तेत्रोत्या विकासिय मिनके तत्यण केयने नणवण

माचदानी केवसानि जीवारपरिपासनती विनीतत्वेन च तथा भूतास्व तिष्ठित तत एक किकर भूता स्वेति। "तपि चवि सामाजियसास्सी हि" स्त्यादि सुगमं यावत् "दिव्वारं भीगभीगारं भुञ्जमायीवस्र "दिवि व्याप्त माम्य स्वाप्त करावानामितिग् मा स्तिमन् नगरं भूपांभनीचार पस्थीपमस्र दिवित वसी स्थाभनी स्पृष्ट देवना सामानिक स्थाप्त स्वति वसी स्थाप्त विष्ठ स्थाप्त स्वाप्त स्वीप्त स्वाप्त स्वति वसी मायत्व स्थाप्त स्वाप्त स्वीप्त स्वाप्त स्वत्य स्वाप्त स्वाप्त स्वत्य स्वाप्त स्वत्य स्वाप्त स्वा

रायपसेची ।

प्पइरणा तियायाई तिसंधीयाइ वहरामय कोहीिय धकुलि पतिन्म परियाइय कहकलावा यीनपाणियो पीयपाणियो रसपावियो चावपायियो चावपायियो चावपायियो चावपायियो योन पीय रस चाव चाह चम्म दंह सम्म पास धरा भायरक्वोवगया गुत्तागुत्त पानिया जुत्ताजुत्त पानिया पत्तेय पत्तेयं समयछ विमांणयछ किकरभूयाइव चिट्ट ति मूरिया भस्मणं भंते देवस्य केवइय कानवित्ती पर्यक्ता गोयमा चत्तारि

विभववर्यिन्ह्याः गृहोता सुद्यपद्यस्थास्त्रनतानि । पादिमध्यावसानेषु ममनभावात् विकन्यीनि पादिमध्यावसानेषु सन्धिमावात् । वज्नस्यकीटीनि धर्नृषि पासिगृष्टा (परिशाद्य व्यव्यकलावा) इति पर्याप्यकावद्यकलापा विचित्रकायकत्रलापयीगात् कीचन्नीचपादिनी इति भीचकायकक्षाप इति गम्यते पाची सेयां से मीलपाययः । एवं पीतपाययो रह्मपाययः वार्षपाची येवां से चापपाययः । चारप्रदर्शविश्येषः पाची येवां से चारपाययः, चर्म पद्यक्षाम्यत्योराच्यादन्यपि येवां से चम्पाययः। एवं दवद्याययः सङ्गपाययः प्रधापायः, पतदेवव्यावस्य यद्यायीगं नीचपीतरह्मचापयावस्य स्वव्यापयायस्य प्राप्तस्य प्रधापायः, पतदेवव्यावस्य यद्यायाः नीचपीतरह्मचापयावस्य स्वव्यापयायस्य प्राप्तस्य प्रधापायः
प्रदेकचित्रतया तत्यराययः वत्तन्ति इति रचीपगाः, ग्राप्तान् स्वामिनद्वारिकः वचा ग्राप्ताः
प्रवेश्यां पासिः, सत्येवां से गुप्तपात्रिका स्वयः सुक्ताः सिक्यस्यपितत्याः चनितः स्वावत्यः।
विज्यतस्य सिक्यस्यम्याद्वविष्ठतिन सन्तु वे किच्छराः किन्तु तिप्रमान्यस्यिपासिपस्यक्षासम्वर्थाः।

षद् निर्मेश प्रधान विष्0 पहसस्तवैद्योगावस्य गृहवाहद् थायुधनद् प्रदस्तवेषायुधने वहनादिकपण्य स्वत्मारमालादिक विष्ठामिनमाणायादिमध्य हेण्डवस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यावमानद् वस्त्रविद्यावमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायमानद्व वस्त्रविद्यायमानद् वस्त्रविद्यायम् विद्यायमानद् विद्यायम् विद्यायम् विद्यायमानद् वस्त्रविद्यायम् विद्यायम् विद्यायम्यम्यम्यम्यम्यम् विद्यायम् विद्या

चत्तारि पानि उवमातिहिर्दे परणता सरियाभस्यगंभतेदैवस्य सामा णिय परिसोववणगार्था देवार्ण केवतिय कान विर्ध परणत्ता गोयमा चत्तारिं पनितोवमातिष्ठिर्दे पराणता मिडिटए महज्तीए मधीयसे महासीक्खे महाणुभागे सूरियाभेदेवे चहोणमंते सुरियाभेदेवे महि हीए जाव मदाण् भावेंगे मुख्यिभेगां भते देवेंगांमा दिव्या देवही सादिव्या देवही सादिवो देवजुई दिव्यदेवाण् भागे किण्णान हे किएणापत्ते किएणा प्रभिष्ठमणागते पुव्यभव्येकी पासि किणाम एवा किवारत्रेगपावा कथरंसिवा गामसिवा स्नाव संगिणवेससिवा किवादव्या किंवासूव्या किवा समापरित्ता कस्स वातनाक्वस्स वा समग्रस्य वा माचगस्य वा चतिए एगमवि चायरिय सुवंयग्रमोच्चा णिस्सम्म नेण मूरियाभेण देवेण सा दिव्वा देवढी जाव देवाण् भागेनहें पत्ते सभिमणागते गोयमातिसमण्यों भगव मदावीरे भगव गोयमा पामेत्तेता एवं वयासी एव खुन् गोयमा तेख कालेण तेण समरुण प्रदेव ज बुद्दीवेदीवे भारदेवासे केकयही गाम बगवत्तेहोत्या रिहित्यिमिय मिमही तत्यम कीयही जगवए

नाचदानी केवचानि जीवारपरिपामनती विनीसत्वेन च तथा भूतावृध तिस्ठिन्त तस छल किक्कर भूता ववित । "तएवि चछवि सामावियसावस्मीवि" इत्यादि सुगमं यावत् "दिव्यावं भीगभीगावः भुञ्जमाविविवरणः "दिव्यावं भीगभीगावः भुञ्जमाविविवरणः "दिव्यावं भीगभीगावः भुञ्जमाविविवरणः "दिव्यावं भीगभीगावः भुञ्जमाविविवरणः "दिव्यावं भूरियामस्सर्थमन्ति देवस्य केवद्रवादानां करावानामितिगृ।म स्तिसन् नगर मूर्यामनीचार पव्योपमन्तवादः स्थिति कडी मूर्याभनी विध्वन देवना क्षत्रवाद स्थातं कडी स्वावत्वविक्षेत्र वेशीतम स्थार पव्योपमन्तवि रिवित कडी महाच्यविपरिवारक्षये स्वावत्वविक्षेत्र केवीत्वाम स्थार पव्योपमन्तवि स्थातं कडी स्वावस्वविक्षेत्र स्थान स्थानं स्यानं स्थानं स्

सथिवया गाम गगरी होत्या रिहित्यिमिय सिमहात्या जाव पिंड हवा तीसेण सेयविया तेणयरीए विह्या उत्तरपुरित्यमे दिमीमाए एत्थण मिगवगोप्पाम उन्मागोहोत्या रम्मे गांदगवणप्पगासे सब्बो जय पुष्फफनसिम्हे सुहमुरीम सीयनाए हायाए सब्बतो नैव समगुवर्हे पासादीए बाव पिंडस्वे तत्यण सेयवियाए खयरीए

(सिवे)ति म विद्यति गरीयस्मिन् तत् नगरं तस्मिन् निगमं प्रभूततरविश्वगीवासः। राषा-धिष्ठान नगर 'राजधानी पांशुपाकारनियदम्बेट' सुदशक प्राकारवेरिटतं बंबटं सर्वेनव्यूत हुवी यान्तर्गामान्तररद्रित मण्डपम् । "पहत्रमिवेन्ति" प्रत्तनं ससायविनिर्गमं प्रविद्य सक्रवः । पत्तर्ग मकटैंग स्य घाटिकीनीमिध्वच नीभिरवतुयद्वस्यं पत्तन तत् प्रचच्यते । द्वीमसुख जसनित सं प्रवेश पहनमित्यर्थ । पाकारी विरुपयाकारादि पामुमातापसावस्थीपस्थित पान्यविश्वेष । संस्वन्धी यात्रासमागतप्रभूतजननिवेश'। सन्निवेश स्तवाविषपाकृतस्रीकनिवास किंशस वित्यादि दत्ता पामनादिमुक्ता चन्तमान्तादिकृत्वान्तवश्च भन्येनादिसमाचर्यं प्रत्यवेचा ममा र्जनादि । "क्रियद यह अववएदीत्या"क्रेक्यानामर्वं यहाँमृत्वं पार्यत्वेनिति गम्बते । स वि पूर्वीज्ञानपर । सेवसमर्ह भार्यमर्ह न्यानार्यमार्थेव वेद प्रयोजनभारवह मित्युक्त जनपर वासीत् (मेळी उद्यक्तसमित्रे रेसेबंदरावयप्पगास) इत्यादि सर्वतु भाविभिः पुष्के प्रसीरसम्हमतप्रस्व रमधीयं नन्दनवमप्रकामं नन्दनवन प्रठिमं शुमसुर्रामधीतस्तयां हाथया सर्वेतः समनुबद्ध (पासाइ) तपकरी स्थलं तपसुभव्यानादिकसमाचरीविष्ठनम् सयाद्यपसाधमानद्रगुवदकरीपूर्वतेषुननः समब तपस्तीनद सक्तवायनद दयसपंदवसकदद्रतेमाद्रयतिहनद् समीपद् एकद्रपृत्वि धर्मसंबंधीड चार्यसुवचनसिकात सामसी कियंत्रचवधारा खेळात सूर्यासत्ते देवते तेक प्रधान देवनीका दिवनी युति देवनक प्रमुभागसामर्थपयञ्चाधपाम् प्रभिसमनागतप्रस्तप्रार्थययः प्रवेभगवंतकप्रवे क्षेगीतमण्डवुषांमक्रयकरी यमस्य भगवंत महावीरनद्रः भगवंत गीतसप्रति धामंत्रयकरी एमनीस तास्था पसुनाप्रकारक निरमंत्र केगीतमक्तिराज तीयक्कासक्षयक्षणारानक्षक्रकस्मानि एकइसमईवसरेव सेयक एकइ लेबूडीपनामरंडीपलिडां भरतकेंडडं केंद्रयाईनाम इतकबड देस धार्यदस्तर पार्व पनाथकदमस्यैकवन पासुद्कतुक्त स्तिमाट द्रवेबार्या देश महनादिवनी कविसन्ति तुक्दीक्ष्यक्रिमितरवचक्रपरचक्रकृतभग्यरिक्त्रहैयमुक्कदः धनवेतदेसक्रम सदा विक्यार्त देसमारी यविया नाम नगरी हूंती व्यक्तिमबनादिकमीमयरहितधनभैतातिहरूगरीकृदः नगरीनहृषयकस्थलु करिवनयोष्ट्रवायाय्यकदः तैष सैयवियानकः तिनग्रीनकः बाष्ट्रि एत्तर पूर्वदिमभागे इंगानकुषे दृद्धी मृगवननामे खदीन दूराख रायुक्कद मैठसेनीधनेदनवन मरिपृक्षे छेचातुसंशिव पृत्रक्रास् करी प्यक्र मुखद्यमुगंव सीच कायांचेकरी सवसंद निश्च ये युक्तकर चित्तनक प्रमानकर दक्क

पएसी णामरायाहोत्या मह्या हिमवत् नाव विहरति, धर्धाम्मए धर्माप्ट्वे श्रधम्माक्ताई धर्धम्माणूए धर्ममपनोत्र धर्ममपन कमणे धरम्मसीन समुदारे धर्ममेण चेव विति कप्पेमाणे हणिक न्दिमिन्दापवत्तए तावृकोपचहे रोहे खोहे नोहितपाणी साह स्सीए एक्कचण वंचणमायाणियहिकृहकवहसपटम पहम वहुने

इत्यादि पदचतुम्टयं पूर्ववत्, (मुझ्या ड्रिमवन्त्रे) त्यादि राजवर्णन प्राग्वत् (पर्धासमण) इति धर्मेश चरति धार्मिकी न धार्मिक पर्धार्मिक तम सामान्यतीव्यधान्मिकस्यादत पाह। पर्धार्मेच्टीः तिभयेनाधर्मवान् पतप्वाधर्मे बच्चातिर्यस्याः सा पधारमे ख्याति .(पधममानुष) पति, पवसीमनुगच्छति प्रवर्मानुगतः, तथा पवर्ममेव प्रखोकति परिभावयतीत्वेवशीको प्रवर्भप्रकीकी। (पाधानमपानए) इति पाधार्ममाकर्षेण सनयति छत्पादयति खोकानामुणीत्य धर्ममाननः। पाधमेशील ससुदाचारी न धर्मात् किमपि भवति तस्यैवाभावादित्येव मधर्मेथैव वृत्ति सर्वेजन्युनी यापनी कल्पयन (इचेकिन्दिभिन्दापवत्तप) अदिकिन्दिभिन्दि इत्येवं प्रवर्त्तको सतएव सोहितपासिर्भार यित्वा स्मतावय्यप्रचासनात् चतएव पापः पापकमिकारित्वाच्च द्वः तीव्रकीपावेशात् रौद्धे निरवृश कर्माकारित्वात् साहसिक परसीकभयाभावात्। (उक्कञ्चणवञ्चणमायाणियहिक्हकवहसास् संग्रहण बहुती) इति छड कञ्चनसुक्त चर्न दीनगुणस्य गुणीत्कर्षप्रतिपादन वञ्चन प्रतार ह मायापर वज्वनबुक्ति । निकृति वैकवृत्त्यागसगर्त्ताकानामिवावस्थानमः। वटमनिकेषां स्गा दीनां गुचलायं नानाविधमयोगकरणं कपटं नैपय्यभागाविपर्ययकरणमः। एभिरुक्तरुचनादिभिः सद्दातिमयेनय' सम्प्रयोगी योगस्तेन बहुस'। भयवा साति सम्प्रयोगीनामय'सातिमयेन दृत्येष कस्तुरिकादिना चपरस्य द्रव्यस्य सम्मयीगः। छक्तञ्च। "सूननृतामानुर्यंकृता हो हो इसाइ जीगी दल जानुदिय परवदलीसु । दीसगुवावययी सुय परविसंवाययां कुषद्र पति तरसापयीसे वकुन्नः । पपरे व्यास्यानयन्ति सक्कञ्चनं नाम उक्कीचानि वृतिर्वेश्चनप्रकादन कमस्रातिरविस्तरम्

वनवयाकजण्यापतिपरिसरयक्षिवद्य मन् द्रवितिष्टां सिर्यावया नगरीनद्रविषद् प्रदेशी नामः राजा प्रत मोटवहद हिमवंपवतनीपरि राजवयंकसर्वेकष्टिव देसनद्रपात्रचयक्वविवरेते हे राजाके पुंदिपयमद करीविपरेते प्रवर्म्भवापतिष्ठ बहद्दर्श्वसमेके ध्रथमंद्र करीविक नैविधै नेष्ट्रमा स्यातिप्रसिद्धि प्रथमपूर्विषठ प्रवर्मां वापानीं निविद्य स्थानामावहद्द प्रधमेद करीर जद्द हद्दर्शवापयभ्रमेपन्नावयधर्मेनु नगादकहद्द प्रधमेदयशीलावीरहद्विद्योत् प्रथमद्वरी निर्द्यद्व पाजीविकार्यस्य करत्वष्ट्यकष्ट प्रागतीनदृष्ट्यद्व स्वर्गकरीकेट द्वामावकीविद्यस्य स्वर्गकरीकेट णिस्सीने विज्ञते णिगुणे णिम्मेणे णिपव्यवस्थाय योस्डोबनासे वहुण दुपय चलुप्पय भिया पस् पिक्स सिरसवण शताते नडाते उच्छेयंणाए प्रधममं केंज समृद्धिए गुडणं णोषान्मूहेंनि बोविवायं पलज्ज स्यस्स्यविणं ज्ञणवयस्स खोकममं करंता भरंता विति पम्ब विद्याणं परेसिस्सरणो मूरिय कता णामादेवी डोत्या सुकमास पाविषाया धारिणी वर्णणल पएसिएखा रणासिंड प्रमुरता इहे साव सद्दे विदर्शत तस्सणं परेसिस्सरणो जेहे पुत्ती सुरियं कंताए देवीते

एतसंप्रयोगवन्नयः । येषं तथैव निः धीषीलद्याव्यंपरिवासासावात् निन्नं तो विधादिवरवः सावात् निग्नं वावात्यादिग्रवा भावात् निर्मायांदः परस्त्रीपरिकृतादिसयांदाविष्ठीपित्वात् विधवाः स्थानपीवधीवासः प्रत्यास्थाना भावात् निर्मायांदः परस्त्रीपरिकृताः सावात् वर्षृत्रिवपद्यस्तृत्र्यवसृत्र्यस्तृत्र्यस्तृत्र्यस्तृत्र्यस्तृत्र्यस्त्र्यस्त्रयः समुप्तिवसरोतृपानाव्याताय विभावाय व्यवस्य ताकृत्रव स्वस्त्रत्यस्यति स्वतिवस्ति स्वात्रावस्यति स्वतिवस्ति व्यवस्त्रयः तेष्ठते व व्यवस्त्रयः त्राह्मस्यति स्वतिवस्ति व्यवस्त्रयः सम्यति स्वतिवस्ति व्यवस्त्रयः सम्यति वस्तिवस्ति वस्तिवस्ति स्वत्रयः सम्यति वस्तिवस्ति स्वत्रयः सम्यति वस्तिवस्ति स्वत्रयः सम्यति वस्तिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वत्रयः सम्यति तस्त्रवस्ति सम्यत्रवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वत्रयः स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वत्रयः स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वत्रयः स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वत्रयः स्वतिवस्ति स्वतिवस्तिवस्ति स्वत्रयः स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति स्वत्यस्ति स्वतिवस्ति स्वतिवस्ति

श्वेवच परनंद विप्ततार्वय परनदंवेवच मायाकरीगीपविवच मृगपासतेक्कवपटिदेशमानीपान टीपागस्थानद्दिश्व परनंदंवेवच परनंदंवेवच मायाकरीगीपविवच मृगपासतेक्कवपटिदेशमानीपान टीपागस्थानद्दिश्व प्रवास स्मान्य प्रवेचतेक्व स्व अवंधतेक्व स्व आपार समान्य प्रवेचतेक्व स्व अवंधतेक्व स्व अवंधतेक्व स्व अवंधतेक्व स्व अवंधते स्व अवंधते

भत्तए सूरियकते णामकुमारे होत्यासुकमान पाणिपाए जाव पिर्क सर्वे सेण सूरियकते कुमारे युवराया विहोत्या पएसिस्सरणणो रन्म चरहच वनच वाहणाच कोसच कोहागारच पुरच भतेचरंच नणवयच स्रयमेव पट्यूवेक्खमाणे २ विहरित तस्सण पदेसिस्सरणणो नेहें भाडवयसते चित्ते णामसारही होत्या भढे नाव वहुनणस्स भपरिभूए सामभेयदंड उवप्ययाणं भत्यसत्य भंहामद विशारए छप्पतियाए वेणस्याए कम्मिए पारिणामिद्राए चडिव्बहाए बुद्दीए

सुजाय सव्यामुन्दरक्षेवसिसीमाकारकन्तिपयदंस्य सुद्वे इति द्रष्टत्यं एतच्च देवीवर्णकायम् स्वयं पिरमावनीयम्। स च मुवकान्ती नाम कुमारी युवरावा पभूत्, प्रदेशिनी राज्ञी राज्यं राष्ट्रादिससुदायात्मक राष्ट्रं च जनपदं वनं च इस्त्यादिसैन्यं वाहनं च वेगसारादिकं कीर्य च मारहागार च धान्यगृष्टं पुर च नगर मन्तपुरं वावरीधन्वात्मानैव ससुत्येचमाणी निद्धपयन् समुप्रं चमाणी वा व्यापारयन् (चित्तं वामसारहीकीत्या चहे दक्ते) इत्यादि याद्य समृष्टी दीता । कान्तिमान् चिक्त यावपातीती यावत्वस्थात् "विचन्तमवण्यस्यवास्त्र वाद्यावाह्यक्षिता । कान्तिमान् चिक्त यावपातीती यावत्वस्थात् "विचन्तमवण्यस्यवास्त्र वाद्यावाह्यक्षित्र विद्यावाह्यम् वाद्यावाह्यक्षेत्र वृद्धसीदासगीमिहसगवेशकप्रमृते वृद्धस्य बङ्गायद्यवर्ष्य चित्रहृत्य पचरभक्तपाणे इति परि गृष्टः । पस्य व्याख्या राजवर्षकवत् परिभावनीया (वृद्धव्यस्य पपरिभूष्) राजमान्यरवात् सर्यं च जात्यक्षव्यात् (धामभेयदय्वण्याया च पत्यसत्वद्धान्तिमित्ति। सामभेयदय्वी पदानसंच्यानान्नीतीनामर्थवास्त्रस्यार्थीपायव्यत्पादनगृन्तस्य इत्ता विमारदः। चत्यक्तिक्षया विवयत्वन्यया विमारदः। चत्यक्तिक्षया विमायस्या विस्याक्तम्यया कृषिवावित्र्यादिकर्मस्य च ममावया परिणामित्रयापायीवयी विपाकक्षन्यया एवं

कुमार दूज सुक्रमासकर दायपगजेदना राज्यच्यार करीसदितकर उत्तमस्पकर तेव मूर्य कोत कुमार युवराजपण्य दूंतल प्रदेशीनु राजनल राज्यतिस्सांग रस्टतेदेस दायी बीदाविसरादिक सक टादिक ममनीयर धानवीतिसनायरतगर स्त्रीचादिक जनपददेस एतजानरपीतरज जीतल धक्क संभारकरनुष्कण विचरहरू तेवनर् प्रदेशीनर राजानर वहुभार्यसपीमितनर जारगी विक्र नामसारवीद्वतिकरहरू धनरपूषकर दिन्ते दीपनुंहंग्विन्तिविद्यातकरमसाद्वयद्वसमावस्थिति परामञ्जनजारसामनीवृद्धिमैत्रीजपजाबीजायरदंशतिदर्शरजायर माद्यमांकिसेदद्वयाद्वत्रसाद्वयस्थ देर्गनर द्वयसर करीवण परवात्यादनसद्वयसम्बद्धस्थात्वाद्वर्थातिस्वात्वतिवादका क्षपण्य णिस्सीने जिन्नते णिगुणे णिम्मेणे णिपन्नस्ताय पोस्होतवासे वहुण दुपय नच्य्यय भिया पम् पिन्स सिरासव वाताते वहाते उच्छेयणाए समम्म केन समुद्दिए गुहणं योषन्भूहें सि बोतिवार्च पचनद सयस्यविणं जयवयस्स योकम्मं करंता भरंता विति पन्न तेह तस्सणं पदेसिस्सरणो मूर्रियं कंता यामादेवी होत्या सुक्रमान पायिपाया धारिणी वयणच पएसिएका रणासहिं सनुरता हुई जाव सबे विहर्गत तस्सणं पदेसिस्सरणणो जेहे पुत्ते सुरियं कंताए देवीते

पतसंप्रयोगवज्ञ्ञ । येवं तसेव नियोशिकद्वाचर्यपरिवामाभावात् निवाँ विदेशवादिवरवि मावात् निर्यं च चान्त्यंदिग्या मावात् निर्मायांद परस्तीपरिकारादिम्यादाविक्वोपितात् निव्यव्य स्वानपीवधीवासः प्रत्यास्थाना परिचामपर्यदिवसोप्रवासपरिचामा भावात् वक्ष्तिहिपदक्षमुम्ब प्रमुपचिसरीमृपानाच्याताय विनामाय स्वव्याय ताकृताय उत्तरादानायनिर्मुवामावीकरवावावर्मक्पः केतुरितः गृक्विभेवद्य समुस्थितः । न स गृक्ष्या पिकादीनामागच्यतामस्यतिस्वति व्यामिस्व मूर्वं तिस्वति नच विनयं प्रायुक्तेनापि समववाद्याविष्ठकावामस्युत्तिस्वतिस्व विवाध माविष्ठम् मूर्वं स्वरूपापि चाम्मीयस्यापि लनपदस्यापिन सन्वत्वरमर्श्वति प्रवस्त दिस्सवपपिससम्रीवन्या वामः देवीक्षाता । सुकुमान् पाविषाया)श्वतादि देवीवर्वनं पाग्वत् प्रदेविना राजा सार्वमृत्रवा चविरक्षा कविस्वविप्रयक्षरविपि विरागाभावात् कुमारदर्यनं (सुकुमान्न पाविष्ठामा वामान्यप्रविप्रव

सेवस परनम् विम्तार्वत परनम्वंचवत मायाकरीगीपवितत्त मृंगपास्त्रेक्कपरतिदेसमावीपाव रीपागच्यानम्भेतरवत्तप्तत्त परनम्बंचवत मायाकरीगीपवितत्त मृंगपास्त्रेक्कपरतिदेसमावीपाव रीपागच्यानम्भेतरवत्तप्तत्त प्रमापति विद्यापारप्तनः पापंत्रतिमायांदारप्तत नृकारसामावप्यव्याव स्मन्यपीयधतिकः व्यवस्यकरीरिष्ठत स्वां मनुष्यादिक प्रभादिक मृगादि तिर्धे व स्वर्ष्ट स्टिर तुलादिक पत्रसानम्भवतुन्तिमार्ग् भ्यतिसावदीम्बोदव्य स्वर्धद्वन्तिम्बंबित्व पत्रसानम् पर्यस्पापकप्यूपकेतुगुकर्मसरवत्त स्वरुक्तमान्त्रस्य प्रवि पान्यम्बद्धम्बद्धम् प्रमापति प्रमूपम् पीतानापवि देसनस्यति मृश्यत्ममं स्वर्ता मामम्बद्धम् स्वर्तिम्बद्धम् स्वर्तिमानम्भवति स्वरुक्तमम्बद्धम् स्वर्तिम्बद्धम् स्वर्तिम्बद्धम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तमान्यस्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तमान्यस्य स्वरुक्तम् स्वरुक्तम् स्वरुक्तमान्यस्य स्वर्वानम् स्वरुक्तमान्यस्य स्वर्वानम् स्वरुक्तमान्यस्य स्वर्वानम् स्वरुक्तमान्यस्य स्वर्वानम् स्वर्वानम् स्वर्वानम् स्वर्वानमान्यस्य स्वर्वानम् हा जाव पहिस्वा तीसेण सावत्यिए णगरीए विद्या ात्यमें दिसीभाए कोहाए णामचेदए होत्या पोराण जावसुरम्में पासादीए दिसिणिज्में तत्यण सावत्यी ते णयरीए पएसिस्सरणो धतेवासी जियसतु णामराया होत्या मह्या हिमवत जाव विद्रर्द्द तएणां पदेसीराया चणणया क्याद महत्य महन्य महर्ग्द विज्ञत्या रिष्ट पाहुड सक्ताचेद चित्त सारिष्ट सद्दावेद र एव वयासी गच्छणां तुम्ह चित्तासावत्यि गगरि जियसतु सरणणो दममहत्य आव पाहुड छवणेहि जाद तत्यराय क्ल्माणिय रायणिगुत्तेय गायववद्यारेयताद जियमवूणासिह स्यमेवपत्वूवेक्यमणो र विद्र गति तिक्कहू विस्कात्ते तएणांसे चित्ते सार्द्यीपएसि णारणणा एवतुत्ते समाणे पहतुहजाव पिंस्मुणित्ता त महत्य जावपाहुड गिगद्द पपसिस्सरणणा पतियाज पाहिणिक्यमद्द पहिणिक्य

तियारे )प्रति वितीर्यो राज्ञानुजाती विचारी स्वकामी यस्य विज्वसनीयत्वात् सवितीयविचारः सर्वे कार्यादिस्वित प्रकृतं किं यञ्चना राज्यधुरारिवन्तकरः चापि राज्यनिविष्कर वाष्ट्रयम्न (वर्षासस्य के स्तिवासी)ति समीपे वसतीरवे गीको स्तिवासी मिष्य, स्तिवासीय सम्यमाज्ञाविष्ठायी इति नाम देस इत्त खाइवंतमयन इंकरी मयर्ग सनवित विष्ठां कुषाका देस प्रविवास सावया नाम नगरी इती सीटा पावस्य इति स्वयंद्रित सनवित भयर्ग नाम नगरी इती सीटा पावस्य इति स्वयंद्रित सनवित भयर्ग नाम नगरी वृत्त सीटा पावस्य इति स्वयंद्रित सनवित भयर्ग नाम नगरीन इत्त इति इति सीवाय इति क्षावर्य मानि कीर्य नामसेत्यय स्वयं स्वत स्वयं कृति प्रविवास स्वयं मानि कीर्य नामसेत्यय स्वयं सिवाय इति इति सावया इति सीवाय इति सीवाय इति सीवाय स्वयं सिवाय मानि सीटा स्वयं सिवाय सिवाय स्वयं सिवाय सिवाय स्वयं सिवाय स

राजपश्रेष्टी ।

उदवेते पएसिस्सरण्यो वहुसुकज्मेसु कारणस्य कुहंवेसुव मंतेषुव गुज्मेसुय रहस्सेसुय वित्यएसुय ववहारेसुषा पुत्यण्विम् प्रविष्ठ विज्मे मेठीपंमाणे पहारे पाज्वव्यो क्वव्यूमूए सत्वहाब स्व्यमूमि यासु कह्मपत्वए विदिग्ण वियारे रज्मसुर चित्तएवा विह्यत्या तेषं कालेणं तेणं समयेणं कुणाला पामजणवय होत्या रिह्नित्यमिब समिह्ने तत्व्ययं कुणालाए ज्यावए सावत्थी जाम क्यारी होत्वा रिह्न

स्थया चतुर्विषया युद्ध्या प्रमेत प्रदेशिनो राष्ट्रा वष्टुत्र कार्येषु कर्ता व्ययु कर्ता विवास कर्ता विवास कर्ता विवास कर्ता व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था कर्ता विवास कर्ता विवा

हा जाव पहिस्ता तीसेण सावत्थिए णगरीए विद्या ात्यमें दिसीभाए कोट्टाए णामचेद्रए दोत्या पोराणे जावसुरमें पासादीए दरिसणिज्में तत्था सावत्थी ते णयरीए पएसिस्सरणो भतेवासी जियसतु णामराया दोत्था मह्या दिमवत जाव विदर्ष तएणां पदेसीराया भगणया कयाद महत्य महत्य महर्म हरिड विचनराया रिइ पाइड सज्भाचेद्र चित्त सार्यह सद्दावेद २ एव वयासी गच्छणां तुम्ह चित्तासावत्थि णगरि जियसतु सरणणो दममहत्य जाव पाइड उवणेषि जाद तत्थराय कन्माणिय रायणिगृत्तेय रायववदारेयताद जियग्रमूणासि सयमेवपत्व्वेवस्त्रमाणे २ विद् राति तिक्कदू विसन्भत्ते तएणासे चित्ते सारहीपएसि णारणणा एवंतृत्ते समाणे दहतुहजाव पिडसृणित्ता त महत्य जावपाहुड गिरहद परिस्सरणणा भतियाच पाडिणिक्खमद पिडिणिक्ख

चववेते पएसिस्सरण्यो बहुसुकन्मेसु कारणस्य कुहंबेसुव संतेसुव गुन्मेसुय रहस्सेसुय थित्यएसुय ववहारेसुचा पुत्यक्ति पहिपृष जिन्मे मेठीएंमाणे पदारे पानव्यो क्रव्यवूमूए सव्यक्षात्र सव्यमूमि यासु बहुपत्वए विदिग्ण वियारे रन्मसुर चित्रपवा विद्योत्या तेसं कानेणं तेणं समयेणं कुणाना यामवणवय होत्या रिहित्यमिव समिषे तत्थ्यं कुणानाए जयवए सावत्यी साम स्वयरी होत्या रिहि

कार्या बर्जियम बुध्या छयेत प्रदेशिनी श्रामं बहुयु कार्येषु कत्ते व्येषु कार्येषु कत्त स्वीपावेह कृषु तेस्त्वीयपरकीयेषु विवयम्सेषु मन्त्रेषु राज्यादिचिन्ताक्ष्येषु गृष्ठोषु विवयम्सेषु मन्त्रेषु राज्यादिचिन्ताक्ष्येषु गृष्ठोषु विवयम्सेषु मन्त्रेषु राज्यादिचिन्ताक्ष्येषु गृष्ठोषु विवयम्सेषु मन्त्रिये प्राप्त मन्त्रेया प्रवश्यकरचीया कर्त्तं विविधासिक्ष व्यवद्यस्य प्राप्त मन्त्रियान्त्र विविधासिक्ष विविधासिक्ष प्राप्त स्वयस्य निवसिता गीर्थाक्र वान्त्र वान्त्र वान्त्र स्वयस्य निवसिता गीर्थाक्र वान्त्र वान्त्र यसि तह्यसायन्त्र सक्ष्य मन्त्र विविधासिक्ष मन्त्र विविधासिक्ष सित्र विविधासिक्ष सित्र विविधासिक्ष मन्त्र विविधासिक्ष सित्र विविधासिक्ष प्रयाप्त स्वयस्य प्रयाप्त प्रमुचनिक्ष स्वयस्य प्रयाप्त स्वयस्य प्रयाप्त स्वयस्य प्रयाप्त स्वयस्य स्वयस्यस्य स्वयस्य स्वयस

तिवादातिवृद्धि विनयकरतायुवादिकपासक मुक्ति धार्माक्षतिक्रेनयकी काविवाद्धिक धार्माण कुळि स्वप्रवृद्धिक प्रवृद्धिक स्वप्रवृद्धिक स्वप्यविक्य स्वप्यविक्य स्वप्यविक स्वप्यविक स्वप्यवृद्धिक स्वप्यविक्य स्वप्यविक्य स्वप्यविक्य स्वप्

मदत्य जावपाद्द गिगदर २ नेगीव चाउवट मासरह तेगीव उवा गत्कद २ चाउघटं पासरह दुरुहति बहुहि पुरुसुहि संगणह नाव गरियाच वहपहरपोडि सहंसपरिवृद्धे सक्कोरिन्द मन्नदामेणी क्रत्तेणी धरिकामाणीण महया भडचडगरपहकरचदपरिक्खित धयाती गिश्वातो गिरगच्छति सेयविया गर्गार मन्क्र मन्क्रीण गिरगच्छर्र मुदेशि वासीस पायरासएशि गार्विकहेशि सतरावासीसि वसमागी क्वेय प्रहुस्य जगवयस्य मञ्क्रमञ्क्रीग जेगोव कुरायाचा गाम जग वते नेगोव सावत्थी पगरी तेगोव उवागच्छिति तेगोव उवागच्छित्ता मावत्थीए गगरीए मन्भा मन्भोगं चगुपविसति नेगेव जियशतुस्स रगी गिर्ह नेणिव वारिरिया उवहाण माना तेणिव उवागच्छंति २ रइंद्रवेति र रहातो पच्चाहमति त महत्य जाव पाहुड गिगहेद नेणेव पत्भितरिया उवहाणमाना नेणेव निय मत्त्राया तेणेव चवागच्छति २ नियसत्तायं करयनपरिग्गदिय नाव कट्ट नएएां विजएणं बहुरवेष २ सा त महत्यं जाव पाषु ह उवलेसि ततेणं

ध्यतेऽभिभायायुष्य खेटकादिमहर्षेन प्रकृत्वादिगृहीतान्यायुष्यानि प्रहरणानि च येन स गृहीत तिहां लाह लहंनह चतुर्धं ट बोटबहिलस्वहृद्ध सबद पुरिस्तं सनहबद्ध गृहियाहृह पापृत्तिरं पहन्द्रपुर्वेसायि परवरमं चतुं कीरिटना फूचमालासहित हन्द्रं मस्तकह धारीवह सके मीटा प्रकारि सुमटनजिस्तारवंतसमृतंहनह बृदह बाहुवक्ष पीताना घरणकी नीकस्व स्थितिय नगरीनहं माहिंमाहिवहं नीकसे नीकसीनह सुसह ससह पहूरकगढ़ वास्तवह प्रविद्रतही विदि बासह बसतवर किव्यहनह देसनह माहि माहियह जिष्टां कुष्यासा नाम देस लिहां सावर्य नगरीह तिहां लाह तिहां महिन्ह सावयीनह नगरीनह माहि महि प्रवेशकरह लिहां जिस् सतुन् रायनु घर विहां बाहरसा बहसवानी समा तिहां साहलहंनह रायापहणायीनह रायाय

कत्तरह तेडसीट्यम बहुमून्य मेटबाड गुडह विडा मांडिया बहुमहानां समा जिहा जित्रस् राजा तिडा जाई जाईनही जितसम् राजामति बिड् डाठिकरी मीपजानुमस्तकह पायत्तं पांचल करी जयविजयमन्दर्शकरी वधावह वधायीनह तेडसीट्यर्थ बड्मून्य मेटबाड पागिंद पायाम् कर तिडारपारी तेड जितसम् राजाचित्तं नेडसारवीन्छ तेडसीड्यर्थ बड्मून्यमेटबाड शि मित्ता सेयंवियं थागरि मन्नम मन्नमिण जेसेव सएगेह तेसेव एका गच्छर तं महत्य जाव पासुदं ववेद कोस्डि विपुरिसे सहावेति १ सा एवंवयासी खिप्पामेव भोदेवाणुप्पिया सपत्त जावनान नंट पासरहं जुत्तामेवचवहवेद जाव पन्वपिण ततेणेते कोस्विय पुरिसा जित्तसा रिस्स एयमहविणएणं पिस्सुणेति २ सा पहतुहज्ञाव दियया खिप्पामेव स पत्य जाव जोहसन्मचान वह धासरहं जुत्तासे चवहवेति तमाणित्तयं पन्वपिप्पाति ततेणांसे चित्ते सारही कोहिवय पुरि सोण पाति एयमहंसोच्चा णिसम्म इहतुहज्ञाविष्ययहाए कथनिक कम्मेकयकोच्य मगन्नपायिक्कत्ते संपहतुहज्ञाविष्ययहाण कथनिय सरास्यपहृत्तेपियाही गैविनम्म विमनवर चिण्डपट्टे गिह्यान्य पहरहे

भावः । (सप्बह्ववद्यतिस्यक्वयः) इति क्षवचन्तसूत्राचे धर्मणी इस्यक्रमू सिक्षादिक्यस्वस्यातसम्बीतं वर्मिनं सन्तवः सरीयरोपचान् वहच्याद्यतरवन्धनैन वन्धनात् वर्मितम् कवचे वेत्र स सम्बद्ध वहच्याद्यतिस्य स्थानं च्याविष्ट्रेतः स्थानं विष्ट्रेतः स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्था

जीवा पात्रासीमसद्द सेव मदस्यं बद्दमुवर्भे ट्याप्रतिद विद प्रदेसा राजानी समीपवका मीववद मीकसीनद सियनिया नगरी मोवि मोविवद जिवांपातानु घर तिवां जाद तेव मववं बद्दमुवर्भे स्टबर्स व्यापातानु घर तिवां जाद तेव मववं बद्दमुवर्भे स्टबर्स वरमावियामद रेसेवक पुवधनद्रतेवावीर पम बीवर्स जात्रास्त ज सवी देवानुमिवाच वस्तवित व्यापादिवयनदिवर्ग्यतस्त्र विद्याराम् स्वापाद व्यापाद विद्यारामद स्वापाद स्वपाद स्वापाद स्वापाद स्वपाद स्वपा

जाइसप्राणे कुलस्पर्णे वनस्पर्णे द्वस्पर्णे विषयस्पर्णे काण सप्राणे दस्यास्पर्णे चरित्तस्पर्णे जनसास्पर्णे नाष्ट्रवस्पर्णे उद्य सीतेयसी वर्चसीजस्सी जियकोडे जियमाणे जियमाए जियनोभे जिय णिडे जितिदिए जियपरीस्डे जीविद्यास्मर्ग्णे भयविष्पमुक्के तवष्प दाणे गुणप्पद्याणे करणप्पदाणे चरितप्पदाणे गिरमद्यद्वाणे णित्यय

तृषश्चयुक्त इति प्रतिपत्तयः, पन्यथा भानृपितृषश्चसम्पन्नत्वं पुरुषमाश्वस्यापीति नास्यीत्वर्धः, किंद्रज्ञह्नो भवित एक्वपांभिषानार्थं चास्य विशेषणकत्तापीपादानं चिकीपितमिति पर्व कुलसम्पन्नीपि नवर कुलं पितृकपण्य वर्ष संइननविशेषसस्यः प्राणः। कपमनुपम भरीरसौन्दर्थं बिन यासीति प्रतीतानि नवरं साधव द्वत्यतीऽज्योपिष्ठत्वं भावती गौरवत्तवत्यागः। सन्त्या माने वा कायसयमः (उपंसी) तिउज्ञोमानसीऽव्य्यंभस्तदा न एजस्वी तेजः शरीरप्रमानदान् तेजस्वी वचनं सौभाग्याद्यपेतं यस्यास्ति स वचस्वी प्रयवा वचनतेजः भ्रमाव द्वत्यय स्तदान् वच स्वीय भ्रम्वीद्यातिमान् इत्य विभेषण्यस्य प्रयादित विशेषण्यस्यत्यं भरीतं नवर क्षीधादिजयसद्ययम्त्रक्षीधादिविष्म्भीकरण्यतिऽवसियः। तथा जीवितस्य धार्यस्य प्रभावाञ्चासम्बद्धयस्त्रस्यः । तथा जीवितस्य धार्यस्य प्रभावाञ्चासम्बद्धयस्त्रस्य । तथा स्त्रम्यपित्रक दत्ययः, तथा तपमा प्रधान चत्तमः भ्रेष स्तिज्ञापित्त्या तथी वा प्रधान यस्य स तथा प्रधानः। नवरं गुणाः सेयमगुणा एतिन च विभेषण्यस्यवेन तपः संयती पूर्वद्वाभिनवयीः कर्मणे निज्ञरानुपादान चेतु मीचसावने सस्त्रण्यास्यविद्याद्वाराद एक्वञ्च प्रवाच स्तर्वाद्वार स्वाचार्यः स्वाचारः स्वाचार्यः स्वाचारः स्वाचार्यः स्वाचार्यः स्वाचार्यः स्वाचार्यः स्वचयः स्वचायः स्वचायः स्वाचार्यः स्वाचार्यः स्वाचायः स्वच्यायः स्वचचार्यः स्वाचायः

मेनियमतुराया चित्तस्य मारिशिस्य त मश्रत्य नाव पाशुर परिवर चित्त सार्रिं सक्कारित सम्माखित पिडिसिक्स रावमग्रमो गाढं वास पावास दनयति ततेर्गासे चित्ते सारिष्ठ विसन्सित समाणो जियमत्तुस्सरपणे च तियाचपिडणिक्खमद जेपीव बाहरिया उवहायासाना चेपीव चारुषटे पासरहे तेपीव रुवागच्छा तेचेव उवागच्छित्ता चाउवंट पासर्ष दुव्हतिश सावत्यी वयरीए मन्ना मक्किणी र बेंगीव रायमगामोगाटे पावस है तेगीव स्वामकह र तुरते तेणिगियदद रहं ठवेति २ रहातो पच्चोदभतिग्हाए कथननि कम्मेकयकोउय मगन्नपायकित्ती मुख्यविसाइ मगनाइ बत्याइ पवर परिचरी भगमदम्बा भरणानिकय सरीरे जिमियभत्त्तरामण वियगं समार्गेपुव्यावरण्ड कानसमयंसि गवव्वेष्टि खाडएडिं छवति विकासायी अवगायकासायी अवनार्तिकासायी पृष्टी सहफरिस्स रमद्भवगथ पचिवचे माणुस्सए कामभोए पव्यणुमवंमाचे विचरित तेषां कानेषां तेषां समएषां पासाविन्त्रनमें केसी पाम कुमार समर्वे

युध्मण्डरणः। (किसीयाम कुमारसमयंजाण सम्यप्ये) प्रतादि। जातसम्यन्न प्रति जलममा
नश्सासदेश राजमागृष्रेण्याज वासन्यप्येश पावासंजतारण्डेश तिशारप्रश्नी तेश जिल मारसी
विसर्जेण वक्षण जितसम् ना रायना समीपयकी मीक्सण मीक्सीन्य जिल्ला वाश्रिरशीवत्रस्वामी
सभा विशे जतुर्धं योवविश्वित्त विशे जाण तिशे जश्मण चतुर्धं र प्रकारवर्ष वहणन्य चतिन्य
सामत्वी नगरीन्य मोश्विर्धं जिल्ला राजमाग्य राज्य पावास तिशे जाण सर्वेन्य श्रीवामित
गृष्य रववापयापीन्य रचयकी एत्यर स्नान्तीर्धुं धरनादेश्वापृत्ता कीसुन सीतृत्वमधीतिष्यः
दिमंगस्वरिष्ठ्वंदितेशस्य पायविष्युक्वविद्यात्वान्यप्यक्ष राजसमाप्यमेस्यायोग्यत्वमित्व
संगत्तीव्ययवर्जित वस्त प्रधान पश्चित्त्वप्यस्थारस्य मूलप्यश्चीपामर्यसेष्ट्रस्यो प्रकृतिस्म
संगत्तव्यस्य सीर्वेश्वं जिम्यपायी कर्माचनेतर पित्तव्यस्य पश्चित्रस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वाद्यान्यस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वाद्यान्यस्य स्वत्वस्य स्वत्यस्य स्वत्वस्य स्वत्यस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्यस्य स्वत्वस्यस्

जारसपपयो कुलसपपंगे वलसंपपयो कवसपपयो विणयसपपयो जाम सपपणे दसगासपपयो चरित्तसपपयो जनमासपपयो नामवसपपयो छयं भीतेयसी वनसीजससी जियकोहे जियमायो जियमाए जियनोमे जिय चिहे जितिदिए जियपरीसहे जीवियासमरयों भयविष्यमुक्के तवष्य हायो गुषापदायो करणप्यहायो चरितष्यहायो थिग्गहप्यहायो गित्थय

तृपचयुक्त इति प्रतिपत्तयः, चन्यया मातृपितृपष्ठसम्पन्तायं पुरुषमाक्रस्यापीति नास्यीत्वर्षः, किर्विद्क्ष्णो भवित उत्कर्षांभिधानायं चास्य विधेययकसापीपादानं चिकीर्षितमिति एवं कुससम्पन्तीप नवरं कुसं पितृकप्रच वसं संइननिविधेयससृत्यः प्राचः। इत्यमनुपम धरीरसीन्दर्थं विन यादीनि प्रतीतानि नवर साववं द्रन्यतीऽव्यीपधित्यं भावती गौरवत्तवात्याः। सञ्जा मनी वा कावसंयमः (छर्यसी) तिष्ठजीमानसोऽवन्द्रंभस्तदाः न उजस्वी तेजः धरीरप्रमानदान् तेजस्वी वची ववनं सीभाग्यायुपेतं यस्यास्ति स वचस्वी प्रयवा वचन्तिनः प्रमाव इत्यष्ठ स्तदान् वच स्वीय धर्वाद्वयातिमान् इतः च विधेयचचतुष्टयेय्यनुन्वारः पाकृतवात् जितक्षीय इत्यादिस् विधेयवस्तिकं प्रतीतं नवर क्षीधादिजयध्ययप्राप्तक्षीधादिविष्यवीकरवत्तीऽवसयः। तथा जीवितस्य धारवस्य पाधावाञ्चामरयाद्वयः स्वयः विधेयक्षात्रकः विस्तिकं चारवस्य पाधावाञ्चामरयाद्वयः विधेयक्षात्रकः सत्यर्थः, तथा तपसा प्रधान छत्तमः ग्रेष सुनिजनापेचया सपी वा प्रधानं यस्य सत्य प्रधानः। नवर गुषाः संयमगुषा एतेन च विधेयष्यद्येन तपः संयमौ पूर्ववद्यामनवयीः कर्मये निजरानुपादान चेतु मोधसाधमे सुमुच्यासुपादेयीपरिवनी सुवपाधान्य प्रपञ्चनार्थं सिवादः (कर्मप्रवादे निवरं प्रवादः स्वावः स्ववः स्ववः स्ववः स्वरं निवरं स्वरं स्वरं निवरं स्वरं निवरं स्वरं स्वरं निवरं स्वरं स्वरं निवरं स्वरं स्वरं निवरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं पर्वे स्वरं स्वरं पर्वे स्वरं स्वर

यसय स्नातिमातृपचतेयद्दवरीसंगन्नपूर्ण्डहर्जुमरपयद वास्तरस्याथादरीतिमाटद्दुमारयमयक्ष तेमाद्द्यीत्रावसूयदे वस्ति स्वातिस्व स्वातिस्य स्वातिस्व स्वातिस्य स्वातिस्य स्वातिस्य स्वातिस्य स्वातिस्य स्वातिस्य स्वात

२१४ रायपमेगी।

सेनियग्रवराया चित्तस्य मारिडिस्म त मङ्ख्य जाव पाइड पहिन्द चिच मार्गार्थं सक्कारेति सम्मार्गेति पहिसिन्**सर् रावसम्बर्गे** गार वाम पावासं दलयति ततेर्णसे चित्ते सार्राष्ट्र विस्रविकत समाणो जियसत्तस्मरणले च तियाउपहिणिक्यवमर् जेबेव बार्डरका स्वरागमाना सेगोव चार्चर पासरहे तेगोव स्वाग**स्ट तेने** स्वागिकित्ता चार्स्यं मासरह टस्हितर मावत्यी सवरीए सन्सं महामेर्ता २ जेवीव रायमगामोगार्ट पावमहे तेवीव स्वामक्कर २ तरते तेणिगिगहर रहं ठवेति २ रहातो पच्चोहमतिगहाए कवनि क्रम्मेक्यको उय मगन्त्रपायिकत्ते मृहप्यवेसार मगनार बत्यार पवर परिचते चगामचग्वा भरगानकिय सरीरे जिमियभत्तरागए वियगं समार्गेपुळावरण्ड कानसमयंसि गधळेडि गाडण्डि छडति विज्ञासायो उवगाइन्समायो उवनानिन्समायो दृह्री सहफरिस्स रसद्भवगंध पचिवहें साणुम्पए कामभोए पव्यगुभवंसाणे विदर्शत तेयां कालेगां तेयां समएगां पासाविच्चिन्से केसी गाम कमार समने

चारसप्पणे कुनसप्पणे वनसप्पणे रूवसप्पणे विणयसप्पणे जाय सप्पणे दसणसप्पणे चरित्तसप्पणे नन्भासंपणे नामवसप्पणे उय सीतेयसी वचसीजससी जियकोरे जियमाणे चियमाए जियनोभे जिय णिडे जितिदिए जियपरीसहे जीवियाससर्पणे भयविष्णमुक्के तवष्प हाणे गुणापदाणे करणप्पदाणे चरितप्पदाणे पिग्गदप्पदाणे णित्यय

तपचयक्क इति प्रतिपत्तयः, चन्यवा मातृपितृपचसम्पन्नत्वं पुरुषमात्रस्यापीति नास्यीत्वर्धः,

कश्चिद्रहो भवति एरकपांभिषानाव चास्य विशेषणकत्तापीपादान चिकीर्यितमिति एवं कृत्तसम्प न्तीपि नवरं कुलं पितुकपच वसं संदननविशेषससुत्व प्राचा। कपमनुपम शरीरसीन्दर्थ जिन भारीनि पतीतानि नवर सावव इत्यतीऽस्पीपधिर्तं भावती गौरवस्तवात्यागः। सञ्जा मनी वा कायसंयम (छयंसी) तिचजीमानसीऽवष्टंभस्तदा न एजस्वी तेज गरीरप्रमानदान् तिजस्वी बची बचन सीभाग्याद्यपेतं यस्यास्ति स वचस्वी चववा वचस्तेज प्रभाव इत्यय स्तदान वच स्तीय शस्त्रीस्यातिमान् १४ च विधेयबचतुष्टयेय्यनुस्तारः प्राकृतत्वात्, जिसक्रीय शत्यादित विशेषकसप्तकं प्रतीतं नवर क्षीभाटिलयण्डयपाप्तक्रीमादिविकशीकरकतीऽवसेयः। जीवितस्य धार्यस्य चामावाञ्हामर्याद्वयन्तास्यां विमसुक्ती जीवितामामरयभयविमसुक्तः। तदमयोपेकक इत्यर्थ, तथा तपसा प्रधान एत्तमा शेष मुनिजनापेचया तपी वा प्रधान यस्य म तप प्रधान । नवर गुवा संयमगुवा एतेन च विशेषवदयेन तप संयमी पूर्ववद्वाभिनवयी कमाबै निजरानुपादान हेतु भोजसाधने सुसुधवासुपादेवीपदिशानी गुवापाधान्य प्रपण्यनाईभेवाङ (करबणकार्व) इति याव(न्वरितणकार्व) इति करचं पिगडविशुक्रमदि अक्रव्य पिगढ धनासार श्रमंब ज्ञातिमातृपचतेबङ्करीसंपन्नपृरस्क्रद्रकुमरपबङ्ग वासतपस्याचादरीतेमाटङ्कुमार्थमयक्त तेमाइपीठावसूधको वसतेसिक्नधीपमछत्रयदसहित सीँदर्यपणछतेयदसहित विनयसहित आ नद्र करीपूरच सम्पत्कद्रकरीपूरच पाठप्रवचनमाताकपचारिवतेषद्रसंदित पकार्ययकीकामरव तैबद्रसहितकद्र साधवतेद्रव्ययाचन्यस्पर्धभावयकीगार्वज्ञयत्यागतेषस्हित मनसद्वटतद्रमानके तेजमरीरनीप्रभातियदस्वित सीमाग्यादिकसुवीपितवचनदसद्वित यसच्यंया तियदक्रीधचीत्य इदक्षीधर्न् पसदेयादवनमधी भागमानृजात्युहद्दः मायारीपरपवनजेसद्दजीतीहद्दः तृष्टाजीत्युहद्द निंद्राजीतीकद् पांचरंदंद्रियजीत्याकद् बावीसपरीसक्जीत्याकद् जीवितव्यनाभाष्या मर्यन्मय तिक्रयकामुकाची सपप्रधानजेकना प्रधवातक्रेकरीप्रधानस्य सम्बद्धप्रमस्य सम्बद्धप्रधानकन्तु संयमगुष्यक्रे करीमधानकद् पिडविग्द्रमदितिबद्दकरीप्रधान दसविधियसब्दस्स चनाचारप्रवतिनुनिधेधतचन् निषय सद्याविधयप्नुटानिविषयथवस्यकर्यी मायानिगृष्यमानिनगृष्य क्रियानद्रविषद्रदश्चपम् क्रीध

प्यदाणी चन्नस्वय्यदाणी सहव्वय्यदाणी सलाववय्यदाची ब्रांतियदाची सुनिय्यदाणी सलाववय्यदाची ब्रांतियदाची व्यव्यदाणी विन्नसम्पद्धाणी सलायदाणी ब्रांगियव्यदाणी सावय्यदाणी सोवय्यदाणी सावय्यदाणी सावय्यदाणी सलाव्यदाणी स

षाणे दंसपाध्यक्षाणे चत्तारित्तप्यक्षाणे वत्तहसपुब्बी वत्यवाबोबनएवंष हि षणगारमएषि सिंह सपिरवुटे पुन्ताणुपुन्ति चरमाबे मामानुनामें दुइस्क्रमाणे सुष सुष्टेणं विदरमाणे केणेव सावत्यीनागरी केणेव बोह ते चेदए तेगोव चवागच्छद्दश्यावत्यीए गागरी बहिया कोहए विंतए

भदापिहरूव चरगद चिरगपिहत्ता संजमेशं तवसा भप्पागं भावेमार्वे

प्रवृत्त निर्वयनं निरुवयं तत्वामां निर्णय । बिद्वितानुष्टानिष्वयासभयुपमभा वा आर्धनं क्रका मृद्दीस्तान् क्रिया सुद्दिवानं धानित क्रीय निर्मृद्दितम् सृत्तिमनीगुप्तादिमास्क्रिनिर्धामनत्विका प्रधानविका विद्यास्ति विद्यास्ति स्वान्ति क्रिया स्वान्ति क्रिया स्वान्ति क्रिया प्रधानविक्षित्व विद्यास्ति स्वान्ति क्रिया प्रधानविक्ष्य विद्यास्ति स्वान्ति क्रिया स्वान्ति क्रिया निर्मानिष्ठि क्रियान्ति स्वान्ति क्रियान्ति स्वान्ति क्रियान्ति स्वान्ति क्रियान्ति स्वान्ति क्रियान्ति क्रियान्ति स्वान्ति स्वान्ति क्रियान्ति स्वान्ति स्वानि स्वान्ति स्वान्ति स्वानि स्वान्ति स्वान्ति स्वान्ति स्वानि स्वानि स्वान्ति स्वान्ति स्वानि स्वानि स्वान्ति स्वानि स्वान

निग क निर्माभिता विद्यामतयादि मंत्रकारचेगमिष्यादि वृमतिकुछचानुव्यानवेदतिषामिननेवते मातनय नियमतेष्मिग क कित्रचनीपदेस धौवतिद्वत्ययकानिकापतामात्रयकापायकगावक ज्ञान तैमतिसुप्रेचमकारक द्वारात्रकापायकगावक ज्ञान तैमतिसुप्रेचमकारक द्वारात्रकामा मित्रकानर सुत्रकानर प्रविकानक मन्त्रकानर प्रविकानक मन्त्रकानक प्रविकानक विकानक प्रविकानक प्रिप्त प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक विकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक प्रविकानक विकानक प्रविकानक विकानक विकानक प्रविकानक विकानक विकानक विकानक विकानक विकानक विकानक विकानक विकानक विकानक व

विषर्ति तएगां सावत्यीए गागरीए सिघाडगतिय चडक्क चच्चरचड मुद्र महापदेमु महया जगमहेदवा जगकजकनेदवा जावपरिसा प्रक्रमवासति ततेण तस्य चित्तसारिहस्स महाजयसद् च जयकन कर्नचसुर्योत्ता एसेता इमेयास्वे प्रव्मात्यए ज्ञाव समुष्पिक्मात्याकिण पन्भसावत्थीए ग्रंथरी इन्द्रमहेर्वा खंदमहेर्वा एवंस्वमहेर्वा मस दमचेद्रवा वैसमणमचेद्रवा गागमा हतिवा भृयम्समचेद्रवा जक्लमचे इवा यूभमन्देदवा चितियमन्तेदवा हर्व्यवमन्देदवा गिरिमन्देदवा दरिमन्दे

इत्यादिकं वार्च्यः (महया जणसहेद्रवा) इति महान् जनगब्दपरस्परासापादिक्य इकारी वाक्यान कारार्थ, वा ग्रज्य पदान्तरापेक्षया समुच्चयार्थ । जनव्युक्ती चनसमुदाय । "जणवी नेइता" इति वीसी चन्यक्रवर्षीव्यनि (जणकसकतीइता) कसकससप्वीपसम्यमान विभागः, "जबरुम्मीद्रवा" एनि सम्बन्धि "जबरुक्कलियादवा" सपुतरससुदायः, "जबस्पिणवाएदवा" सन्निपातीऽपरापरस्थानेस्थीजनानामिकसमीसनं "जावपरिसापश्चवासर," र्दात यावत् करणात "तहुलको परवमएकएतमाइक्सइ एवं भासेइ एवं परविदे एव सन् देवामुध्यिया पास विच्चिक्केकेसीयामं कुमारसमयेजाङ सम्पर्णे जावगामासुगामं ट्रुडक्समाणे रूड मागए रूड सम्पत्ते इक समीसढेसे इक्केसावत्वीए सबरी एकोइए नेक्स चक्काक्षवं स्मिणिकत्ता सन्जमेश तवसा चप्पाणं भावे माखे विषर् तं महत्वर्शं खल देवतहाद्भवाणं समयाच समगीयस्य विस वसवाए" इत्यादि पागुक्क समस्तपरिगृष्ठा (इन्दमष्टेश्वा) इत्यादि इन्द्रमष्टीत्सवा। इन्द्रा गक्का। स्कन्द कात्ति कीय रुद्रमतीत । मकुन्दी वसदैव मिवी देवताविभेष , वैश्ववणी यद्धराधनागी भवनपति विभेषः । यद्यीभूतरच व्यन्तरविभेषः स्तूपरचैत्यस्तूषः चैत्यं प्रतिमा वृद्धदरिगिरी

इ करी सपदकरी पीतानाचात्माप्रतिमावतायका वासतायका विकरहरू तेव सावत्धीनगरीनद नव् पंचितियोदाचाकारवृतिकर्णयन्वर चन्नवरण ध्यामाग<sup>8</sup>तुमेनापक सद्यीचारपथनास्वरीन मुष सचमाग् पद्मीतद्रविषद्र मीटस सीकर्नुसब्दस्यर्गुमाद्योमाद्रीमादिबोसावतुद्ययस सीकन्प्रगट सङ्ख्यानुं यावस्यव्यक् सीकमाहीमाहिकहर्दछक् अदीदेवानुप्रियाकेसीनामकुमारयमगर्दहांचाव्या **बद्**तीकर्नुनामगीवसांभक्तमकाष्यसंतकवादिवुवसाणनुसांभक्तवृत्तकनु**्व**वुद्रमकरीरनानादिककरीमनृत्य परिपदासेवाकरकतिकारपष्टीकं तिकनक चित्र सार्याने तेक्सोटचकीकनवसस्य सीकनकसम्माट मम्प्रति सामशीन देखीन पषवष पात्मानैविषे संकल्प एपनुष्यां नधी पाळ सावधान मगरीय र द्रमहोत्सव रायवा कार्त्ति कस्वामिनु महोत्सवारमञ्जमहोत्सवपदसवसीनेवं राखरमहीत्सव मक् द कृष्य वैश्वमयधनद भवनपती मूतव्यतर व्यंतरज्ञाति यूभातचेत्यस्तूप चैत्यपतिमा वृच गिरि पर्वत \*\*4

प्पडाणी मन्भवप्पडाणी महत्वप्पडाणी भनामवप्पडानी संनिष्यदानी मृत्तिप्पडाणी विन्मस्पडाणी मनप्पडाणी बमप्पडानी बेदप्पडानी क्वा प्पडाणी गियप्पडाणी सव्वप्पडाणी मोयप्पडाणी मोयप्पडाणी मोयप्पडाणी मोयप्पडाणी निर्माण काणी चन्द्रसमुख्यी निरम्पडाणी चन्द्रसमुख्यी निरमाणी निर्माण काणी मामानुनामं दुद्रन्भमाणी मुद्द मुद्देणां विद्रमाणी नेणीव सावत्यीणगरी नेजीव कोई विदेश तेणीव स्ववागन्कद्र सावत्यीए गगरी विद्या कोईए सिंगए स्वापिद्द स्वाप्याण माविमानी

निम क निकासिता विद्यापताच्यादि संक्षक्र संगमिष्यादि युमतिकृत्यसानुस्टानबेदतेषामिननेवते सातनय नियमतेषामा क कित्रसनीपदेस सौवतिद्रन्यस्थानिकीपतासात्यकापायसगाकद प्रान्न तैमतिसूर्यसम्बारक रूपतिस्तानक स्थादिसस्मतिसूर्यसम्बारक स्थादस्य स्यादस्य स्थादस्य स्यादस्य स्थादस्य स्थादस्

वयासी कियारेवागुप्पिया धन्म सावत्थीए णयरीए दरमहेदवा जावसागरमहेदवा जेगा दमें वहवे छग्गा णिग्गच्छित ततेगासे कचुद पुरिसे केसिस्स कुमार समणस्स पागमणगिष्य विणच्छित चित्त सारिष्ठ करवनपरिग्गिष्ठिय जाव वहावेत्ता एवंवयासी णोखजु देवाणुप्पिया धन्मसावत्थीए धन्गरीए दरमहेदवा जाव सागरमहे दवा जेगां दमें वहवे जाव वंदा वदए णिगच्छित एव खजु देवाणु प्पिया पासाविव्यक्षे केसी णाम कुमार समणं जातिसपपणे जाव दुहन्भकाणे दहमागते जाव विहरद्र तेणां धन्मसावत्थीए वहवे छग्गाजाव दन्मा दन्मपुत्ता धप्पेगद्या वदण वित्तयाए जाव महया वदा वदए णिगच्छित ततेणसे चित्ते सारही कचूद्र पुरिसस्स धंतिए एयमह सोच्चा णिसम्म इहतुह्जाविष्ट्यए को इव पुरिसे सहावेद १ एवंवयासी खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया चाउ घट धासरह जुत्तामेव छवह वेद जाव सत्यन्न जाव छवहवेति

पागाराच पद्यगारिय पद्धारसामी पठ्याबुद्धयाद्य ससिवसावयाद दुवासमिद्द्धिय हि धर्म पिवविक्रिस्सामी पप्पेगद्द्या जिब्बमित्तरागेथं पप्पेगद्द्या जीयमेयिन्त कहुएहाया क्षयविक्ष कर्माक्षयकी उपमध्याज्ञपादिक्षा सिरसा कप्ठे मानक्षण पाविक्ष मिबसुवय्याक्षियाक्षरहृष्ट्राया क्षयविक्ष स्थानक्षया स्थानक्ष्या सिरसा कप्ठे मानक्षण पाविक्ष मिबसुवय्याक्षियाच्या सरीरा पप्पे मद्द्या प्रयाद्या पप्पेगद्द्या प्रयाद्वा प्रयाद्वा प्रवाद्व प्रवाद्या प्रयाद्व प्रवाद प्

तोश्वगिकहृत्व जीवहृतार्थि एम ध्याचगुर्वसना समस्तवर्धमनूष्यनां वृ'दह बांध्यां जाहहृद्र धमुमा

२१८ रायपमंत्री। पूर्वा पाइगमपेदवा गादिमहेदवा मरसदेदवा मागरम**देदवा जवदमे** 

इवा चाहरामच्डवा गादमङ्खा मरमङ्खा मारम्मच्डवा क्या व्यवस्थ वहवे छरगा छरगपुत्ता भोगा राष्ट्रणा खित्तयाह इत्स्वामकारव काव इन्साहरूक पुत्ताग्रहाया कयवित्तकम्मा जहाववाहण तहेव चर्षा गद्या ह्याया ज्ञाव चर्णिग्रह्या पाठचार विहारेगा मह्यावंदा चंदएहिणिग्गच्छित एव मपेहेड २ कंतुह पुरिस महावंद २ णवं

चंदएडिणिग्गच्छति एव मपेडेड २ कंचुड पुरिस महावेश र एवं चवटनदीसरः सागराः प्रतीताः । (बद्धवे चगगाखग्गपुत्ता भीगा जावनिक्षद्रपुत्ता)दति चनुः चादि देवतास्यापिता इ.सुवंग्रजाः। सगुप्रतास्तपव कुमाराधवायापवे भीगाः चादि देवेनैबाबाबापिता हुव वंगजाता राजन्या भगनदयाय वंगजाः । यावत्करवात् खित्तवमादवा महाजीहामस्त्रहमस्तर पुत्तासेळद सेळ्द्र"दति परिगृदः। तत खर्विया सामान्यराजकुसीमाः। भटाभौयवन्तः,वीद्यासीर्मा विभिन्दतरामस्त्रकिनीनिकविकञ्च राजविभेषा स्तथा चेटकरानाय भूगति पाटादश्रमवराजानी नवमल्सकिनी नवनिष्ठकिन, धर्मय वश्ववे राईमरित्यादि राजानी माग्रहिस्सा ईप्रवरा गुबराह्य नस्तत्तवरा परितृष्टनरपतिमदत्तपडवन्धविभूषिता राजरवानीदाः, मागडविद्धाव्यस्य मादहरा थिया कट्मिका कतिपयकुटुम्बस्वामिनी बगलका। इस्या महाधनिना थेप्टिनः श्रीदेवता व्यासित सीवसपद्दविमूपितीक्तमास्माः सनायतयो भूपति निरुपितात्रच सुरस्मासे यनायकाः साव बाहाः साव नायका प्रभृति गुडवात् मन्त्रि मडामन्ति गयकदीशारिक पीठमदादिपरिगृडः। तक मन्त्रिकः पतीता, मशामन्त्रियी मन्त्रिमयङ्ख प्रधाना इतिसाधनीपकारिका इति बृद्धाः गश्चिका गश्चितज्ञा भारहागारिका इति वृहा द्योतिपिका इत्यपरे दीवारिका प्रतीहारा राजहारिका का पीठमही पीठ मर्देवतीति पीठमरां चास्याने चासन्नप्रत्यासन्नसेवकावयस्या इति भावा । "लावं चचरतस्तिम पीडे माबाउ दित यावत्करबात प्रयोगद्रया वन्दवदत्तियं प्रयोगद्रया पृयववत्तियं एवं सक्कारपत्तियम् सम्मायवत्तियं कीरु इस्सवत्तियं चसुचारः सुविस्सामीसयारं विस्सन्कियारं बरिस्यामी सुबहे भविता

महोत्सव दरीगृषा कृया नंदीनुष्णवतसीव समृद्रमहोत्सव विवेदारणे एष्टवया चादिनाधेषारक प्रवेदाय्यतिया त्रवमापुकतिच्य पुत्र चादिनाधेस्य विवादय राजवस्त्रकायात्र स्वत्य विवादय वि

तुरएतुरए यिगियइति रह ववेति रहाउ पच्चोस्प्रति ने येव कीसी
कुमारसमयो तेयोव उवागच्छप् २ केसिकुमारसमयां तिक्खूत्तो पाया
ष्टिया प्रयादिया करेष्ट्रवदित यामंसति २ यव्वासययोगाष्ट्रदूरेसु सूसमायो
यामसमायो भिमिनु हे पंजनिउ हे विणएण पन्भवासप् ततेयां
केसोकुमार समयो चित्तस्य सार्यद्वस्यतीसेयप्रति महानियाए महत्व
परिसाते चाउन्भाम धम्मक हे द तज्ञा सव्वातो पायोगियायाउवे
रमयां १ सव्वाउ मुसावायाउ वेरमयां सव्वाउ भदिरायायाउ वेर
मया सव्वाउ विदृश्याउ वेरमयां ततेयां सा मचित मद्मानियामप्
च्वपरिसा केसिकुमारस्स समयस्स भतिए धम्मंसो च्वा पहतुहन्नाविष्ठ

गस्यते कुर्वाचा । चम्बरतस्रमिन स्थाकाश्रतस्रमिन स्थोटयन्तपगदिसाए प्रति एकया दिशा पूर्वी त्तरसद्या एकाभिसुद्धा एकं भगवन्तं प्रति धिभसुद्धा एकाभिसुद्धाः, "वाषधयटन्ति" चत्रधी बस्टा. चवसन्त्रमाना यस्मिन् स तथा। चव्यप्रधानी रथी चव्यरथ तं यक्तमेव चव्यादिरिति तस्यते शेवं प्रारव्याच्यातार्थम्, जक्कीवावसन्तीत्यादिक्या धर्मक्या अपपातिकग् यादवसीया कमंगनीकतेरधिदुर्वादिकतेष्ठच प्रायकितस्वप्रविधातवानक उपचार निर्दीपराचसभाक प्रशिक्षा योग्य मंग्रहीक वस्त्र प्रधान पहिरयो धीडसभारधशस मुखपस्वसूचाभरखद्र धर्मकृतसरीरजेसनस जिहां चतुर्धे ट धीवनदिवद तिहां चादचर्यन प्रमुर्धे ट धोवनदिसद सददर कीरिटपूस मासा प्रक्रित कत्तव धारातव्यवद मीटायीध समिस्तर नृ दवीटयचवकक साववीव' नगरीनव माहिर धर् जार जिन्नों कोष्टनाम चैत्ययचायतन जिन्नों केसी कुमार यमननर चतिवेगजुनका तिन्नों स्नाद लद्देनद्द केसीनद्द कुमार थमयनद्र चतिवेगल् तदा चतिट्सद्नदिसीसामित गृहद्द स्ट वापद्र' रखबका कतरद जिडां केसी कुमार यमच तिडां जाई जईनदर केसी कुमार यमसमित विविदेशा जिमवामायासायी मोहामदचनाकरक वांद्रकरजीडीनक मस्तकक करीनमस्कारकरक चतिद्वहुनही चितवेगसुनही सून्धासेवाकरतुयकछ नमस्कारकरत्यकु साहमुखद द्रांबजीहर विनयकरी सेवाकरबाइब तिक्कारणकी केसी कुमार यसय चिक्र सारयीप्रति तेव मीच धण्डक्य चिरतेष्ट्रनष्ट सद्दापुच्यपरिषदाद्यं यत्रीनीपरिषदाद्यंशीकनीपरि स्थारहद्रसद्दावृतनिद्यापद्या सस्सै प्रति कन्नत्र तिकन्नकन्त्रः सर्वयकाकृतकारितयनुमः मावाविपातमानासामीस्वीसादयर्तेन्त्रनुंचितपातः भास मासनस्कर्नुतेदवकी सवयकी कासक्रोधमानमायाचीमद्रमृपाबीसबुतेक्यकीवीजसम्बाद्यत मर्वदक्षी राजस्वामीगुरुजीवचदक्तनकस्यवृतिष्ठयक्षी जिरसुनुएकविरमकसरवृष्प्रमदावृतच्यार सर्वे वकी पढारभेदेमेवुनचादानतिपरिगृणचनादिकएण्डाब्योखवकी विरमवसेवुमणावृत विज्ञारप्रकृतिण ततेणंसे चित्ते सारही गहाण्कयविकासमें कय कोउ संग्रवणाव चिक्कते मुहपावेसाद सगलाद वत्याद पर्वा परिहते धायमण्या सरणालिक्य सरीरे जे णेव चाउषहें शासरहे तेणेव उदामखद र चाउषट धासरह दुरहित र मक्कोरिट मन्नटामेण कर्ते वं धीर ज्यामणाण महया भडवडगर चदपरिवित्ते सावत्यीए बदरी मज्यां मज्योगाणागच्छद जेगोव कोहुए चेदण जेगोव केसीकुमारसम्बे तेणेव उदागच्छद र ता केमिस्स कुमारस्स समणस्य धर्ग सामते

"मत्त्रसिक्कावयां" इति छक्त स्नाता कृतस्नानानन्तरं कृतं वशिकार्म स्वगुष्टदेवतावैति वृत वनिकमानः । तथा कृतानि कीतुकमध्यासान्येव प्रायत्रिकतानि दुःखप्नादिविधाताववै स्ते कृत कोतुकमप्पासमायश्चित्ताः । अब कीतुकानिमपीतिलकाटीनि मध्यासानि मिहार्डकटध्यकत रूवाँ दीनि तथा जिरसिकपढे च कृता मासा थैसी प्राकृततात्पदन्यत्ययी विभक्तित्वत्ययम्बेति विस्सा कपठे माना कृता । तथा धाविद्यानि परिद्वितानि मणिसुवर्षानि यैसी तथा । तथा बन्धिती विन्यस्तीकारीच्यादयसरिकीई दारी नवसरिकस्तिसरिकं प्रतीतमेवयैसी सदा तथा प्रसम्बोब्दुनकं सम्बमानी येपा ते तथा कटिमूबेचान्यान्यपि सुकृतीमामरणानि येपा ते कटिमूब सुकृतबीमा भरवा स्ततः पदमयस्यापि पदद्रयमीलनेन कर्मधारयः, सन्द्रना च श्वित्तानि गाहावि पत्र तत्तवा विभागरीर येथां है चन्द्रभावसिष्तगावागरीराः। "पुरिसवहुरा परिविश्वत्ता" इति पुरुवायां वा गुरेव वा गुरापरिकरम्तया परिचिक्ता व्याप्ता (मञ्चया) इति भइता चरकृष्टश्च चानन्दमङाखनि सिंडगाटरच सिंडस्येव नादः। दीसरच वर्षे व्यक्तिवर्तिती ध्वनिः। क्षत्रक्षस्यच व्यक्तवचनः। मप्य पतव्यक्का यीरव स्तीन ससुद्ररबभूतमिय ससुद्रमङ्गधीयमाप्तमिय झाबस्तीन्तगरीमिति प्रकारक निष्यस के देवानुमाक पार्थ्यनायनासतानीया केसी भास कुमार यसक स्नाति पूरा बलव भयन्त्रित्यादिकसञ्चर्वकेककदृष्यु पाचमद्रयतीनद्रसावद्रगुगमानुगुमितिहर्द्रमावका दर् चाळाडर वनमंदितपर्नयमकरतायका विचरत हत तेवत्यारवर चालसावधीर प्रवा उन बंसना भीगवंसना कम्भनापुत्र एकेकोद्रकवांदवानसिक्तदः लावत्सन्दद्वपूर्वववक्तियाएककारवक्तिवा एक्त्यादिकसर्वपाठककतुंबस्तावसामसवाम् गारकरीक्षावीधीकक्षकता मीटकमनुष्वनं वृद वृदक वीदुवकच जादकर तिकारपक्षी तेष चित्र सारवांची कंचुकिपुरुवद समीपद एष्ट्रयुषक सांभर्तीनद हिवद्भववारी क्वमंतीवर्णास्य चिल्लमाहि यावंद्यक सैवकपुरवर्णातक तेहावर तेहावीनक एमबीसु जताबसुच पड़ी देवानुप्रिय चतुर्धेट घोडवडिसि लीबीन्ड्यावन तिज्ञार पद्मीतेद्रसेवक धिवसारयीतुंबचनसांससी दयसंतीय पामातेत सद्ववधन्नरवयाबादसूकरी तिद्वार पहीते इ चित्र सारयी स्तानकरण धरनादेवपूलद्रकिषांकीतुकर्मवीतिकाकादिकर्मवीतिककादिः

तुरपतुरए णिगिगहित रह ववेति रहाउ पच्चोहहित जे शेव किंधी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छ र ने सिकुमारसमण तिक्खू चो पाया हिण्य पयाहिण करेइवरित णमसित रण्वासपणेणाहरू रेस मूसमाणे णमसमाणे पमिमुहे पर्वालउ विषएणं पन्भवास र ततेणं केसी कुमार समणे विच्नस्म सार्रोहस्सती सेयहित महानियाए महव्व परिसाते चाउन्भाम धम्मक हे र तजहा सव्वातो पाणोणिवायाउ वे रमणं १ सव्वाउ मुसावायाउ वेरमणं सव्वाउ परिणाणाउ वेर मणा सव्वाउ विहरणाउ वेरमणं ततेणं सा महित महानियाम इत्वाउ सिक्ता किंकुमारस समणस्य प्रतिए धम्मसोच्चा इत्वुहनावहि

गस्वते कर्वाचा । चम्बरप्रचिमद स्थाकामतसमिद रधीटयन्तएगदिसाए प्रति एकया दिया पूर्वी त्तरमच्चया एकामिसचा एकं मगवन्तं प्रति चिमसचा एकामिसचा. "चाएघएटन्ति" चतची क्षरटा चवस्त्रन्यमाना यस्मिन् स सवा। चव्यप्रधानी रवी चव्यरव तं यक्तमेन चव्यादिरिति गुम्यते ग्रेषं प्रारव्याच्यातार्वम्, अञ्चलीवावसन्तीत्यादिक्या धर्मकवा कपपातिकग वादवसीया कमंग्रतीकतेदिश्ववादिकतेश्व पायश्वितस्वपविधातवानम् छपचार निर्देषिराजसभाग् पश्चितवा योग्य मंगलीक वस्त्र प्रधान पहिरमां धीडसभारधवारं मूचपहवदयाभरखद यसंकृतसरीरजीहनस जिन्नो चतुर्घे ट घीडवदिशव तिन्नो जान्त्वनंतवः चतुर्घ ट घोडवदिसवः चढवर कीरिटण्य मारा महित इत्तर भारातव्यकद मोटायीथ सवस्तर वृद्धीटयसम्बद्ध सावधीद नगरीनंद माहिर गर्द जार जिल्ला कीष्टनाम चैत्ययकायतम जिल्ला कीसी कुमार यमबनर पतिवेगजनका तिर्दा लाइ लईनइ केसीनइ कुमार यमयनइ चितिवेगमु'तहा चितिदृकदूनविधीटाप्रति गुडद रक्ष वापद रवयका कतरद जिहां केसी कुमार थमय तिहां बाई बईनदूर केसी कुमार यमसमित व्यविक्ता जिमवामायासावी मोडामदचवाकरक वांक्रकरजीडीनक मस्तकव करीनमस्कारकरक पतिरू बहुनकी पतिवेगलुनकी सूज्यासेवाकरतुंचकछ नमस्कारकरतुंचक सावसुधक कांबजीका विजयकरी सेवाकरहरू तिकारपटी केसी कुमार श्रमण चित्र सारबीप्रति तेर मीय प्रयुक्तक चिरतेष्ठन महायूज्यपरिषदाद यशीनीपरिषदादं चीकनीपरि ध्यारकदमहामृतविद्यांपहवा धर्मा प्रति कडद तिकदत्रकद सर्वेषकाकृतकारितचनुम प्राचातिपातपायासामीखीसादयतिहतुचितपात भास नासनचकरतुतेष्टवकी सवसकी पासकोधमानिमायाचीभद्रमृयाबीसवृतिष्टवकीबीजछमद्रावृत मर्वेदकी राजस्वामीगुरुजीवचदत्तनगरकीयवृतिषयकी चिरसुनुएष्टविरमकसर्नुएममदावृतस्यार सर्वे वकी पढारभेदैमैयुनपादानतेपरिगृषयभादिकएवत्रियीशयकी विरमनुसेदुमवानुत तिवारपद्यतिक

यया वंदिता गामिसता जामंव दिमिया उत्भाग तामेव दिस पिड्नस ततेण से चित्तेसारही को मिस्स कुमारममणस्म प्रांतिए सम्मं सोच्चा गिसम्म इहतुहुजाविष्यण उहाए उट्टेलि को सकुमारसम्बं तिक्य्वूत्तो पायादिणं पयादिणं वटए गाममित विटत्ता नर्मिस्ताएवं वयासी सहस्रहामिगा भते गिरगंघपावयणं पत्तियामिनां भंते विन्नंधे पायावणे रोपिसगा भंते गिरगंघपावयणं प्रव्यूहिसिगां भते प्रवस्य भंते तहस्मय भंते प्रवित्रहमेयं भंते प्रमटिहमेयं भंते इच्हियपिडिच्चियमेवं भते सळ्येणं एसमहे सेजर तुक्सेवयर्शत्तकह् वटद गामंसित एवं वयासीजराणं देवाण्याणां प्रतिए वहवे स्रगा भोगा जाव इन्सा इन्स्यत्ता चिच्चरिंदग्यण चिच्चामुव्याण एव धर्ण धर्मा वस्त्रवाहरू

ग्रेपस्तुमागैवरियता (सहसदामी)स्यादि घड्ये पासीत्येवं प्रतिपदीनैतम् यं प्रवचन केन बासन पर्व (पत्तियाम) दित पत्थयं करोम्यके ति भावः, रीचयामि कर्यद्विविषयीकरीमि चिक्कीवांमीतिवान् पर्यायः किसुक्तं भवति, पम्यत्तिष्ठामि पम्युपगच्छामीत्ययः, एव मेतन् यङ्कविङ्कः मतिपादिने तत्त्त्रयेव भदन्तत्त्रयेतद्वदन्त यथा ताववृत्त्या वस्तु पवित्तवमेतत् भदन्तसत्यमित्यवः पसन्दिग्धमेतत् मदन्त सम्यक् तथ्यमेतदिति भावः (दिक्कय पिक्कियमियं भातः) दृति दृष्टमभिववितं प्रतिष्यं पामिसुद्वयेन सम्यक् प्रतिपन्नमेतत् यथायूयं वदवः, (विच्वाविषयः)मित्यादि विद्यवमधीयतं

कोस कोहागार पुरं पंतेष्ठरं चिच्चाचिछक धणकणण रयण मणिमो त्तिय सखिसलप्यवानं सत्तिमार सावतेय वित्यपुदत्ताविग्गोवदत्ता दाण दादत्ता परिभादत्ता मुहेभवित्ता भागाराछ पणागारियं पट्चयित यो खलूं पद तहास वाएमिचव्वा हिरणणं तेचैव वावपव्वत्तित्तए पदणा देवाणुप्पियाण प तिए पचाणुवद्यं सत्त सिक्खावय दुवालसविह गिहिधम्म पदिविक्तित्तए पदासुद्ध देवाणुप्पिया मापदिवंध करेड ततेणंसे चित्ते सारदी केसिस्स कुमारसम्मस्स भितते पचाणुव त्तिय जाव गिद्धम्म एवसपिक्तत्ताणं विहरति ततेणं चेत्तेसारदी केसिकुमार समणस्सण वदित णमंसति लेणेव चाउपेट पासरहे

सुवर्षं धनं क्राप्यादि धान्यवसवाक्रनकीयः कीष्टाकारपुरान्तःपुराणि व्याख्यातानि प्रतीतानि च (चित्त्वाविवर्षः)धनित्यादि धनं क्रपादि कनकरात्मिणिमीक्षिक्रयध्यक्षाः। प्रिलामवाने विदुर्म सन् विद्यमानसारं प्रधानं यन् स्वापतिथं द्रव्यं विद्यकृषित्वा मवतः परित्यव्यवगीपियत्ता प्रकटीकृत्य तदनन्तरः दानन्दीनानायादिम्य परिभाषात पुतादिषु विभन्य "पिक्ष्यय क्षीवाजीवे" कृति पि गतौ सम्यग्विकानौ जीवा जीवी येन स तथा, छपनस्ये ययावस्थित सम्बद्धयेष विद्याते पुषय-पापी येन स उपनन्यपुषयपापः पायवाणां प्राण्यातिपातादीनां सम्बरस्य प्राण्यातिपातादिमत्या क्यानकपस्य निजरायां कर्म्मणा देशतो निजैर्यस्य क्षियाचां कायिक्यानीनामधिकरणानां स्वकृगा-

यीनावर नगरी स्त्रीयादिक होडी विस्तीय धनसुवयरतादिक मियायंद्रकोतादि मीती पारदेमकार दिख्याव मेराजणहादि जिहूम हतल प्रधान स्तापवेषेजदृत्य नांखीनक मूमिमोरिकाटाहुकतेगढ करीनद प्रधीमयीदानदेव पुत्रापौदिकमयीविषयीदेव सुवृष्ट्य गृहस्यागृमधकी धतीपव्य पामक्रहर नडी नित्रवय हुं तिम हु तिमकरीसेज्ञ नडीही का क्रिययादिक पूर्वेवत दोनदेव पंडव जुदीजाखिय कृत्वासार देवानुप्रिय समीपि पंजायंत्रत सात सिवानृत पहचु वारे प्रकार गृहम्य धर्मपति पंगाकारकरस्य वस्तुकीरीयक कर्यहर्यवास्त्रज्ञिन क्रवाकेयरकी किस ह्वत्रत्ति कृत्रय प्रमेपत पंगाकारकरस्य वस्तुकीरीय कर्यहर्यवास्त्रज्ञिन क्रवास्त्रय तिक्रार विकर्ण कृत्रयाति समीपत पंचायंत्रव सिवास स्तर्थ केशी कृत्रार यमस्याति समीपत्र पंचायंत्रव सिवास स्तर्थ केशी कृत्रार यमस्याति वादक मास्कारकर जिल्हा पानुष्ट प्रकार तिकार प्रमायास वास्त्रव सिवास स्तर्थ केशी कृत्रार यमस्याति वादक मास्कारकर जिल्हा पानुष्ट प्रमाय तिका पानुष्ट प्रमाय सिवास स

तेणोव उपदार मुगमणाए चाउघटं भासरह टुइइति बामेव दिहि पाउम्भू तामेव दिष्ठि पिट्टगए तेणासे चित्तेसारहीसम्बो बासित जात्ते भिर्मायजीवाजीवे उवनह पुगणपावे भामव सवर विश्वार किरिया दिगरणं वंधमोवन्त जसने भसिक्षाम्बेदिवे मुर बान मुवद्य जक्क रक्कस किएगर किपुरिसगुसन गंधव्य महोरगाइ एडिटेवे गणोदि णिगगधातो पावयणाउ भणतिक्कमिक्कि बिग्गंबेपावयसे णिस्संकिये णिक्किसिये णिवितिगिच्छे नहिंदे गिहियद्वे पिटियकिये प्रवितिगिच्छे नहिंदे पायसाउसो पायसाउसो प्राचिव्दे विणिच्छियहे प्रदेशिकपेसाणुरागरत्ते भावमाउसो

दीनां बन्धस्य क्षरमेपुद्रसञ्जीवप्रदेशान्यीन्याऽनुगमस्यस्य मीश्वस्य सर्वात्मनासमापनमस्यस्य कुमचा सम्यक् परिचाता पायवसंबरनिचरा क्रियाधिपंकरचे बन्धमीधकुन्रका, "चयचेक्के" इक्रि भविद्यमानसाहाय्यः अतीर्धिकः प्रेरितसम्यकका विचलनं प्रतिमप्रसाहाय्यमपेवते इति मारः। तथा चारदिवास्त्यागज्ञक्यत्क्यमिकवयत्क्षेपुरिसग्यसगन्ध्यमश्चीरगार्यदि देवमवेडि विन्न न्वाडपवयसार चपदस्कामिक्ती)सुगर्म नवर गरहा सुवयकुमारा । एवन्वैवत् वती (बिग्नन्वे पावयके विस्सविक्रए)निः संगयः (विक्कंसिए) दर्शनान्तराकाव्यार्श्वितः । (विक्वितिनित्ते) कर्व प्रतिनियण्डः । (तहहें)पर्ययवन्तः (गण्डियहें)पर्यावधार्यतः (प्रक्रियहें)श्रंत्रते सति (पण्डियहें) सम्बगुत्तरचवनती विसस्तवीधात (विनिष्टियङ्गे)। पदं पर्वीपसम्मात (ब्राहिनिध्नवीसान्तानरत्ते) पापनूरतक्ष्यज्ञेयरपुरवतेस् सुमपुद्रसनुंभीगविनुतिरपुरवनाध्रभेदपायनाप्रभेद यायवतिपापर्यमग विनंसंकिद्वीनाहण्यांतद्रतेषमार् १२भेदविषद्रकरीपापसीमनांराधीद्रः समसिंगुष्ठादिकतेषसंवरतेषमा भेदसतावन कर्ममुनिर्वारतंचारमप्रदेशयश्रीदासवसुवर्वपावांगैहरदांतद्रनिवरातिवपभेदवार क्रिया रेकार्यं पाटि पविकारवरीसप्तकटादि पात्मानरविवाधीवं जेवेकग्रीतेपविकारविमय्यासपविशतकवा ययोगएइजिङ्केतर्करीमवाधतुंतैहनाचारभेद भावदकमैवकीमृंकाविनृतिभीकतेहमीसनाटभेदण्डव बतत्वनामेदनश्रविषद्कृतक्यः पतवद्याननुंगुवकश्चंपापदार्ग्यकश्चपविदेशनृंतदाध्यभवा क्युनकाधितकसैदेवनयपिटसम्बियकारयम् सुरवैमानिकदेवता भुवनपतीसुवयकुमार धवादिक व्यंतरा राजस जिन्दिय व्यंतरा जिंपुरिसगुरक्षगंधर्व सकीरमादिक देव समूक्दपवि निग व बर्डसन्धिनम्बद्धती श्रतिक्रमनामकायनशीप्ययदेवगाययप्रविद्यासकी सामित्रकी निया याप्रव्यवर्ष जिनमतनद्विषद संकार्यक्षतक्ष यमेरावर्मभीवांकानकरद अखग्रतिसंकार्यकत भूवनीयक्ष्वीका अवसीमन्त्रावकी प्रवग 'दिपाठद पर्वजान्याकदः संस्थलपम्ब्यकद्युद्यपस्यः पर्वपूकाकदः निरुद्धः वार्वकरपाकद दावमादिकातिदीपविषमनद्विवयमेममीतितस्य रागदंकरीरंगावाजी एव

गिरमध पवयणे घट्टे घय परमहे सेसे घणहे चाउटमहमुदिह पुणि मासगीसुपिडपुणणपोस सम्म घणुपानेमाणे असियफिनिई घव गयदुवारे चियत्तंत उरपरघटपवेसे समग्रे गिरमधेफामुए सणिज्मेण

मगर्वतकहरू यही पाठणावंतीयवीतृतेहां जसारयी जांसेहीनगृ य प्रवचनमूर्वाजममतिहाज प्रवचनप्रज्ञाजमतिहरू प्रवचनम्त्राजमतिहरू प्रवचनम्त्राजमतिहरू प्रवचनम्त्राज्ञमतिहरू प्रवचनम्त्राज्ञमतिहरू प्रवचनायक्षिति निर्मेकससर्थमसर्थमसर्थम् प्रवचनायक्षिति निर्मेकससर्थमसर्थमसर्थमसर्थमस्त्रप्रवचनायिकति नृनिकारिष्ठिय्यापमायस्यापिकहर्षहरू स्वाचेत्रायी प्रवच्याप्रवति मिन्स्याप्रविक्षण्यक्षित्र प्रवच्याप्रविक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण्यक्षण

₹₹4

रायपर्मेची।

प्रसंग पाग खाइम सायमेगा पीठफत्तम मेडमा मबार तेन बता पढिग्गइ कवल पायप्टश्गोग उसह भेमङ्भेग य प**ढिनाभेमार्ड** ९ बहुडि सीलव्वयगुगाविरसगा पच्चकावागा पोमडो ववासेडि प्रामार्ग भाविमाणे जाड तत्थराय कडभाणिय जावराय ववडारे विवतार नियसतुगाः सद्विमयमेव पच्चवेकावमागीविष्ठरति ततेशसे नियमतु राया परवायाकयाद महत्य जाव पाहरं मञ्जीद जिस सार्राष सद्दावेद एववयासी गत्यन्तिगा तुम्त विन्वामेयविय वगरि पविध स्मरण्यो इम महत्य जाव पाहुंह छवलेडि ममपालग्गहर्या अहा भणियमवितद्र भर्माटर वयण विषणवेहि तिकर विसन्मिते ततेव मेचित्ती सारही नियसबुगारणा विसन्भिए समग्री त महत्य नाव

पीबमास्यां च प्रतिपूर्वमहीरातः यावत् पीपधमाहारादिपीयधं सम्यकः चनुपासयम् (पीठवबने)ति पीठमासन' फसर्क प्रबन्दरमार्थ गय्यावसति । गयन वा यव प्रसारितवादै सुप्यति संस्तारको च धुतरः, (बत्यपिक्रिगक संबद्यपाय पुक्तविषानित) बस्त्रं प्रतीतं पतत् मर्त्तं पानं वा गुक्रवातीति पतङ्गक सिकादिलादच प्रत्ययः। पान्नन्दायादमीञ्कमनं रजीकरकं भीवश्चं प्रतीतं भेवज यस्यं "चाका परिगृक्षेकित्सवीकसीकि चप्पार्क भावे साथे विकरक्" । सुगर्स क्ववित्याठ । (बक्कि सीक व्यय गुवबेरमवपीसकीववासिक पप्पार्च मावे मावे विकरक कि तब शीसबुतानि स्पूर्ण प्राचातिपातविरमवाटीमि गुचवेरमचानि गुचवृतानि दिग्वृतादीति चौपभीपदासाम्पतुर्देश्यादि पर्वोत्रद्युपवासादिस्तैरात्मानं भावयन् विश्वरति भारते "जेवेद केसीकुमारसम्बे तेवेव छवानस्बद्ध

चवागव्यक्ता केसीकमारसम्बं पञ्चविद्वेषं चमिगव्यक्तः। तंत्रद्वा। स्वित्तवे मित्वादि भाषार अततिस्वनपावातिपातवेरमबादिकगुषवृततिदिवेरमदिश्चवतेषभिधकुम्यापारवजाचसरर्षु मत्यारत्यानतेनवपारसीपमुद्ध भोवधस्त्रित चपवासतेबदस्त्रित भाषवाभात्मापति मानतुबन् रमाचतुषकु तेक तिको राख कार्यमेनाकु राज व्यवकारपण्डितेक जिनसनुराखा सावद पीतक सर्वीतक्षक विचरप्रकर तिकारपकी तेक जित्राम् राजा मोधक समग्र मीटुचर्व वर्मूक मेटन् सञ्ज्ञकरावस्वरावति चित्र सारयीपति तेषावसतेबांबीनस यमवीसतुष्ठ छाच तुम्हे हेचित्र मैविया नगरीपति प्रदेशि रावनशं एमः एक्मीट्रूचय बङ्गमूख सेटनल पङ्गाहं मावनु पागैलागमु जिमकडू सार्चु सदेवरवित यजनप्रति वीनवजे इसकडी इम्बडीचिवसारबीविसर्जेधपाचावीबी

तिशारपंकी तेक चित्र सारधी जितगर दे राजाक विसर्जंत यकु तिक्रमीहथा वसूमूस्यमेटयत

गिगइतिजियसत्मसरण्यो पितयाच पहिणिक्खमित सावत्यीएणगरी
मक्तमक्तेण जेणेवरायमग्गमो गाढे पाचासे तेणेव छवागक्कद्द त
मद्दर्य जावहवेद्दग्रहाए जाव सरीरे सकोरिट क्त्ते ण पायचार विद्वारेणं
मह्या पुरिसवपुरा परिक्षित्वक्ते रायमग्ग मोगाढीच पावासाच णिग्गक्कद्द जेणेव कोहए चेद्दंए जेणेव केसीकुमार समणे तेणेव छवागक्कद्दं केसिकुमार समणस्म पतिए धम्म सोच्चा जावचहाए छहेए जाव एववयासी एवखन् पूर्चं मते जियससुणारगणा पर्देसिस्स इग्गो दम मदत्य जावचवचगिहि तिकद्द् विस्कितते वगक्कामिण पूर्वं मते सेयविया गगरी पासादीण भते सेयविया गगरीए वदरस्याक्ताणं भते तुग्किसेयविय गगरितणं केसीकुमारसमणेचिक्तेण सार्वद्याणाव वृत्ते समाणे चिक्तस्स सार्यइस्स एयमह गो पाढाति गोपरिजाणाति तुसिणीएसचिह ति वतेणसे चिक्ते सार्दी केसिकुमार समण दोक्विप

सिवत्तानां द्रव्यायां पृष्यतान्त्वादीनां "विषयस्ययाए" इति व्यवसर्यन व्यासर्वेनन पवित्तानां द्रव्यायामसम्बन्धारतस्त्रादीनाम व्यवसर्येनाव्यासम्बन्धारतस्त्रादीनाम व्यवसर्येनाव्यासम्बन्धारतस्त्रादीनाम व्यवसर्येनाव्यासम्बन्धार

गुष्प जितसम् रायना समीपयकी नीकस्त्रनीकसीन्द्र सादायीपं नगरीन्द्रं मांप्रिमाधियपः जिष्ठाराज्ञमागृ १ रथस पावास तिष्ठां जार जर्दन्त तेष्ठ मधं भेटचु धापरं मृक्ष म्नानकरावरं वस्त्राभर्य सरीरप्रपष्टियां कीरंटण्डमासस्वित्ववधरावी पासस्य सरीरप्रपष्टियां कीरंटण्डमासस्वितवध्याती पासस्य सामस्वितव्यक्त भीटा पुरुषप्रविवास्त्र स्वाप्र सेवाद्वीद्वाद्व राज्ञमागृ रह्यं पावासतेष्ठका नीकस्व जिष्ठां कीरंटलाम सैत्यज्ञिष कीर्म सम्वन्द्र समीप्र धर्म सीमस्वी पर्यसंतिष्यामी कठण कठीन्द्र सम्वाप्र पस्ताप्र निर्मय कृष्ट मित्रवाद पर्वेतिष्यामी कठण कठीन्द्र सम्वाप्र पस्ताप्रकार निर्मय कृष्ट मित्रवाद पर्वेतिष्या मारीप्रति तिनगरीकेष्ठविष्ठपत्र प्रमन्त्र सम्बन्द्र स्वाप्र हेपून्य सिवया नगरी एम जीववायीग्यष्ट्र हेपून्य सिवया नगरी मनीष्टरक्ष हेपून्य सिवया नगरी समीसराप्रधारा हेपून्य तुर्वे सिवया नगरीमित तिष्ठारपत्री कीर्मकृमार यमयविवन्द्र सार्थीद्र सम्बन्द्रश्वक्त विवनुसारयीन एष्ट प्रमारीत निष्ठारपत्री कीर्मकृमार यमयविवन्द्र सार्थीद्र सम्बन्द्रश्वक विवन सार्थी कीर्मा क्रमार सम्वमित निष्ठार क्षेत्र न्यंगीकारकर्ष प्रवन्नाच स्वन्नाचित्र निष्ठव क्ष्य हेपून्य जित्रमा सम्बन्धि कीर्मा सम्बन्धित भीविवा सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच क्ष्य हेपून्य जित्रमा स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्य क्ष्य हेपून विवन सार्थी किसी कृमार सम्बन्धित निष्ठव क्ष्य हेपून जित्रव स्वन्नाच सम्बन्धित निष्ठव क्ष्य हेपून विवन सार्थी किसी कृमार सम्बन्धित निष्ठव क्ष्य हेपून विवन सार्थी किसी कृमार सम्बन्ध स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्य स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्नाच स्वन्य स्वन्नाच स्वन्य स्वन्य

१२६ गावपसंबी।

पसण पाण खादम मायमेण पीठफलग मेन्फ्रा मधार तेलं बल्ड पहिरगद कवल पायपुरुशोग एसह भेमन्फ्रेणं य पिडलाभेमाने र बहूदि सीलत्वयगुणवेरमण पस्त्वस्थाण पोमहो ववामेहिं प्रधार्य भावेमाणे जाद तत्यराय कन्फ्राणिय जावराय ववहारे विवताद ज्ञियसतुणा सिहसयमेव पस्त्वत्वस्थाणेविन्हरति ततेन्त्रसे जिवनाद प्रया प्रणायाक्याद महत्य जाव पाहुड मन्फ्रोद चित्त सार्यक्ष सहावेद एववयासी गत्यदिण तुम्ह वित्वामेयविय सगरिं पविष स्स्रगणो दम महत्य जाव पाहुडं छवणेदि ममपाउरगक्तं ज्ञा भणियमवितह ममिटिह वयणं विग्णवेदि तिकह विस्तिकते ततेनं सेचिन्ती सारही जियससुणारणा विस्तिकर समणे त महत्य जाव

भाचार जतिस्वसंपापातिपातवेरमयादिकगुबद्दतिदिवेरमदिश्चवतिष्ठिस्मिक्कृत्यापारबज्ञावस्पर्दे मत्यारत्यानविनचकारसीममूख भोवधस्वित चयवस्तिवश्चश्चित भाषवाभातमामित मानतुष्टक्ष स्माठतुष्टक्ष तेष तिश्चाराज कार्यमेवाश्चं राज स्ववशायप्यितिश जिनसबुराजा सावश्चं गिठश्च सर्वतिचयक्ष विचरश्चश्च तिशारपद्यि तिश्च जितस्त् राजा क्षीश्चक समग्र मोदुष्यतं वश्मूच मेट्यूं सज्जनस्पवश्चरायति चित्र सारयीमिति तिशावश्चीश्चित्र एमबोसतुष्ट् जाच तुस्त्वे श्चीवया स्विया नगरीमिति प्रदेशि राजनश्चे एम एक्मोटुष्यस्य बङ्गूच सेटनच पङ्ग्याश्चे मावश्च प्रमेशानत् जिसस्वस्य सार्च सदिवर्षित वजनमाति वीनवजे श्वमवश्ची श्वम्वश्चीस्वसारयोजिस्य वृत्वस्थान्याश्चीश्चीतिश्चारयाश्चीतिश्च विद्यास्पत्नी विद्यास्पत्नी विद्यास्पत्नी स्वाचीस्व विद्यास्पत्नी स्वाचीस्व विद्यास्पत्नी विश्वस्थान्यस्य स्वाचीस्व विद्यास्पत्नी स्वाचीस्व विद्यास्पत्नी स्वाचीस्व विद्यास्पत्नी स्वाचीस्व विद्यास्पत्नी स्वाचीस्व स्वाचीस्य स्वाचीस्व स्वाचीस्य स्वाचीस्व स्वाचीस्य स्वाचीस्य स्वाचीस्व स्वच वियाए णयरीए समिरस्मामि तएणसे चित्ते सार ही केसी कुमार रामणा एववयासी कियणभते तुम्म पर्णसणाकायव्य प्रत्थिण भते सेविवयाए ग्रारीए प्रपणे वहवे इसरतन वरजावसत्य वाहण्यभि तिया जेण देवाणुष्पिए वंटिस्सित ग्राम सिस्सित जाव पञ्मुवासि स्सित विचलेणं पसणपाण स्वातिम साइमेणं पिडनाभिस्सित पिड नाभिस्सित पिड नाभिसित तेणांसि केसी कुमार समिण वदा पिड नाभिस्सित नाभिसित नाभसित न

तत्त्व तत्र करारासम्पर्करचे च चत्तरीयस्यन्यास्तियेषद्यं तेन। बच्चस्यर्भेट्मैने विश्वस्य प्रवृचेच चस्त जीटनेन। मनसप्रवृत्वकरचेन एकलियानेन। (पिकचारिएचपीकप्रकासक्यार्एच विमन्ते-

मुख्यस्मरभाजीवीका पूर्वणांवतु नयी तृकिम शेविय सेवियार नगरीश समीसरम्बर्धिकम् भार्यस्य तिश्वरावती सेव चित्र सार्यी सेवी कुमार यमस्यति एम बीव्यु कर्षु श्रेमावन तुमन्य स्टेसीश राजारंकरितृंद्वत पत्तिकत्त श्रेपून्य सेवियानम् नगरीश परिराधवार्षस्य युवराजा तकावर सिव्योनामार्यत सार्व बाग्र प्रमुख जेश तुम्हण्य बीटिस्स नमस्वारकर्ण साश्यस्त्वार सन्तानविश्व सेवामिककरस्य सिव्योग्व स्वावस्ति स्वायस्ति प्रतिचामस्य पित्र सिव्याम् सिव्यास्त्र पित्र सिव्यास्त्र स्वयास्त्र स्वयास्त्र सिव्यास्त्र सिव्यास्य सिव्यास्त्र स्वयास्त्र सिव्यास्त्र सिव्यास्त्य सिव्यास्

पववयामी पव खनु षषं भतेनियमन् गाणिमम्मरम्बो हमं महत्वं नाव विम्निए तचेव नाव समोमरण भंते तुक्षे मेथिवयं बनरिं तएण केसीनुमार समगो चिन्ते णं मारिष्णा टोन्चिप तन्नेषि एवं वृत्ते समागो चिन्ते णं मारिष्णा टोन्चिप तन्नेषि एवं वृत्ते समागो चिन्त सारिष्ण एववयामी चिन्ता सेन्नहालामण वनसङ्के सियाकिए केति सारो नावपि हम्वे सेनूण चिन्ता वनसङ्के तिसं वर्षणं टुएय चचप्पयमिय पमुपंक्तिसिरीसवाण प्रभागम्बान्भेहता प्रभागमियान्भे तिसचणिन्ता वणसङ्कित वर्ष्वे भिनूणा जामणवस मुणापरिवसंतिनेण तेसं वष्ट्रणं टुएय चचप्पयमिय पमुपंक्ति सेण्णं चिन्ता वणसङ्के तिस बर्ष्णं टुण्यचचप्पयमिर सिवाणं प्रभागमिणान्भे णोतिकिम्हाभते सोयसग्गे एवामेव चिन्तानु नुभपि सेयवियाए णयरीए परसीणामरायापरिवस्य प्रभिमाण जाव णोसम्मं करभरवितियन्ते नियकह प्रष्ट चिन्ता सेय

पवित्तानां द्रव्यायां कतादीनां व्यतसर्वेनन परिकारेकः। चक्रकः। "पत्रवेदः प्रव्यवकृत्रादः रायवरचित्रेयकाथि कत्तः सामीवाक्ष्यमण्डन्तः सामरमण्यः"इति। एकामाटिका यसिन् तत्रवा

प्रदेशी रायनद् एक महार्थ मेटल्लीक विस्तं तिमलपूर्वे विस्तानगरीजीप्तारीग्यक्ष समी
सरव हेपून्य तुमे सेवविया नगरीमित तिश्वारपक्षी लेसी कुमार यमक विजनद् सारवीनद विवेशा
ज्ञाविका एमकप्रकरक्त्य विव सारयीमिति एम जीका प्रेषिक तेष्ठयवाहरटोत् विवेशा
ज्ञीर्वकषु जासु टास्तुवर्थे क्षां कालाक्ष्य किति विद्या ज्ञाविका मन्द्रपक्ष ति विवेशा
ज्ञाविका विवेशा स्वानं क्षां कित्रकर्वक मान्द्रपक्ष मन्द्रपक्ष मन्द्रपक्ष स्वाप्त मृत्य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त मान्द्रपक्ष स्वाप्त विवेशा
कृष्णादरवातीग्यक्ष स्वाप्त कित्रकर्वक मान्द्रपक्ष मान्द्रपक्ष स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त विवेशा
कर्वक विवेशा विवेशा विवेशा स्वाप्त स्वाप्त मान्द्रपक्ष स्वाप्त स

वियाए एयरीए समिरसामि तएणमे चित्ते सार ही के सीकुमार रामणां एववयामी किएणभते तुमं पणिसणाकायव्य प्रत्थिण भते सेववियाए गारीए पण्णे वह दे इसरतन वर जावमत्य वा इप्पमि तिया जेणं देवाणुष्पिए विदेशमित णम सिस्सित जाव पञ्मूवासि स्मित विचलेण पस्तिणपाण स्वातिम सार मेण पिड जामिस्सित पिड जाभिस्सित पिड जाभिसित पिड जाभिसित पिड जाभिस्सित पिड जाभिस्सित पिड जाभिस्सित पिड जाभिस्सित पिड जाभिसित जाभिस्सित पिड जाभिसित पिड जा

तत्त्वतत्त सत्तरास्त्रणाकरणं च सत्तरीयस्यन्यासिवग्रेषक्षं तेन। चसुस्यग्रेदर्गने विश्वसित प्रमुश्चे इस्त जीटनेन। मनसप्रकावकरचेन प्रकावविधानेन। (पिडशारिएवापीटफसगरीन्कासच्चारएवाचिमन्ते

सुक्रसम्स्थाजीवीका पूर्वावत् नथी तृक्तिम हेचित सिवियारं नगरीरं समीसर्वकरस्विम स्थान्य तिहारपही ते दिव सारवी केसी कुमारं यमवापति एम बोल्य क्यू हेमगवन तुमनह प्रदेशीरं राजारंकरितृहर परितहर हेपून्य सेवियानरं नगरीरं पनिराधवारंत्वर सुवराजा ततावर सेवनीनापति सार्थ वाष प्रमुख विह तुम्हनह बंदिसह नमस्कारकरह साहदस्तावार सन्मानदेह सेवामिककरस्य विस्तीर्वेद पनादिक यावीएकवीसमेदह सादिम सादिम सुखवास प्रतिकामस्यह पिक्शरीकोरंकदिनगृहस्थन्यकृत्रावरीहरू क्षार्यकृत्रावरीव स्था प्रयास संवारपही तह केसी कुमार यमव्यव संवारपही तह स्था स्था संवारपही तह केसी कुमार यमवावत होत्य एक सारवी केसी कुमार यमवावत सारवीर्यक होत्य एक सावास तहारपही ते केसी कुमार यमवावत सारविक सारवी केसी कुमार यमवावत सारवीर्यक होत्य एक सारवी केसी कुमार यमवावत सारवीर्यक होत्य एक सारवी केसी कुमार यमवावत सारवीर्यक होत्य एक सारवी केसी कुमार यमवावत सारवीर्यक सारवी्यक सारविक सारविक सारविक स

रावधमें ।

₹•

साए स्यावयस्य मञ्क्रसन्धेगां तेगीव केकयही अगांवते स्रेमेव सेव विद्या खगरी सेगीव मियवणे सङ्गाणीव तेगीव स्वागस्त्रह र उन्भागपानए सहावेषु । एववयामी चयागरिवाग्पिया पामान म्बिज्ञे केमीणामकुमार समर्गा विटिज्काच गमसिज्काड वंदिसा गमसित्ता भरापिटसर्व रुग्गरं चगुजागोनमार पगुजागिता पारि प्रास्तिया पीठफलगञ्चाव उविणमेतिन्साप्र प्यमाणसिय विष्पा मेव पच्चिप्यानभार ततेगां तेस्वमाणपानगैवित्ते गासारिक्षा ण्वंतुत्ता समाणा **४**इतुद्दा जाविश्यया करयजपरिग्गन्निय जाव एक वयासी तबत्ति भवातिविवाएगां चैव वयगां पहिस्तुगणति तत्तेगा चित्ते सार्दी जेलेव सेयविया जगरी तेलेव छवागळाडू २ सेयवियां खगरि मन्म मन्मीय चगुपविसद् ९ जेखेवपएसिम्मरक्यो गिर्दे नेयोव विशिषा उनहाया साना तेयोव उनामकार २ उरसी विगियक्द तुरएविगविष्ठतार्थं ठवेद २ रहातीपच्चीद्रभद २ मक्ट

हिस्ति) पातिकारिकेष पुनः समर्पेषीएन "पाविवाहितः चिन्तासाविस्समी" इति "पाविवाह "इति परिच पिन्ते परिभाववा "सीसग्गा" इति सार्व क्वधित् पाठः। "पाविवाह चिन्तासमी सरिस्सामी" इति

चाचीलमां करवतिकारपाडीतिइचित्रसारपीम्नानकरीमनवस्ववर्ष्ट्रपायकपरसायलक्ष कुवासारिम मह माविवदः जिव्रो कियाव देस जिव्हां सिवया नगरी जिव्हां मृगवन क्यान तिव्हां जात्र माविवदः जिव्हां कियाव देस जिव्हां सिवया नगरी जिव्हां मृगवन क्यान तिव्हां जात्र माविवदः जावे कियाव देस विद्या नगरी जाव माविवदः चावे नामकृतात याववात निव्हां कार्य चावे नामकृतात याववात माविवदः पावे माविवदः याववात विद्यान नमावात करीनदं साववात व्यवदात व्यवदात विद्यान पावे सिवदः पावे व्यवदात व्यवदात व्यवदात व्यवदात विद्यान पावे विद्यान पावे

जाव गिगइष जेगोव परेसीराया तेगोव स्वागच्छ १ पएसि राय करन जाव वहावेता महजाव स्वगीत्त ततेगा से पएसि राया वित्तस्य सार्राहस्य तमहत्य जाव पहित्यह १ वित्त सार्राह सक्तारे सम्मागोष पहिविस में तिएगा से वित्ते सार्राह पर्देसि गाराणा विस्कित्ते समागे हहतुहजाविषयए पएसिस्सरागो पित्यास पिहिणिक्सम जेगोव चासमें गारा प्रतियास पिहिणाक्सम जेगोव चासमें गारा मन्ममन्मेगा जेगोवसएगे तेगोव स्वागच्छ हतुरण णिगगह रह ठवेष रहास पच्चोत्त स्राण जाव स्थाप पास्य वर्गण पुरमागोहि मुद्द गम प्रक्रमाणी स्वतियास पास्य वर्गण पुरमागोहि मुद्द गम प्रक्रमाणी स्वतियास पास्य वर्गण प्रदासिय स्वतियास पाविक्रमागो स्विवहणि गाहण सह पादि हारिय पायस्य वर्गण किसीनुमार समागो प्रणायाक्षया पादि हारिय पीठफ नगसिन्मा स्थार प्रविध्य स्वाप्य सावत्यीतो कोह्यास चित्यास पिहणाक्ष सावत्यीतो कोह्यास चित्यास पिहणाक्ष स्वार्गण स्विध्य स्वाप्य स्वार्गण स्विध्य स्वाप्य स्व

तब पिप च । एतदिय च परिभाव्यसमचरिष्यामी वक्तमानयीगेनैति गन्यते । (जुङ्माखेडिं मुद्रध्यामत्वपडिन्ति)पुर्दद्विरिवातिभारेसास्काचनात् महस्वसुचपुरे । हाबिश्रदिहेडाँवि गत्याव नटकी

प्रति दायजीवी सहतकेवष्ट्या बधावी तेत्र सेटणु पागित पाधीमूं पर्य तिहारपद्यी तेत्र प्रदेशी राजा विवनप्र सारवीनप्रं तेदमीट्रपर्यं सेटणुविदंनप्र विव सारवीप्रतिसत्वारदेश सारवरतादिकि देवैकरीसन्मानदेश करवैकरीविसर्क्षध्यसम्बीपाधादीधी तिहारपद्यितिष्ठ विव सारवी प्रदेशि राजार्थ विस्त स्ववद्यस्तीयपांसी वीतनैविषय प्रदेशी राजानी समीपयकी नीकलप्र जिन्नां वत्त्रप्र विद्या विद्या वर्षाविद्या नगरि मध्यप्रं मध्य प्रदेशी राजानी समीपयकी नीकलप्र जिन्नां वर्षाविद्या वर्षाविद्या नगरि मध्यप्रं मध्य प्रदेश विद्यातिष्ठ कर विद्यातिक वर्षाविद्यात् स्वयाप्रं रययाप्रद रययाप्रे रययाप्रं स्वयाप्रं मध्य प्रदेश कर्षाविद्यात् वर्षाविद्यातिक्ष्य कर्षाविद्यात् वर्षाविद्यात् स्वयाप्रं तृष्यादिक्ष्यं क्षी कृतार्यम् विद्याप्रं प्रस्वयाप्रं प्रावयाप्रं तृष्यादिक्ष्य प्रविद्याप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रत् स्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं प्रस्वयाप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रं स्वयाप्रं प्रस्वयाप्रस्व प्रस्वयाप्रस्व स्वयाप्रस्व स्वयाप्य स्वयाप्रस्व स्वयाप्रस्व स्वयाप्रस्व स्वयाप्रस्व स्वयाप्रस्व स्वयाप्रस्व स्वयाप्य स्वयाप्य स्वयाप्य स्वयाप्रस्व स्वयाप्य स्वयाप्

१० शायपीयी ।

नाए जणवयस्य मन्तिमन्तिणां जेणेव केकयहे जणंवते जे बेब मेथे
विया गागरी जेणेव मियवणे उन्नित्ताणेव तेणेव उन्नाचार १
उन्निताणान् प्रदावेष १ एववयासी ज्ञयाणंटिवाणुष्प्या पासाय
भिवन्ने केसीणामनुमार समण विटन्नित्त णमसिन्नित्त विद्या
गामित्ता प्रदापहिन्द उग्गई प्रणुजाणेन्नित्त प्रणुजाणित्ता पाहि
हारितेणं पीठफलगन्नाव उविणमंतिन्नित्ता एयमाणत्तिय विष्पा
मेव पन्चिष्पयन्नीत तेणा तेजन्नाणपानगेचित्ते समारिया
एववृत्ता समाणा पहतुहा ज्ञाविष्यया करयनपरिग्णिश्य ज्ञाव एव
वयासी तप्ति प्रणातिविणएणं चेव वयणा पित्मुण्याति तत्तेणा
चित्ते सार्ची जेणेव सेयविया गगरी सेणेव उवागक्तक १ सेयवियां
गारिं मन्नि मन्नीण प्रणुपविसद १ जेणेवपणिसम्मरण्यो गिषे
जेणेव विदिश्या उवहाण सान्ना तेणेव उवागक्तक १ एरते
णिगिणक तुर्णिणगणिक सार्च ठवेद १ रहातोप क्वोक्स १ महत्व

हिन्ति ) प्रातिकारिकेस पुत्रः समर्पेवीपन "पाविधाक्ति चिन्ताञ्चावासम्मि" इति "पाविधाक् "कृति प्राविधाक् "कृति पिन्ताञ्चावाक्ष्मि प्राविधाक् विकासमी सरिस्सामी" इति पाविधाक्ष विकासमी सरिस्सामी" इति पाविधान विकासमी सरिस्सामी "कृति पाविधान विकास विका

मह माहियारे लिकां किवया देस लिकां सेविया नगरी लिकां मुगवन ससाम तिकामर अहतर वनपास्त्रमासीमित विकास तिकासित एमनीस्र तिकार प्रश्नीस्र तिकार प्रश्नीस्र तिकार प्रश्नीस्र तिकार प्रश्नीस्र तिकार प्रश्नीस्र तिकार प्रश्नीस्र विकास प्रश्नीस्त्र वार्षित नामकार करीमर साध्मरप्रीत वीर्त नमकार करीमर साध्मरप्रीत प्रयम् करीमर साध्मरप्रीत प्रयम् करीमर साध्मरप्रीत प्रश्नीस्त्र प्रश्निक नमकार करीमर साध्मरप्रीत प्रथम करावसी सुम्मर्थकपराठीस्व प्रश्नीस्त्र विकास करीमर्थक विकास करीम्प्रीत प्रमुखान करीम्प्रीत प्रश्नीस्त्र विकास करीम्प्रीत प्रश्नीस्त्र विकास स्त्रीस्त्र विकास स्त्रीस्त्र स्त्रीस्त्र विकास स्त्रीस्त्र स्त्

एयम् एयप्याचित्रेरेमोपियते भवन प्राणमणणस्य पतिए एयमह पडिम्णति २ जेगोव सेयवियाणयरी जेगोव वित्तस्स सारिष्टम्स जेगोद चित्ते सार्धी तेगोव उवागका चित्त सार्रा करवन जाव बहावेति २ एववयामी जस्मण देतागुप्पिया उमग मखति नाव प्रभिनसति नस्सम गाम गोयस्य विसवग्रयाए पर्रतुर नाव भवप सेंगां पय पासाविव्यक्ति केसीगाम कुमार समग्रे पुव्यागुपुव्यि चरमाणे जाव समोसहे जावविद्यरित वएणसे चित्ते सार्दी तेसि उन्धार्णे पानगाण पतिए एयह सोच्चा णिसमा प्रहतुह जाव भासगाउ भन्भदेर पायपीढाउ पन्नोक्रक्ति पाउयाउ मुयति र एगमाडिये उत्तरासम करद २ भजानेमडिनय इत्ये केसीकुमार समगामिमुदे सत्तद्वयाद चगुगच्छद २ करयनपरिगादियं एव वदासी समोत्युस परस्वास वावसपत्तार्था समोत्युस केसिस्स कुमारसमणस्य ममधम्माद रियस्य धम्मोवसिस्य बदामिण तत्यय रहगए तिक्कट्ट वदित गमसित उन्भाणपानए विचलेणं वत्यं गधमन्त्रानकारेणं सक्कारेति समागेति विचन्नेणं नीविता

मन् उतुन्द्रनद्रवी साहोमांद्रिन्द समीपद एदवन सांभवन सांमलीन्द्र जिद्दां सेयविया
नगरी जिद्दां विव सारगीनठघर क्षिद्रो चिवनाम सारग्री तिष्ठां जाद विव सारग्रीमतिद्रायज्ञीही
मस्तक्षद्र पद्र्वी वहावैवहावोनै एमनोक्या जेडना पद्रिट्यानुमिया तुन्द्रे दर्यंन पतिबांछ ठ छठ
पायुनु पांमलस्वछ ठ तेष्ठनु नामगावनदर्गाच सांमलद्रयकद्र दर्यसंतीपयंत याचछ द जेड एद्द
पांच्यनावना संतानीया केसी नाम कुमार समस्य धनुक्तमि वनमांद्रि समीपरा पांचापयी
विचर्द्रहर तिहारपक्षी तेष जित्र सारशी तेष वनपांचनद्र समीपद्रण्डवचन सांमशी द्रीद्रयवधारी
द्रव्यसंतीय पांमी धासययको छठ पाटपीठयकी स्तत्द्र पगनीवायष्ट्रमूक्षेमूक्षीनद्र एकसारिक
छत्त्रासंगकरद्रव्यमिद्र करविषकठाकरीनद्रसायद्रवायज्ञीहीनद्र केसी कुमार समस्य साद्यु सात
पाठपगंचा साद्र अर्दनद्र द्रायजीडामस्तकद्रवङ्ग्द्री एम बोल्यु नमस्कारखाछ परिष्ठंतनद्र आव्यासम्मा
वायनद्र धर्मापदिकनद्र बांटच्छ तुममगर्वतपति तुम्देतिकाननमाद्रिपुद्रताककद्रद्रश्वाकक
दमकरी वांदर नमस्कारकरद्र वनपासक्रमति व्यद्ध वस्त ग प्रभूक्षामा पामरवर्षकरि शक्त

रायप्रमेगते । 222

मेविया गुगरी जेगोव मियवगो उडमागो तेगोव उवागच्छर पहा पहिरुव चरगह चीग्रिएस्ता सन्तमेणं तवसा प्रप्यागं भावेमाणे विदरद ततेषा सेयवियाए गायरीए सिधादग जाव महया जन सहेदवा जाव परिसा णिगच्छद ततेण तेराक्राणपानग्ग इमीसेर सिप्पणीए नस्दृहा समाणा चहुतुहुजाव चियए जे गोव केसीकुमार समगो तेगोव उवागच्छद् २ केसीकुमार समगा वटद् गमसद् भाषापिहरूव छरगर भगुजार्गाति पाहिसारिएमा जाव समारएम चविष्रमंतर णामगोयंपुच्छति २ धारति श्रयणमण्ण एववयासी बस्तम गाम देवागुप्पिया चित्ते सारहीदसर्ग संवहदंसग पश्मीद पीप्टेंद्र दसमा धामलसङ जस्समा माम गोयस्स विस वणयाए चर्रतुर जाविचयए भवद सेर्ग केसीकुमार समग्रे पुव्वायुप्वि गामायुगाम एउमागए एउसपत्ते एउसमोसहै इचेव सेयवियाए गुगरीए बहिया मियवग्रे उन्माग्रे पहापरि रव जाव विचरद तगच्छामेष देवाणुप्पिया चित्तस्य सरेडिस्स

प्रचिष्ठ प्रगागारसप्षि जाव विष्ठरमागोजेगोव केकयहे जनवए

भिक्षं केमवार्षं देसभव्यविषय सेयविया नगरी श्रिष्ठां मृगवन छदान तिष्ठां छात्रं साधूनदंगीम्ब भवगृष्टवनपासनाभाजामागी संयमद्रतपकरी भागवाभागापति मावतारसाहतावका विवरह कद तिकारपत्नी सेयवियाद नगरीह मुगाटकपंचद चड्डेविचरद मोटच खोकनुसन्दकपर्न जेकेसीकमारगुरदृष्टीचाव्यावैतिमाटदृष्टवर्चतर परिवदा बांद्रधानीकसद् तिष्टारपत्री तेष वन

पासकन्छ एडवुकवानु चर्यशाहर धकर वर्षमंतीवपामि चित्तमंदिचाचंदा जिलां केसी कुमार यमच तिकां लाद अर्थनद कैसीकुमारयमचप्रति बांदद नमस्कारकरद साधुनद वीग्य चनगुर्व भनुकार्ददे पविचारी पाटकफलसंबारककरी निर्मतक मामगीत मतिपुरुक पूकीनक धारक माणी मांडि यम बोल्या जेड्नु नाम चडोदैवानुप्रियाच चित्र सार्थी दर्बन बोड्ड्ड्ड दर्शनमार्थेड्ड्ड इड्ड्ड दर्सन थमिसवर्ड्ड लेड्नु नामगीसन्द्रपणि सोमसङ्ग्रकड इवसतीव थार्थंद भरड्ड्ड्ड तेड केसी कुमार यसय पनुक्रमक गुम्मानुगुमक विवरतावका क्वा पाळ्याक्षांपुचूता क्वां समीमन्त्रा इडांस मेयविया मगरीइ बाडिर मृगर्यन छदानइ साधूनई योग्य धीमगुडमाबी

विचर्षकर तैसाटक्रंजर्यनर पडीदेवानुमिव चित्रनद्रे सारबोनर एथर्बमक्षकसमाबारजवाबीय

एयमह पियणिवेटेमोपियते भवड भगगमगणस्य भतिए एयमह यहिमुगाति २ जेगीव सेयविद्यागायरी जेगीव चित्तस्स सारिष्टम्स जेणेव चित्ते सार्दी वेणेव उवागच्छर चित्तं सार्राष्ट्र करवन जाव वहावेति २ पववयासी जस्सणा देताणुष्पिया दसणा सर्खेत जाव धभिनस्ति जम्सण गाम गोयस्य विसवणयाए बहुतुरु जाव भवन सेण पय पासावव्यिको केसीणाम कुमार समणे पुव्वाणुप्वि चरमार्गो जाव समोसहे जावविदर्गत वएगसे चित्ते सारदी तेसि चन्धारों पालगाया पतिए एयह सोच्चा विसम्म पहतुह जाव भासवाउ भन्नेदेर पायपीठाउ पन्नोहरूति पाउयाउ मुयति २ एगसाहिये उत्तरासग करह २ बजानेमडिनय इत्ये केमीकुमार समगामिमुद्दे सत्तद्वयादः भगुगच्छदः २ करवनपरिग्यद्वियं एव वयासी समोत्युर भरहनार्ण जावसपत्तार्ण समोत्युर केसिस्स कुमारसमणस्य ममधम्माद रियस्य धम्मोवसिस्य वटामिण भगव तत्यय रूपगए तिक्कह वंदित गामस्ति उन्भागपानए विउत्तेग वत्य गधमन्नानकारेगां सक्कारेति समागिति विस्रनेगां नीविता

भन् उतुम्हनहबीट बाहोमोहिन्द समीपद एकवन सीमघट सीमझीनद्र जिही सियविया
नगरी विद्या विव सार्यीनठघर जिहा विकास सार्यी तिहा वाद विव सार्यीप्रतिदायजीडी
मन्तकद चहुरी वहावैदहावोंने एमबोल्या वेहना पहीदेवानुप्रिया तुम्हे दर्मन प्रतिबाल्य कट
प्रायुद् प्रीमछद्धठकठ तिहनु नामगीवनद्रपयि सीमघटयकद इर्पसेतीपर्वत याचल्य जैह एह
पावनायमा संतानीया केसी नाम कुमार यसण पनुक्रमि वनमाहि समीमरा पादायणी
विचरहरू तिहारपदी तेह विक सार्यी तिह बनपासनद्र समीपद्रपद्भवन सोमखी हीद्रपवभारी
वयस्तिय पांभी पासवयको छठद पाट्यीठछकी छत्तद्र पगनीवायद्रीमूक्तेमूबीनद्र एकसाटिक
उत्तरासंगकरद्भगीनद्र कर्वियकठाकरीनद्रसायद्रश्वावतीहीनद्र केसी कुमार यमण साहमु सात
पाठपगचा चाद खद्दनद्र हायबीहामस्तकद्वच्हुची एम बील्यु नमस्वारवाच परिश्वतनद्र आवं संपनायंचगद्र पनतातीर्यंकरनद्र नमी बोल्युनमस्वारयाठकेसी कुमार यमणनद्र माहरायम्मा
पार्यनद्र धर्मापरिस्तकद्र बाटकट तुमभगवंतप्रति तुम्हेतिद्रावनमाहिपुद्रताहकदूरहायकछ इमकरी वांदद्र नमस्वारकर्द बनपासकप्रति स्वद वस्त ग म फ्ल्यासा पार्यवद्वति असर 222

u बिह प्रयागारसएडि जाव विहरमापोजेपोव केकवहै वक्कबए मेरिया पागरी खेपोव मियवगो एउमापो तेपोव एवागच्हर महा प्रदिश्व सम्मर्ष समिपिस्ता सन्तमेण तवसा मप्याण भावेमाणे विचरद् ततेगां सेयवियाए गायरीए मियाहग जाव महया जन सहेदवा चाव परिमा णिगच्छप् ततेण तेरुक्ताणपालग्ग प्रमीमेर सिप्पणीए नसद्दा समाणा चहुतुद्दुनाव चियए जेगोव केसीकुमार समयो तेयोव उवागच्छद २ केसीकुमार समयां वदद समसद पाद्मपरिष्व समादं प्रमुजागंति पारिदारिएम जाव संवारएम उविणमंतर गामगोयपुक्कति २ धारति परणमरणं एववयासी वम्सण गाम देवागुप्पिया चित्ते सारहीदंसणं संबद्धदंसण पन्भोद पीरेद दंसमा पिनसद जस्समा माम गोयस्स विस वणयाए पहतुह बाविषयए भवद सेपां केसीकुमार समग्री पुट्वायुपुट्वि गामायुगाम रूडमागए रूडमपत्ते रूडममोसट्टी इप्रेव सेयवियाए गागरीए विद्या मियवणे एन्साणे पहापि हव बाव विश्वरह तंगच्छामेण देवाणुप्पिया चित्तस्य सरेश्विस्य

विकां केळ्याचे देवलद्भिवद वेयविया नगरी जिक्कां मृगवन ख्यान तिकां जारं सामूनस्योग्व प्रवानकृत्वास्तापात्रामागी वेवलद्भात्रप्रविद्या प्राप्ताच्यात्रप्राप्तामागी वेवलद्भात्रप्राप्तामागी वेवलद्भात्रप्राप्तामागी वेवलद्भात्रप्राप्तामागी वेवलद्भात्रप्राप्तामागी वेवलद्भात्रप्राप्तामागी वेवलद्भात्रप्राप्तामागी स्वान्तप्राप्तामागी तेवलद्भात् वेवलद्भात् प्राप्तामागी तेवलद्भात् वेवलद्भात् प्राप्तामागी विकानप्तामागी विकानप्तामागी विकानप्तामागी विकानप्तामागी विकानप्तामागी विकानप्तामागी विकानप्तामागी विकानप्तामागी विकानपत्ति विवानपत्ति विकानपत्ति विकानपत्ति

प्यिय मिग एसु पिल सिरीसिवाणं तन्नद्रणं देवाणुप्यिया परेसि स्मरपणो धन्मासाद लेनिका बहुगुणत्तर फनाइनिका तेसि बहुण समर्था धाइण भिक्वव्याण तन्नद्रणं देवाणुप्यिया परेसिस्म बहु गुगणतर होत्या नणवयस्म तण्या केसीनुमार समर्थे वित्त सारिई एवछन् चर्चाह ठाणेडि चित्तानीवाकेविन प्रपणत्ते धन्मणोभेनिका स्वण्याएत पारामगयवा एनकाणगयं वा समर्थ वा पित्राच्छित णोवदित णोगमसित णोसक्कारित णोममार्थेद योकन्नाण मगन देव नेद्रय पिवणन्कस्वासित णोपहातिहेक्तद पिसणाति वा गरणाई पुच्छद प्रएण वाणेषा चित्ता निवे केविन प्रपणत्त धन्मणोनभित सवणयाए सवण्याए उवस्मयण्य समर्था वा तन्वेव नाव पर्ण वियहार्थेण चित्तान्नवे केविन्यपण्यत्ते धन्म णोनभित स्वक्रणयाए गोयर्ग गय समर्था वा नाव गोपन्भवासद योविचनेषां प्रसर्ग गोयर्ग गय समर्था वा नाव गोपन्भवासद योविचनेषां प्रसर्ग

कम्बद्र दत्यादि कारवित प्राधयते । प्रदते चिभक्तपीति चत्वारीप्येकार्यः । (वस्त्रं ठावेहिं) इति चारामादिगतं ग्रमवादिक नाभिगक्कतीत्वादिकं प्रधमकारवम् । चपाययगतं नाभिगन्कतीत्वादि चतुम्पदः मुगः पम् पेद्धी । उ दिरतुमादिकनदेशतलद्भुमोपदेसीराजाजीववधयकानिनिवन्वसर्तमाटदः दिपदचतुपदनदृष्टवारुपगारुषासदः तेमाटद्रजतुम्हेटेबानुप्रिया प्रदेसी रायनदः धर्मकदृस्यतः तस धणुगुबबूसक तिक्यकीमलु पस्कामकवती विषयानक्ष्यमस्यादिक मान्कबध्यलादिक त्यामिल्क भिवाचरनद वर्षे गुणक्सद्रवकतेमाटद्रजेड भवायपूर्वकतेमाटद्रजेड देदेवासुप्रियतुमे प्रदेशीराय नर् धम्मकष्रमुन् धवगुषः कीस्यकः वसीपीतानादेसनक्पविषयुगुवकोस्यैधर्मसामसीप्रदेसीपीताना देमनद्रविषयकरमञ्जाकरम् नदीपवत्तीद्रवद्वविषद्र द्रमक्द्रीपद्रीक्षेतीकुमार यमण चित्रसार्थीप्रति इम चमुनापकारक्तिञ्चक चिक् ठायेकि केचिक जीव केवलीतु भाव्यु शुत्रधर्मपति नपासक सांमरायु तिकदरहरू पुरुषानीनर्रमवानुठामतेचारामतिषांपु चनीपूर नगरीससीपवत्ति वनस्ते चयानतेति डांपुडूताडूद यमणकपत्ती जीवनद्र महसुद्रमकदतेमा इच्छरतसद्वपंचमहावृत्रवारकन बांदर धनप्रधायमञ्जीहमस्तक मृतमाहरू नधादरदेश तुचितसेवाकरत्र महीकल्यांधकारणन् मंगसीककेतु देवसंबंधिप्रतिमानीपरि सेवाकरक नक्षीचर्यन्नार्यकेतुकारण परस संगीकृतच्छते व्यारक्रम् प्रति नपुंकद्रश्यदः कारमंतः देखिन्न जीवकेवशीकारम् धर्म प्रथम नपामदः सांभसन् पनिमयमकारच छपाययपुष्ता यतीमति तिमजपूर्वनीपरित्रमस्कारकरच प्रपादिकपृष्टदनशी इ.ब.इ.ब.इ.ब.इ.बे.च.जीव केवलिभावित शुराधको नगामक सामलतुवी चुकारच गोसरीक पुकृतकृत रिषं पीदराग दनयित पिडिविम अभेति कोडिवय पुरिसे सहावेद्द २ पववयासी विष्णामेव भोटेवाणुष्पिया चाउषट भासन्ह हुसा मेव उवहवेद जाव पव्यपिण ह ततेणते कोडिवय पुरिमा खिप्पामेव सक्कत्त सक्तिय जाव उहवेत्तरतमाणित्तय पन्चिषणति से चित्ते सारदी कोडिवय पुरिसाणं भितए एयमह सोच्चा णिसम्म इहतुह जाविदयए गडाएकयवित्तकस्मे जाव सरीरे जेणेव वाउथेटे जाव टुक्तिता सकोरिंट मच्यामडचडकरेणं तचेव वावपक्तुवासद्द धम्म कन्ना जावतएणं से चित्ते सारदी केसिम्स कुमार सम्मक्तस् भितए धम्म सोच्चा यिसम्म इहतुह तद्देव एववयासी एवखनु भेते भन्दं परेसीराया भवित्तए जाव सद्दस्तिव्यणवयस्य गोसम्म कमरं पव्यत्ते ति तजदण देवाणुष्पिया परेसिस्सरणो धम्ममाद्वविक्ता वहुगुणतर खन्न होक्तापरेसिस्सरणो तिसर्ग वहुणय ट्यय चन्न

धम्म नमद सवणए याए तुम्हण चित्तायएसीराया पारामगय वा तचेव सळ भाणियळ पाइन्तएण गमण्या लाग पप्पाणं पावरे त्राणं चिद्वति त कह तु चित्ता एएसिम्सरणो धम्ममाद्रखेसामो त तेण से चित्ते सार्द्री केसिकुमार समण एववयासी एव खनू भते प्रणायाकवाद कवीएहि चत्तारि पासाचवणय खवणीयाते मए एएसिस्सरणणो प्रणायाचेव विषण्द्रया त एणा खनूभतेकारणेण पद प्रणासस्यणां राय देवाण्यायाण घतिय द्रळ माणस्सामोत म्हाणा देवाण्याया तुमेपएसिस्सरण्यो धम्ममाद्रखेन्भाह वंदेण भंते तुत्रो प्रणासस्यरण्यो धम्ममाद्रखेन्भाह वंदेण भंते तुत्रो प्रणासस्यरण्यो धम्ममाद्रखेन्भा ततेणं केसीकुमार समणे चित्त सार्द्रह एववयासी घित्ताति चित्ता लाणिस्समोत तेणमें चित्ते सार्द्रह केसीकुमार समण वदह ग्रमसंति १ जेणेव चाउधटे पासरहे तेणेव खवागळहरू वाउधट पासरह दुहहह लामेव दिसिं

भ्यवस्त्रेनित मातः। जत्यविध्यविस्त्यादि यज्ञापि श्रमणः साधुमोद्दत परमगीतार्यः श्रावकी ध्रम्या गच्छिति तज्ञापि इस्तेन वस्त्राञ्चसेन इत्रेच वात्मानमावृत्य न तिष्ठिति दृष्टं प्रथमं कारव्यम् । एवं भेषायविष कारवेन प्रत्येकमेवं भावनीयामि तृभ्यचयित्तापः सीरायाः भारासगर्यं वातं चेव सःव

है जिब जीव केवसी भाषित धर्मते मूलपांमर सांभसत् चसस्य प्रस्तारण है तुम्हारण है सिक पहेसी
राया पारामप्रकृताय तीनर बांदर पूर्वेवत कहिवल पहलर पासवर लिहासींग पापया पातमा
काकानर रहर नु किमनुवितक्वे पहीचिव महेसी रायमर धर्ममित करू तिभारपदी तेश जिक
सारधी केसीकुमार समस्य मित रमनीलु पमुनामकारिनश्चय है पूल्य पन्यदालीह कसमई वंधीज
हैसनर सोकर स्थार धीडा चेडियीक्स पाए पीहर तैमर महेसी रायमर सोरकसमर जयात्या
हर तेषण्यर निश्वय हेपूल्य रहरवार हूं महेसी रायमात तुम्हारक समीपर भीतु पापम्य
तेमाटर पदी देवापूमिया तुमे महेसी रायमर धर्मकहितु मननर वंदर असंकेष हैं पूल्य हुम्हे
महेसी रानर धर्मों कहिनुं तिहारपदी केसी कुमार यमस्य जिस सारधी मित रम बील्या पायस्य
थे तेष है जिब सार्यासर तिहारपदी विव सारधी केसीकुमार यमस्य मित वंदर नमस्कारकरर
जिहां चतुम ट धीडचिहित तिहां जाइजइनर चतुम ट पानरयह स्वर सिह्दिसी मगटपूल
हून् पांक तेष्टमिमति कपराठगयुं विहारयही तेष जिस सारधी काति मकामक्यमभातमारावि
यर्ष धनर पिकलरप्यए एत्यसकमस प्राक्षमल हरस्य वस्थितेष्ठन पक्तीरक धडवसहर विहा

शास्त्रप्रमेखी ।

294

पागाखाइण साइमेण परिकामेइ गोधहाई जाव पुरुति एएव विहाणेणं चित्ताजीवे के बिक पणणत्तथम गोनमइ सवस्ताते जत्यवियण समणेणं वा माइणोणवा सिंह श्रीमममरगज्जह तत्व वियणं इत्यिण वा वत्येणं वा भप्पाण भावित्ता चिहुद एएकहा गोणं के बिक्पणणत्त धम्मं गोनमइ सवणयाते एएडि चचिह ठामें हिं जीवे के बिक पणणत्त धम्मं गोनमइ चित्ता चचिह ठामेंडि जीवे के बिक पणणत्त धम्मं नमइ स वणयाए तज्जा भागम गय वा समणं वा माइणं वा वटद गामसइ जाव पन्मतासित महाइ जाव पुन्छद्दए एणंहाणेण चित्ता जाव नमित स वणयाए एव चव मसय गयं गोयग गय समण वा जाव पन्मतासित विज्ञेणं जाव पहिलामेति भहाइ जाव पुन्छद्द एएण वियत्य वियगं समस्येण वा मइणोणवा भामसमागन्छद्द इतत्य वियगं गोइत्येणं वा जाव भावरेत्ताण चिहुद एएण विहाणेणं चित्ता जीवे के बिक्य पण्यक्त

दितीयम् । प्रातिकारिके पीठधसकादिनी मन्त्रयन्तीत्यादि तृतीयमः । शीसरशतं नामशिवश्र प्रतिसाभवतीत्यादि सतुर्यम् । एतैरिक सतुर्धमं समते स्वत्रया

यतीतेपितबांदर मनदी सेवानकरर विस्तीवं पतनपनादिक प्रावीद्यादिनमेव सादिमसुष्वाम तेवरूकीपतिसामेनदेवरत्वं प्रवेदेतुमति पृष्टरवर्षकारवर रखांनक देखि लीव केवसी मापित धर्मनपामर सांमकवृत्वीकुकारच लिएं प्रमानन्तरं साध्यादरवर्षतीन्द्र सावि किस तुवार तिकापित सावर करी वामक करी पापवापात्माप्रति वांकीन्द्र रहर वादरन्त्रीयादर पाणीतदेवरवर्षकार्य देखिकजीवकेवर्षाभावित धर्ममून मपामर सांमसलद्रितवर्ष्ठतवर्षकारवर वादर तेवर्षकार्य सेवर्षकार्य सावर्षकार्य विवाद स्वाद केवर्षीमापित प्रमान सांमलक्षतिवर्षकारवर जीव केवर्षीभावित धर्ममून सांसलद्रितवर्षक प्रपास प्रमान सांसलद्रितवर्षकारवर वादर नमस्वारकार स्वादर सेवर्षकारवर स्वादर प्रमान सांसलद्रितवर्षक प्रपास प्रमान सांसलद्रीतवर्षकारवर सांसलद्रितवर्षक स्वादर प्रमान सांसलद्रीतवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र प्रमान सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर सांसलद्र सेवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षकारवर्षका

कियसरीरे सातोगिशतो निगुक्कित २ जेणामेव चउपटे भासरहे तेणामेव छवागक्कश् २ चाउपट भासरह दुनहित सेयवियातेणगरी ते सक्से सक्सेण णिगक्कश्ततेणांसे चित्ते सारहीतहं भणेगाह जोयणाह उक्सामेश ततेणांसे पदेसीराया उपहेणय तपहातेरहवा एणं परिकितस्पति समाणे चित्त सारही एववयासी चित्तापरिकित ते मेसरीरे तेपरावत्तेहिरहं तएणांसे चित्ते सारही रह परावत्ते चि जेणीव मियवणे उक्साणे तेणेव उवागक्कश्र परिमिस्यं एववयासी एसणे सामीमियवणे उक्साणे एत्यण भासाण सम किनाम संपणी मोतएणांसे परसीरयाचित्त सारही एववयासी एवं हो ह चित्ता तएणां से चित्ते सारही जेणेव मियवणे उक्साणे लेणेव केसिकुमार समणस्य भग्रसामते तेणेव उवागक्कश्र तुरए निगिणहर रह ठवेश रहातोपन्वोहमह तुरएमोएति २ परिस राय एववयासी एहिणां

एकार्षिका मौक्यमकर्षे प्रतिपादनार्थे बोक्काः। सिरिए इरिए इवगए उत्तप्यक्रशेरे इति खिया भीभया क्रिया छज्जया उपगती युक्तः। परमपर्षेटाटिगीभया गुप्तभर चेध्टाकतया चीण्डाभ्यात् उत्तप्तं गरीरदेदीय्यमान गरीरः। भवेत कारचं विमुग्नति एव किमादारयतिकमादारं गृक्काति

 पढिगए ततेगसे चित्तेसारही कन्नपाउप्यभाएरयगीए फुन्नुष्पस कमन कोमन्मिन्नियमि पश्चाद्रे प्रभाग कर्यायमा बस्सण सइस्सरस्प्रिम दिगायरे तैयसा जनते सीच गेराच गिगचार १ क्षेणेव पएसी राया तेगीव छवामक्कति २ पटेसिराय करवन जाव कट्ट जएण विज्ञण्यां वसावे एववयासी एवखन्द्रवाम्प्रियामं कावा एडि चत्तारि भासाच चवयगच वगीयातेयमण देवागुप्पियागां एडि क्षमामी पासे पार्डिया पोसर तएगा सेपण्मीराया चित्त सार्राष एवं वयासी गच्छाडिया तुन्मे चित्तातेडि चर्राइ चेव चारीडि चास रइ जुत्तामेव उवहवेषि २ बावपव्वेष्पिणादि ततेण चित्ते सारही पर्णसमारपमा एवं वृत्तीसमामा इहतुहृष्टियए बाव उवहवीत र एवमाणत्तिय पन्चप्पिणाति ततेगांसे पएसीराया चित्तस्स सार्रापस्स भ तिते एयमह सोच्चा निसम्म इहतुहुनाव पप्पमचन्द्राभरणान

भावियव्य पास्त्रज्ञकममण्यन्ति प्रयमगमकेन तथाया युस्माकं प्रदेशी राजा है जिह्न धारामाहि गर्त न बन्दति यहापि च ग्रमपात्यागच्छति तहापि इस्तादिनात्मानमावृत्य तिष्ठति ते कडर्न विका इत्यादि सुगमम् । चसार्थं सर्म विसामसम्बद्धेमी इति चक्रवानां सर्म सेर्दं स्टम रवानि सम्यक् भवनयाम स्कीटयाञ्चला सन्तु श्रहमित्यादि सहमूढ भववित्व निर्वित्तान मन्द्रा कससनीपायसी के समसी इत्यर्व सिवाम सस प्रभातवैद्यपृतिको सिद्धकः कावस नियम दिवर सर्वित पत्त्वरकाय धनदः पानस्य कपश्चिकसम् सद्दश्च किरव श्रीसूर्यं तीलदं करी चमुस्यमानस् पछ तिशारयकी विचयोतानाधरवाकी निकसन्त नीकसीनम् जिन्नां प्रदेसी शाया तिन्नां जानः जारे मद्र प्रदेशीराचाप्रति दावजीकामस्तकदंचक्डा भ्रष्ट विजयसन्दर्द करी धवाधद्र वदावानद्र एम बोस्युं पमुनाप्रकारक निश्चक केंद्रेयानुष्रिया तुमनक क्रीनिदेसनक सीकि च्यार धीका मेटकार्य चायबीहर तेरच्यात तुमनर कोर्चकसमर्थ जायात्वाहर चावहरी स्वामी तेरबीका चात्मामा काबिनेगरप तेनद करी सदित तैवकेंद्र वाहै देवु तिन्मार प्रही तेव प्रदेसी राजा जिन्न सारधी प्रति इमवीसताङ्या जास नुमे के चित्र तियह सिक्नुनक निश्चक भीतक्तिरी सीक्वकिस जीती नद्र भावत भावनेद्र साहरा पाचाकपराठासुपु तिल्सार पहन्द्र तेद्र चित्र सारयी प्रदेशी राजा नक् इसकिष्यकेक केव संतीव पामा रचलीती भाषीकमककरक एमभाक्ता उपराठीसुपक तिस्कार तेड प्रदेशी राजा चित्रसारयी नदे समापद एड चर्चपति सांमती डिययबवारी वर्ष संतीपपाभी म्नातकरी पर्यमत्रवनुमूनवण्डवर धामरवर पर्सकृतसरीरवकु वीतानावरवकी नीवनध जिला

भोजह्र पन्भवासित जाव वृथा साएवियण उन्माणभूमीए णो सवाएमि सम्म पकाम पवियरित्तते ततेण वित्ते सारही पएसि राय एवंवयासी एसणं सामी सव्विव्वन्भेकेसी नाम कुमार समणे जाति सपणी जाव वर्षणा णोवगते भहोहिए भण्णजीवी तएण से परेसीराया वित्त सार्राह एववयासी भहोहित वयासि वित्ता भण्णजीवियत्त वयासि वित्ता भण्णजीवियत्त वयासि वित्ता भाग भहोहिय यत्तवयामि भन्नजीवियत्तं वयामि भमिगमणिज्भेणं वित्ता भमेएस पुरिसह वा सामी भमिगमणिज्भे भिगमत्यामोणं वित्ता भमेएस पुरिसह वा सामी भमिगमणिज्भे भिगमत्यामोणं वित्ता भमेएस पुरिसह वा सामी भमिगम्हामो ततेणं से पएसीराया वित्तेण सार हिणा सहि वेणेव केसीकुमार समणे तेणेव खवागक्त रूर केसिस्स कुमारसमणस्स भरूरसामते विव्वा एववयासी तुभोण भंते भहो

महानियाए मासुपरिसाए महया महयामहेर्यनुयाह अनुते यम्मिहरीयं चेप्टमाने साए वियस मित्यादि स्वक्रीयायामपि चथानमूमी न चंबापमीन ग्रह्मा अस्यकप्रकार्य स्विन्छ्या प्रविचरित् पर्व सम्प्रेचते स्वचेत्रसि परिमादयति सम्प्रेच्य चित्रं सार्यामेवसवादीत विका कत्यादि । चर्मी वहिए इति प्रवीवादिक परमाविधरधीवन्त्यै विविश्वक्ता । प्रव्यक्तीविए इति चन्नेन सीवितं यावधार्वं यस्यासावन्नजीवितः। शिक्षणानामए इत्यादि ते यथानामए इति वाक्यासं कुर्विष्ट्रांतिकारपद्यी चित्र सारधा प्रदेसी राजाप्रति इस बीस्पु एक के स्वामी पार्श्वनायनासंयता नाया कैसी नाम कुमार यमण जाति संपन्न तिहां सगिवर्षककहितु लिहां छगि पांच सहसाधुनु भणामत्यादि चारज्ञान सक्षित परवावयिज्ञानसङ्ग्रिकः भवविज्ञानुवायी विषय भवानावष्ठ संयापी बहतीमादि पंधीवधा काया परेरासीव भनेरपो इमकरामांनह इह तेह प्रदेशी राजा चित्र सारयीप्रति एम बीर्स्यु परमाविध प्रया कष्टकबू के चित्र चन्यच जीवितप्रवास क्रवह क्रव के चित्र वस्तरण चित्र अपन् कप् स्वामी एएपांसप् परमाविष्ययु कप् क्रण पन्यजीवितपर्यु कर्ष्ट्रक असीपरेसीपूरक हर साहमानासीसीर रंगीव्यिकरीर पहनु हैचिन समेरएकच पुरुषकर वसी धिमक है तीहा स्वामी माहमाचासीजाह धायीग्यक हमदेशीक हत हत एक साहमाचह स्यह हेनिब पर्मेपहपुरुपमिति निब सहदाहर हास्वामी साहमधन्तर्पेड विद्वारपछी तेह मदेसी रासा चिवनक सारधीकं साथि चिक्कों केसी कुमार यमग तिकों चाक चर्कनक केसीकुमार यसणमक चितवेगलुमडी चितिकू बहुनडी समारडी इस बील्ये सुमें है मगवन् परिमविधियणा अन्यजीवना कडबडार तिहारपड़ी कैसीकुमार यमच प्रदेसी राजाप्रति इस बील्यु विष्ट जिसकीहरू चंकरान

₹8•

सामी पासाणं सम किनाम प्रवीगामो ततेगंसे प्रदेसीर्शतोपची क्रमति चित्ते या साराष्ट्रिया। सिंह भासायां सम किलाम संपवीके माणे पासर जत्य केरीकुमार समगी महित महानियाए मनुस परिसाए मनमसर्व सद्या २ सहैगा धरममादक्खमाम पासति पासित्ता इमेयासवे प्रव्मात्यिए सक्तप्पे समुप्यक्कित्या जहासनु भोजचु पनमवासति मुदा खन् भोमूद पनमवासति भूदा खन् भो मूढं पन्मवासति पपहिय पन्मवासति निव्विणपणो खन् भोति व्विषणोण पत्रक्रवासति केसति केसणं एसप्रिसेजडेम्डे मूठे पण हितेनिव्वयगायणासरीए दिरीए उवगए उत्तप्यसरीरे एसर्ग पुरिसे किमाशारीत किखाद किवति किदनयति किपयस्कति जयएस पुरिसे महित महानियाए मणुम्मपरिसाए मन्भगते महवा सहैवं ब्याद एवसपेदेद २ चित्तं सारचि एववयासी चित्ता सदासनु

न समु कदन्तचर्चे एवं क्याया गरीरकान्ते क्यपत्ति । सपकृत्यादि शहावित्वावस्य प्रसन्ने स्तया किंपरिचामयित कीडमीऽस्य गृहीताद्वार परिचामी म सनु श्रीमनाद्वाराम्यदद्वारीप मन्दारिनत्वे यद्या क्याकान्तिभैवति पतदेव सम्बन्नेयमाचण्डे कि साद कि पियद तदा वि दलस इति कि ददाति एतदेव स्थाचन्द्रे कि प्रयक्ति येनैतावान् सीक पर्युपापास्ते एतदेवाह स्रयस्केप

मीटर् सन्दर धर्मबन्धित प्रतिदेवानक एकबुकिकिनेकबु भागशिककास्य भात्मानकवि वक संबस्य जवनची अदामुर्वेषया क्षेत्रसे चांदाएकजढ प्रति सेवाकरद मस्तकैमृद्धिते मृ'दा निमन्द चंदी मुं र प्रति सेवाचकच मृद्धतेषक् मृष्य निश्चय मृद्ध प्रति सेवचकच चर्मकित ते महामूबे निश्चत घडो पर्पाडितमति मेवद्रहेद निक्षेत्रकता चतुराई रहित निश्चय घडी निविज्ञान मितसेवाद्रहेद कु बुणक पुरुष एक पुरुष जब मूठ के मूढ आर्थीडत निविज्ञान समाभावकरा भीतजावीकरी सहित देशीयमान सरीर एडपुरुवम् चाडार चाडारडेडड श्रदेशाडडड श्रु'वाडडड वाडवर्डन रसेवकवन वर देश कर स्पु बसेयपनरस्वरच देशकर श्रेमरकारनर एक गुक्ष्ममीटची मना विस्तारकं मनुष्यनापरिष्पदांत्रं मांकि अब वद मीटक १ सन्दर्भ करी वीकश्रकक कर्माच तरक्षीत सद्दानद्र सिक सारघाप्रति इस बीस्यु इ सिक स्टापुस्य धवा निश्चद घडी एकसङ्गति सेविडकर्डसभागोडि इस सर्वेकडि वृज्ञकास्तवह मुश्रीकर वीतानापवि स्वयानम मिनद विदय नसकीड सन्यक्तप्रकारक खेळाडू विचरानक दुवदसासकडू एतकच्ये मूं हे नहीं सवसु ठामरा

भोजह्र पन्नातासित जाव वृथार साएवियण उन्नाणमूमीए णो सचाएिम सम्म पकामं पिवयित्ति ततेण चित्ते सारही पएसि राय एववयासी एसणं सामी स्वविवन्निकेसेसी नाम कुमार समणे जाति सपण्यो जाव चउणा णोवगते पहोहिए भग्याजीवी तएणं से परेसीराया चित्त सारिह एवंवयासी पहोहिन वयासि चित्ता भग्याजीवियत्त वयासी चित्ता हता सामी भहोहिय यत्तवयामि भन्नजीवियत्तं वयासि मिगमणिज्मेणं चित्ता भमेएस पुरिसह वा सामी भिगमणिज्मे भिगमन्यामोणं चित्ता भमेएस पुरिसह वा सामी भिगमणिज्मे भिगमन्यामोणं चित्ता भमेएस पुरिसह का सामी भिगमणिज्मो वित्तां से पएसीराया चित्तेण सारिण सिह जेणेव केसीकुमार समणे तेणेव स्वागच्छहर केसिस्स कुमारसमणस्स भट्टूग्सामते विव्वा एववयासी तुक्तेणं भते भहो

मचानियाए मानुपरिसाए मच्या मच्यामईबेनुयाद अनुति यम्मिंद्रचेत्यं बेध्टमानि साए वियय मित्यादि स्वकीयायामपि एद्यानभूमी न संवापमीन मनुमः सन्यकप्रकार्ध स्वे इया प्रविसरित् एवं सम्प्रेचते स्वचेत्रसि परिमावयति सम्प्रेच्य चित्रं सार्धिमेवमवादीत विक्ता शत्यादि । अभी अकिए पति प्रधीवाक्तिक परमाविधरधीवन्त्ये विधियुक्ता। परवाजीविए पति पत्नेन जीवितं माषधार्यं वस्यासावन्नजीवितः। सिजहानामए इत्यादि ते यद्यानामए इति वाक्यार्श-कृतिकारिकारपंकी चित्र सारसा गरेसी राजामित दम बोल्यु एक केस्वामी पार्वनायनासंयता नावा कैंसी नाम कुमार समय जाति संपन्न तिहां सगिवर्यं कर्काहतु खिडां खगि पांच सहसाधनु भवासत्यादि चारचान सहित परवाविषचानसहितक प्रविधानुष्यी विषय प्रधानावक स्वप्री करतिमाटि चधीनधा काया चनैराजीन चनेरची इमकरामांनद्र कर तेव प्रदेशी राखा चित्र सारबीप्रति एम बीन्यु परमाविष पसु कडव्ह्रहर हो चित्र चन्यक सीवितपस्य कडव्ह्रहर हो चिव वस्तर जिल करह हरू स्वामी एडपांसर् परमाविषयमु सर्द हरू चन्यजीवितपम् सर्वस्य असीमदेसीपुरुद कर साहमाबासीजीर र गोव्टिकरीय एडज हे जिस भमेनूएक्क पुरुषहरू असी चित्रकरे तीया खामी माथमावासीचार वायीग्यक्य प्रदेशीक्ष्य छन्। एक साथमासन् स्वत्र देविक यमेएदपुर्यप्रति चित्र क्षदर्हद हास्तामी सादमछन्त्रंड तिचारपूढी वेद प्रदेसी राजा चिवनक सारधीक साथि जिक्को केसी कुमार श्रमण तिको जाक जर्कनक केसीकुमार श्रमसनक चितवेगनुनदी चितद्कतुनदी समारदी दम बोल्ये तुमे दे मगवन् परिमद्विषया चन्यजीवना कडगहार तिहारपक्षी कैसीकुमार यमग प्रदेशी राजाप्रति इस बील्यु तेड जिमकोइक चकरत

**\*B**\*

हिया मन्नजीजिविया तएगां केसीजुमार समगे पएसि रावं एवं व्यासी सेजहानामए मकवाणियाह वासं खवाणियाहवा दंत वाणियाह वासुकभनेच कामानो समप्रयमुच्छति एवामेव पदेसी पुर्विविवणय माज्रच कामेनोसमपुष्टिस सेतृपातव पदेसी ममप्प सित्ता भयमेयाहवे मक्तिक्रिए जाव समुप्पजित्यावहा भोजर्ड पन्कवासित जाव पवियरितृगां पदेसी एस पहें समहे हता पत्य तएगांसे पदेसीराया केसीजुमार समगं एववयासी सेकेगांभंते तुक्ष गाणां वादं सग्येवा जेगांतुको ममप्याहव मक्तित्यय जाव सक्तप्यं समुप्पपण जाई पासह तत्यसे केसीजुमार समग्रे पएसिरावं एवंवयासी एववखनु पदेसी मन्द समग्रागं निग्गयाक पंवविहे खागे परण्यते तज्ज्ञा मामिणिवोडियमालासुयनागेचिहना बामम

कारी चन्कविकी चन्करानविक गन्दविको मनिविक्ति वा गुरुव राजदेव भागे मुंसविह कामाः भव्काती न सम्बक् पन्दाने पृच्छन्ति । एवमेवातु मनित्यादि दार्घ्टीतिकवी सना सुपमा, चरगहेत्यादि । तजाविवधिता शेषविशेषस्य सामान्यकपस्यानिर्देशस्य कपादेरवगृहवमवनुष् । तेषुनावसेस्रव्यापारीवासीया अवासस्माव्यापारी दांतना व्यापारी दावं प्रतिमास्रता बांबतावबी क्रानिसम्बर्ध पंदपूष्टर एवर इष्टांतर प्रदेसी तुषरप्रिवसेस्रविवय साराष्ट्रतुवकु नदीसमूपूष्टरहरू तिवनिन्तवत्रामायवः वेपदेशी मुम्मनवः देवीनवृष्यवर्षेणात्मविषवसंबद्धानपतः जवाम्बस्यानिस्ववः चडीएकचङमूर्वेमति सेवद्रवद्रमृहादिकपाटसर्वेकदिवनवनमाहिसुवद्रवद्रशीसकाद्रनहीतेदनिस्बद् केमदेशी एक चर्च साचछ बक्तुप्रदेशी एक कक्क क्य साबु तिकार पक्षी तेक प्रदेशी राजा केसी कुमार यमच प्रति एमबीस्वा तेषकुच हेमगवन तुम्दनद ति सामानवज्ञान चढ्या देसच वीव चानते वसेया वबीयजेकर चानक समझ सबर्च मावर्ष एक्बुं चातमानक विवश नितित सबस्य जपनु जानुवस्वसेष्ट्रा प्रवर् देवन इस सामान्यपन्त तिचार पत्नी तेर बेसीकुमार धमन प्रदेसी राजाप्रति दमनीच्या चसुनावकारै निरुचय प्रदेशी चड्डमाइरि चप्रचनद् निगृ वनद् पांचे प्रकार चान कविष्ठ तैकवरुव मतिचान १ श्रुतिचान २ अविश्वचान ३ मनपर्यवचान ४ कैवस चान तिकद्दनु मतिचान चद्दा प्रकारि किंद्रच विकट्टहरू काद्रकडीठच विधारका निस्तवार्व पायमु सम्भानुनु तेष्टवसी पर्याप चिष्ट् प्रकारै कष्टिस जिमनंदीमूबद कष्टि बद जिम्स धारवासगढः च्यारद्वीतक इवा एततदः धर्यावगृष्ठ दृष्टा २ भ्यायद् बारबाह एड बारबीतपांबद देहा बठक चबैत्यारए १८ प्रकारिमतिकानकायबुण्तवै प्रतिकानकष् इवै सुवकान मनप्रवसास्यक्षिः

पनभवनायों केवल नायों सेकित पिभियावोष्टिययायों चडिवर्षे प्रयम्म तिल्ला उग्मर्षे पूंचा प्रवाप धारणा सेकितं उग्मर्पेर दुविष्ठे प्रयम्भ तेज्ञ नदीए जावसेत धारणा सेत पाभियवोष्ट नाणिण सेकि तसुयनायार दुविष्ठ प्रयम्भ धगपविद्व च पगवाचिरच स्व भाणियव्य जावदिष्टिव्याउ उद्घि नायां सेकित सुयख्योवसिम्यच ज्ञा निद्ध मणा पनभव नायो दुविष्टे प्रयम्भ तज्ञष्टा उन्भुभ सीय तष्टेवकेवल नाया सव्य साणियव्य पत्यणं जसे पाभिया वोचिय नाया सेपा मम पत्य तत्थणं जसे उप्पामिण वोचिय नाया सेपा मम पत्य तत्थणं जसे उप्पामिण पर्वताया भगवताया इव्येषणं पदेसी प्रचंतव चडिव्यपेण काउमत्थेण नायो पा प्रमेवाकव पत्थणं जोते जाव समुष्यन जायामि पासामि तएण

तदर्यगत सह तविभेपातीचनभीका प्रक्रान्तार्थविभेष स निश्चयोऽपाय । पवगतार्थ विभेषय बारच धारबा । सैकितं चागचे पत्यादि यथा नन्दी ज्ञानमद्भाषाकृता तथानापि परिपूर्णकत्त्रत्या क्रुकच्छवासै विश्वंप्रकारि किञ्च भाचारांगते पन्यारद्र भंगते भंगप्रतिष्टा उत्तराध्ययनादिक ते चंगवाराम्य प्रकीर्णादिक सर्वेकरिय जिल्लांचिंगरुष्ट्र इच्टिवादपूर्वए युतन्तानवीम् प्रवद्य चर्वाप ज्ञानविप्रकारक कपन चनिसरिसक तिकां सगक रहत तेड मनुष्यनक चनक तिर्य च न कुत तिम नहीमूबिकडिङ कर तिमजायनु जानानरवायक मनद घय धनद उपसमयनद योगद छपलद् विद्ययापर्वापकत प्रविध जानबीजूकशीयजे पर्विध जानितभवप्रत्यय प्रविधिज्ञानते देव धनवूनार कीनद्र पासिक्द्रतिम निमनदीमुबाद वयदनुष्ठमनपर्यंव ज्ञान विकूमकारद्र कविष्ठति कदद्र छद्र चाजुमती १ विपुसमती १ तिमाहिका जुमती भडाई चंगुरु एक्क पडाइभागदेवद् विपुसमितिसे पृषचारा शापमाहि संजिपा पेचेन्द्रियनु मनीगत भारताबह कैवससाही मेदशकित सकललीका स्रोक प्रकासकत्तानते केवस्त्रान सर्वे कश्चित करो पाँच जान माविजैमविज्ञान तेह मावरस हुन् जिहां चेते युवकान वेहापयि माहरह हव जिहां तेजे प्रविधकान तेहपयि माहरह हव जिहां तिजेमनपर्यवस्तान तेडी प्रशि मायरक इन्ह जिडां जेते क्षेत्रकान तेड माइरच नदी तेड सर्रिशंत मद्र इर्द इव्यद हेमदेसी कृताकर चिक्रमकारक कदास्ववासदयामी दते तील स्वीकां जानवेगकरी एइनु पा मानद विषद संकल्प सनूजबू कथनु पञ्जवासन्त एइनुवितितज्ञाणु बसेपपणद देवस् सामान्यपर्ये तिज्ञारपत्ती प्रदेसीराजा नेसीनुमार यमसनद एमवील्यु देभगवन दहां तुम्हारदं

पासकं वक्स बलतामुक्ककक कक प्रदेशी तुमारी ज्योताना चचानमूमिनक विषक तुमाजमिनक

रायपमित्री !

पटेसीराया के सिनुमार समण पववयासी धर्मणं भते रह उब विसाम पटेसीसाते उन्माण भृमिए तुमसि चेव जालते ततेलांमें पटेसीराया चित्तेण सारिष्णा सिंहं के सिनुमार समलस्म धर्र सामते उवविस्तिर के सिनुमार समण प्रवं वयासी तुम्में भते समणाण निग्गधाण एसा सणाए पतिणाए सारिष्ट्राए सार्क् एसच्च एसच्च एसच्च एसच्च एसच्च एस्त्र का एसमाणे एसपमाणेणस्ममोसरके का धरणोजीवा धरण सरीर नोतजीवो तं सरीरं ततेणी के सिनुमार समणे पटेसिं राय पववयासी पटेसी धम्क समजाण निग्मधाणं एसायणा जाव एस समोसरणे जदा धनोजीवो धनसरीर नोत च्छीवो तंसरीरं ततेणां पटेसिराया के सिनुमार समणे एवववासी जतिणां भते तुम्म समणाण निग्गधाणं एसच्छा जावएस समोस रखें जदा धयोजीवो ध्यण सरीर नोतजीवो तं सरीरं एवखन मम

गुन्य गौरवमयात्तु न सिख्यन्ते, केवसं वहीं बिधावसीकनीया तस्यां स प्रपञ्चमस्माभिरभिधानात् तुम्मयोमन्ते समयायं विगृन्धायं एसा सरवा इत्यादि। संज्ञानं संज्ञानसन्दरक्षानमित्यर्वः। प्रवेद प्रतिका निरुवयक्ष्पीअन्युपगमः । पवा इन्टिटैर्जनस्वतत्वमिति भावः । एवा इवि परम विषय आवार वयसम यवनानय वैसुएरम्साधूकविधानुं मामगुर्वीची सावत्वपवामटय तिचार पहीतेषप्रदेशीराचा चिवनक् सारबीक् सावि वेसी कुमार समबक् पतिवेसकृतकी पतिदुवरुककी सामयद इद सद वैसीनद कैसीकेमार यमच प्रति दमनीस्य तुमारी हेमगईत बमब निर्मृ स्वना एडच संज्ञासम्यक् ज्ञान एडचप्रतिज्ञा चैगाचतयच इष्टिपीताभादर्जननु तत्वज्ञातः विवित्पीकार्ड चिमप्राय एक केतु ते चावूय एक उपदेसतेश्वीक चागिककविवत एक्संबद्ध्यतानिकचान एक तवाश्चिमकाकवादेशवावस्युनिहत्त्वयद्भपयादति मयौतानद्रपतिकरीनिहत्त्वयद्पसुपत्तुमैवीववद्य पान तेषविष मस्तगजादिकद करी निरचवक एक मत्यकादिममावक समीसरवशकानुपवठक मिन्तु पतसद सददनद पकठुमिना पदतुंस चंगीकृत वृतनुनिश्चव करिम्रतेकद्वनु सेव सरीर बढी चनेरच जीवचनक सीव धनी धनेदसरारनिक सरीर तेत्रील जीव तवासीव तेत्रील सरीर प्रदेशी राइ इमकडी पन्नी केसी कुमार समय प्रदेशी राजा प्रति एम बीस्या है प्रदेशी धन्डारि बमय निगु यनी एड सम्यवकान तिडां सगिकडियु जिडां एडज समीसरव सेड सरीरवकी चनैव खाववसीनेससरीर भन्नि तेलीब सीवतिनाज सरीर तिचारपत्नी प्रदेशी राजाप्रति जैसि कुमारवमव प्रति एम बन्धुं छठ हेपूच्य तुमारी श्रमसमी निगुधनीएक समीसरब संज्ञा एकप्रतिचा एक

धन्नाए होत्या पहेव जवृद्वीपे २ सेयवियाए नयरीए धर्ममाए जाव समस्स वियगं जगावयस्स नोसम्म करसर्गवित पव्यत्तेतिसेगं तुन्भ बत्तवयाएसु वसूपाव कम्म किन कलूससमिजिणित्ता कालमार्से काल किन्ता धन्नएसु नरएसु नेरहत्ताए उववणे तस्सगं धलगम्स धन्न नभुतेहोत्या पृष्टे क तेपि एसणुणे मणामे धल्को वेसासिते सम्म ए वसूमते धणुमए करंडगसमाणे जीवियस्स विद्ययं दिज्यणे तुवर पुष्फ पिवदुन्न भेसवणयाए कि मगपुणं पासणयाए तजदण से धल्का ते मम धागतु वएक्का एवं खलू नसूया धन्न तय धल्का एहोत्या पहेव सेयवियाए नयरीए धरम्मए जाव नोसमां करभर वित पवत्तेमि ततेणं धन्धुसु वसूपावं कम्म किनकनूस समजिणित्ता

महानुगताऽभिमायः। एय हेतुः समम्बाया पि दर्गन वक्तव्यताया एतन्मूसं युप्तः दर्गनिमि भाषः। एव सब्बन्धः एउ स देव भवतान्तात्वि बोऽध्यवसायः। एपा तुषा यया तुषाया तीष्ठित सम्यतिस्थवसायते तथा पनेनापस्युपगमेनाष्मीकृतिन च यहिचायमार्थः सम्मातिस्पैति सत् सस्य नित्यवर्षाय तेन ग्रेपमिति तसेव तुषा एवमेतन्मानमित्यपि भावनीयम्। नवरं मानं प्रस्वादिः

समोसरब जेड मरिरवसी चनैरठ श्रीव जीववसी चनैरउसरिर मडी सरीरतेसीव चनै जीव ते सरीर पसिन्दवय माडरठ पालसठकाप वापनु इतछ इंडांज जंबूपीपसाडिडीय २ सेयियया बगरीनड विषद चयमां इ तछ त्यांतरु पडिस्ट चडिन इंडांज जंबूपीपसाडिडीय २ सेयियया बगरीनड विषद चयमां इ तछ त्यांतरु पडिस्ट इ सर्वेपाठकि विष प्रेमार क्ष्या अणु पापकमें डक्षु छपालांनड कालनड पवसरह जानकरी छोडक मरकनड विषद नारकीपयाड छपनछ तेड नह चालांनड कालनड पवसरह जानकरी छोडक मरकनड विपद नारकीपयाड छपनछ तेड नह चालांनड कालनड पवसरह जानकरी छोडक मरकनड विपद नारकीपयाड छपनछ तेड नह चालांच इ सुनुष्ठ इत्त तेडदार्टामहडू इष्टवांकवायाँग वानुष्ठ यनुहु छ प्रियमनछं याचार्यकरवा मह चान्यवायग्य मननहगमनुषीयगुष्ठ स्थापत तीम्यासनुस्थानक समतकार्यकरवा नह मान्युववायग्य मननहगमनुषीयगुष्ठ स्थापत तीम्यासनुस्थानक समतकार्यकरवा नह मान्युववायग्य मननहगमनुषीयगुष्ठ स्थापत्तनार छा याचार्यक्रिय छोवाय इ प्राचीय हित्यानुं पानं महानु ह चान्यवायग्य सम्यासन्य तो चनुमनदलनार छा याचार्यक्रिय छा अपीपिर छिपानुं चान्यक्रिय छोवा है तो इस्त चान्यक्रिय छोवाय है सेयिया इ प्राचीय छोवाय इ प्राचीय छोवाय छोवाय छोवाय छोवाय छोवाय छोवाय छोवाय इ सेयिया छोवाय छोव

वाव उर्वविशे त माण गतुया तुमिष भवाहि भविम्ञाव नोमम्म करभरिवित पवत्ते हिमाण तुमिविण्य चेवम् वरुपावकम्म वाव उवविक्राहिस तजयाण से भव्जए सम्म भागतु एवंबएक्मा ततोण भह सहेक्मा पत्तिण्वमा रोण्डमा जहा भागीवीवो भन्न सरीरं नोतक्मीवो तसरीर जहाणसे भव्मते मम भागत्त नो एव व्यासी तमोसुपतिहियामेपणा समणाउ सोवहातक्जीवो त सरीर गो भनो जीवो भन्न सरीरं ततेण केसीकुमार समखे पदेसि राय एववयासी भत्तिथा पदेसी तव मूरिय कता नामादेवी हता भित्य वयाण तुम्ह पदेसित मूरिय कत देव एहायं कथविकमम कथकोड मंगकपायिक्य सव्वानकार विभूसिय केसीत पुरिसीण शहाएस

एसप्तमाचे इति एतत्ममाचे यद्या भमाचे प्रत्यचाद्य विसन्वादीति भावः। एस समीसर्थे इिष एतत् समवसर्चं समवसर्चं नाम बङ्गामेकद्यमीलनम्। सर्वेषामपि तत्वानामस्मिन्नेवास्यण्यस्ये संस्थानमिति भावः। १६ बन्तेपिप शत्यादि। १८८ इत्वाविषयत्वात्। कान्तकमनीयतमत्वात्, प्रियः वैमनिबन्धतत्वात् मनीजी मनसासम्यगुपादेय तथा जातत्वात् मनसा प्रस्यते ग्रस्यते इति मनीम

एतसद्दयधर्मयाएसियवामिष्टमवाए नयी करमर याजीविकामित पुनर्शावकत्तिसथाकरिमाणि मितानुंशीयविमाधिरियस् प्रवृत्तिसथाकरिमाणि स्वां पायकर्मकरी नरिक क्षयज्ञिस्त तठलाठ तेव याजुस्कान्य याजीनस् समकि तठ पू सद्दिन्य एतित्याधनुः याजीनस् तठलाठ तेव याजुस्कान्य याजीनस् समकि तठ पू सद्दिन्य एतित्याधनुः याजीनस् त्रां विक्रकारक्ष्या प्रमत्य याजीनस् याजीनस् प्रमत्य स्वां यमेव स्वां प्रमत्य स्वां यमेव स्वां याज्यावि विवाद स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां याज्यावि विवाद स्वां यमेव स्वां याज्यावि विवाद स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां याज्यावि विवाद स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां याज्यावि यमेव स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां याज्यावि स्वां यमेव स्वां यमेव स्वां याज्यावि स्वां यम् स्वां याज्यावि स्

जाव सत्वानकार विभूसिएण सिंह रहें सहे फरिसरव गर्ध पचिवरें माणुसते कामभोए पच्चणुक्तवमाणे पासिन्मसि तस्सण परेसी पुरिसस्य कर नित्वतेन्मासि धर्या भते पुरिसं इत्यत्विणगवा पायित्यतूगवा सूनिमभगावा एगाइत्व क्षाइत्व नीविया उव वरो वेन्सा धर्या परेसी सेपुरिसे तुम एव वएन्मा माण तुम्हे सामी सुमुद्दाण इत्यत्थिनगवा नाव नीवि धाउववरोवेहि नावताव धर मिस्र नाइ नियगस्यण स्वाध परिचण एववयामि एव खन् देवाणुप्यियापावाइ कम्माइ समाय रिताति इमेयाहव धावयं पाव निमास तमाणं देवाणुप्यया तुन्ने केइपावाइ कम्माइ समायर साण सेवि एवचेव धावय पावेन्मामिय नहाण घर तस्सणं तुमे परेसी पुरिसम्स खणमवि एयमह पहिसुणेन्मा सिनोइण्याहे सम हि कम्हाणं भते भवराहीणसे पुरिसे एवामेव पएसी तव धन्मते

स्पैर्यमुख्योगात् स्पैर्योविश्वासकी विश्वासस्थानं सम्मतः कायकारचेन बङ्गमती बङ्गस्वेनाच्य तथा मनी बङ्गमतः । कार्य्यवियातस्य पश्चादिपमतो बङ्गमतः रत्नकरवडकः समानी रत्नकरवडकवेदि कान्तेनीपादेय इति भावः जीविङस्सवीयः इति जीवितस्यीत्सवदव जीविकोत्सवः, स एव जीवि

पार्काकृटनीपरि जीवितव्ययकी रिकतकर गुरुकारहरेव केपृदेशी तेपुरुष तुमपृति हमकरक मकरल तुन्दे केप्नामी एकसुकूत्रीकारासुम्कर कार्यक्रतपारिक मूजीक्षेत्र जीविषकारिक मम्मिर जीविषकारिक मम्मिर जीविषकारिक मम्मिर विकास कार्यकारपारिक मार्वे प्राप्त क्षेत्र कार्यकारपार्थ प्रकार कार्यकारपार्थ प्रविद्यानुपृयालम् पाप कर्म प्रवास मार्वे तिमाटक एकवी भापरापृति कृषामलक्ष्य रक्षेत्र प्रविद्यानुपृयालम् पाप कर्म क्षेत्र कार्यकारपार्थ कर्मपृति क्षामलक्ष्य रक्षेत्र प्रविद्यानुपृयान तुमे कीर्यक्र कर्मपृति क्षेत्र प्रविद्यानुपृयान तुमे कीर्यक्र कर्मपृति प्रविद्यान क्षेत्र तिमार प्रविद्यान क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र प्रविद्यान क्षेत्र क्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

होत्या इहेव संयवियाए नयरीए षधिमाए जाव नोसमां करमर विति पवत्ते ति सेण पम्ह वत्तवयाएमु वहू जाव छववसे तस्सर्ण पन्भगस्स तुम नतुए होत्या हुई कते जाव पासक्याए सेइइक्टर माणुस्सनोगत्वमागकत्ति नोचेवण सचारएति इव्वमागकति तते चडि ठाणेडिं पदेसी पहुणोववणे नरए नेरितित इत्यद मानुस्स नोग इव्वमागकतित्तते पहुणो ववणे नरए नेरिक्ट समत्मृवयणं वेयमाणेइत्यद माणुस्स नोगं इव्वमागिक ततेनोचेवेणं सचाएति इव्वमागिकत्तते पहुणोववन्नए नरए निरित्त ते नगरपाननिष्ट मुक्तो २ सम्बिचिन्भमाणे इत्यद्म माणुस नोग इव्व माणिकत्त्र नोचेवणं सचाएति इव्वमागिकत्तते पहुणो ववन्नए नरए सुनर

तीतसक चट्य नन्दिजनन'। चटुम्बरपुर्णश्चामयन्ततासैनीपमानम्। मृशाद्यं वा इत्वादिण्यका-यामितमयेनगतं एतदेव न्याचस्टेश्चलया भिन्न'श्चला भिन्न'श्चलाभिन्नक स्तवा एमाडम्ब मिति एकवातं एकेन वातिमिति भाव'। क्वाडन्यमिति क्टावातं क्ट्यति तस्य मृगस्येव वातिमैति मोव' चटिके ठावेचे इत्यादि सम सुडब्रून वेदनामेकं कारवम्। वितीयं परमावासिकै कटकैनम्, तृतीयं नरकवेदनीय कर्मा चयत चिवसने वतुष्ठं नरकायुष्कावयत चविस्ननमम् चछिडं ठावेडि

तासिक बांबहाबद मनुष्य श्रोकपति श्रीवृचाबीवच पविनद्दीनिय्चद सबद श्रीवृचाबीवच पित्र केंद्रार हमदेशी तरकाणिकतु चपनुनकमदिवद नारकी वांबहाबद मनुष्य श्रोक प्रति बीच् चार्विकार सक्त केंद्र केंद्र सनुष्य श्रोक प्रति बीच् चार्विकार स्वाद्य केंद्र प्रति वांबहाबद मनुष्य श्रोक प्रति श्रीवृच्यावीव्य स्वाद्य श्रीकपत्र वांविकार प्रति तरकपालद देवद परमा सामीवत्रार प्रविक्यमानयक्ष्यपरमाधानीपनरकातिवाविच्चपासु सु श्रीतृंशयो बोक्डब्ड मन्य्य श्रोकपति सीच् चार्विवृ वांविका प्रति वांविकार प्रविक्यमानयक्ष्यपरमाधानीपनरकातिवाविच्चपासु सु श्रीतृंशयो बोक्डब्ड मन्य्य श्रोकपति सीच् चार्विवृ वांविका प्रति वांविका प्रति वांविका वांविका वांविका वांविकार प्रति वांविकार चार्विकार वांविकार वांविका

इए निक्सिस कम्मीस पालीणिस पवेदयिस पाणिकिस्सीस इत्यति साणुसं लोग इव्यमागिक्किल नो चेवण सचाएति एवनिरयाचयिस कम्मीस प्रक्लीणिस पवेदयिस पाणिजिणिस इन्छर माणुस लोग इव्यमागिकित्ति नोचेवणां सचाएर इव्यमागिकित्तए इन्वेदि चचि ठाणोडि पएसी घरुणोव वर्णो नरए सुनेरद इत्यक्त माणुस लोग नोचेवण संचाए इच्वमागिकित्तते तं सददाहिणां तुम परेसी जद्दा पनोजीवो पन्न सरीरं नोतन्छीवो तं सरीर ततेणां से परेसीराया केसीकुमार समणं एववयासी पत्थिणां भते एसपपण त्तो उववमानमेण पुणकारणोणां गोउवागक्कर एवंखनू भते मम पाजिस्तया होत्या दहेवे सर्यवियानगरीए धिम्मया नाव धम्मेण चैववित्ति कर्णमाणां समणोवासिया पिह्नग्यजीवा २ स्वोवण्यस

चहुबीववरवण देव इत्यादि सुगम नवर चत्तारि पञ्चवाजीयवासण चसुमं गन्धिकवत इति इक् वद्यपि नवस्यी योजनेस्य पुरती गन्धपुक्तज्ञा न धाबेन्द्रिय गुज्बयीग्या भवन्ति पुक्रवानो सन्द

धपनु मरकर्षनारकीबांहर मनुष्य सीकप्रतिपित नसकर सीघु पातीनर सेयरकारवरस्वर तुसा प्रकारमाहि हेमदेसी लेह पनेवलीवपनेव सेतीर महीसरीरतेलीव पनरलीवसेसरीरसाधिमतिमधम प्रमा हमलेसीयुक्कप्रापकी प्रदेशी राला कैसीनुमारयस्थामित एमबील्युकर हेमगवन एक प्रला वली बुहित्रियरी उपमाहस्टोतकरूपम्य वलीकारपर्वतर माहर्ग्डाह्ययेनावर एमिनन्वय हेणूल्य माहरा बापनीमाता हूंगी र हांल स्थितियार नगरीह समेकरीविवरस्तिभार्मियर्मिय्वर्मे मितिर पालाविका करतायका यतासेहनीस्थानीकरण्यार यमयोगायक साथीकरलेपार सावनर प्रलीवादिकनवपरार्थेयावकनुवर्धकिलासीयिपियार्था वक्तव्यार्थे समुद्राहिक स्थानायस्थानस्थ हानपुर्वत्र करीपु पाण्यवस्थानमात्रवादिक विवरस्कर हेर पालीपद्राप्ति कर्त्वावादे ह्यू पुर्वात्रक सवव वपानी कालनर्थवसर्थ कालकरी तीर्वत्रक देवलीकन्द्रविवरहर वेतपाल स्थानी तेहनर्थ रादानक हूं पीतृवेदानचये हु दूतक रस्टबल्यमे समनुसेसवैपाठकित तेसावरस्थामार्थलायायत्यायतृदेव बानुस्ककिवलेक्च दादी मुक्तनर्थ पावीनद्र इमक्तिकहर्षे एम निवचयपीका हू सावरी चार्थितामधी हूं ती रहाल सिववियार्थ नगरी समार्थी धर्मिटा वर्मना पालीविकाकरतावका पाविका पीतापिकविवत्रका सिववियार्थ कर्पालोच करीय समीर स्वीविवरक्ष स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वापिक स्वप्तिक स्व

बाव पप्पाणं भावेमाणा विस्ति सणं तुम्म वस्त्या एमु बक्षुको ववयं समजािषसाकाल मासे काल किच्चा धन्नयरेसु देवलो एसु देवसाए उववन्नातिसेणं धिन्मयाए धरततुते होत्या हठेकते बीव पासण्याए तज्रह्मणं धिन्मयामम धागंतु एववह्नमा एव खब् नत्या धर तव तव धिन्मया होत्या हरेवसेयवियाए नगरीएधिनमवा खाव विस्तिकप्पेमाणी समोणोवािसया जाव विस्ताम तएणं धह पुणोववय समजिष्मा धन्नतरेसुदेवलोएसु उववणातंतुमिण नतु या भवािष धिन्मए जाव विस्तिष् तउण तुमविएवंत्रेवसु बहु पुषो ववयं समिणिन्मस्ता जाव देवलोएसु उवविन्महिष्मि वज्रह्मणं सा धिन्मया मम धागतु एवंवयाएनमातोण धह सहहेनमा पत्ति एनमा रोएनमा जहां धन्नोतीवो धर्णसरीरं नोतजीवो त सरीरं

परिवास भावात् पृथ्वेन्द्रियस्य च सवाविध शक्तर मानात् सवापि से चत्युत्कर गन्धपरिवासा शति नवसु जीजनेषु मध्ये पन्यान् पृद्वसाम सत्कर गन्धपरिवासन परिजमयन्ति तीप खड मज्जवः परती पन्यातिष्यन्यानिति चत्तारिषञ्चयीजनभतानि यावत् गन्धः क्षेत्रसमूर्वं मूर्वं मन्दपरिवासी

रत् तृषापिक एषक वर्षे पुग्यनंसंभय क्यांका कोर्डक देवसीकर्ष देवपिक्यांवित तृष् तेष्ठ पितामधी सुक्षत्रक पावीनर इस किश्तुं तक वृ सहष्ठ तृंजमतीत पास् तृज्यात्मानदिवद रेवच किश्र प्रमेरछ स्रीर नष्टीसरीरतिजीव पनिजीवतिसरीर विवदकारक्ष्य पिता मधी सुक्षत्रै पावीनर नपमकष्ठतीष्ट्रं तेमाटक साधीमाष्टरी मित्रचा किम सरीरतेष्ठवजीव जीव तेष्ठाजसरीर नष्टी परिरछ जीव पतिक सरीर पदेसीर द्रमकष्ठापकी किम सरीरतेष्ठवजीव जीव तेष्ठाजसरीर नष्टी परिरछ जीव पतिक सरीर प्रदेशीर द्रमकष्ठापकी किम सरीरतेष्ठवजीव जीव राज्याति वम बीच्या तिष्ठारको तुमे प्रेमदेशी स्तांत्रवीष्ठ्यस्थातिष्ठ स्वीवाकर्यात् त्रिष्ठ प्रतिक्रकारित्व मधीतिष्ठकारित्वमंगस्वरिष्य्वादिकतेष्ठाक माववित्तविष्ठवात्तानि पर्यक्ष भातुपहकपष्टिस्तृष्ठ मृंगार प्रकारप्रविद्याति सामुवित्व सामुवित्व स्वाच्या स्वाच्या प्रविद्याति सामुवित्व सामुवत्व सामुवित्व सामुवित्य सामुवित्व सामुवित्व सामुवित्व सामुवित्व सामुवित्व सामुवित्व साम

जम्हा पानिमयामम पगतुनो एव वयासी तम्हा सुपप्टियामे परणो जपा तन्मीवो तसरीर नोपन्नोजीवो पन्न सरीर तएण केसिनुमार समणो परिसी राय एववयासी जयाणं तुम पएसिएहाय कयविन कम्म कथकोज्ञयमगन्न पायिहत्त उन्नपहसादगिभगार कहू च्छय इत्याय देवनुनमणुपविसमाण केश्य पुरिसे वन्नधरिष्टिन्ना एव बन्मा एवि ताव सामी श्रम महुत्तग पासयच्वा सयद्वा चिट्डवा निसादवा तुयदृद्वा तस्मतुम्ह पएसी पुरिसस्म खणमवि एयमदृ पिहसुणेन्मा सिणोद्द कम्हाणं भते पसुतीत २ सामतो एवामेव पणसीतविव पानिमया होत्याद्देव सेयवियाए नयरीए धिम्मया जावविदर्शत साण प्रमवत्त्यातेसु वष्टू जाव उववणा तीसेण पनिमया वाप तुम्ह नन्नूते होत्या हत्यित माणुस जोग हव्यमागिक्ति नोत्तेवणं सचारएति हव्यमागिक्ति वर्षह वर्ण ठाणेष्टि परेसी

विदित्तन्य तत यदा मनुष्यस्थित बहूनिगोमृतकसियगादीन तदापण्ययोजनगराति यावत् गन्ध ग्रेय कार्लं बसारि तत एक पण्येति परिययमन्ते पण्यस्थी एवमा परितमदन्त प्रशाती वृद्धिविग्रेपाद् वृद्धियाप्त स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स्वापत स्

प्रभूणो ववपणते देवे टेवनोएस् प्रक्तिका माणुसं नोगं नोचेवन संचार्णत इव्वमागच्छित्ता पहुणो ववणे देवे देवनोएमु इत्वेत्रमा माणुसं सोगं नोचेवणं संचाएति इत्वमागच्छिता ते भडुवोववर्ड देवे देवनोएस दिव्वेष्ठि कामभोगेष्ठि मुखित्ते गिठिते प्रवसाववर्षे सेण माणुस्पद्भ कामभोगेनो चाठाति नो परिजाणातिसेनं इत्विश्मा माणुस सोग नोचेवण सचाएति अपूणीववन्न देवे देवसीएसु दिखे हि काम भौगेहि मुच्छिए जाव प्रभोववन्ने तसाय मागुसार्तिपमी वोत्यियो भवति दिव्वे पिम्मेसंकते भवति सेया इन्सेन्सा मानुसं नोगयोचेवणं सचाएइ भनुषोववगणए देवे दिव्वेष्टि कामभोगेष्टि मुत्यित्ते जाव शक्तोववरण्यते तस्सण एवभवद्र द्यागगत्वि मुपुत्तेव गच्छतेर्ण कानेर्ण दृष्टिं पप्पाचया कानधमम्या संज्ञता भवंति सेव इत्वेन्भामाणुसनोगं नोचेवयां संचाएइ पहुंगो ववगगए देवेदिव्वेडि वावपन्भोववर्गण् तस्स्य माणुस्सए उसनेगधेपिडकुने पिडनोमेया भवति चढ पियण चाव चत्वारि पंच सोयगासयारं चमुभे साम्स्पर

प्रभा पर्वेगगर्थयायगे स्थादि । गर्वनामका प्रकृति महत्त्रार । दर्वनायका स्तन्त्रपाका राज्ञित्वरं वाज्ञवानाममुख्य कासवर्गं सिहत इ्याइ्डएतल्डमनुष्यमूष्यकृष्ट विषदेवबीहर मनुष्यकृषिकारि वाजिन्। पार्वेन्द्रपान् इत्याद्वर्षक्ष स्वाद्वर्षक्ष विषदेवबीहर मनुष्यकृष्टि त्र प्रवेश विषदेव विषय स्वाद्वर्षक्ष विषदेव विषय स्वाद्वर्ष विषदेव विषय स्वाद्वर्षक्ष स्वाद्वर्णक्ष स्वाद्वर्षक्ष स्वाद्वर्यस्व स्वाद्वर्यस्व स्वाद्वर्यक्ष स्वाद्वर्यक्ष स्वाद्वर्यक्ष स्वाद्वर्यस्व स्वाद्वर्यक्ष स्वाद्वर्याद्वर्यक्ष स्वाद्वर्यस्व स्वाद्वर्यक्यस्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वर्यस्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्वयः स्वाद्

गधर प्रभिसमागच्छद्र मेग द्रखेन्मा मागुसलोग चेवग सचाद्रन्मा इिव्विच्च चर्चा ठाणेषि पएसी घडुणोववगणए देवे देवनोएस् इत्येक्ता माग्रस लोग इव्यमागिकत्तिए नोवेवण मवाएद इव्यमा गच्छित्ततेत सद्देषिण तुम्ह पएसीजरा पन्नोजीवो पन्न सरीरं नोत जीवो तसरीर २ तएगरी परेसी राया केसी कुमार समग एव ववासी पत्थिण मंति एसापन्नत्तो उवमाइमेणं पुणकारणेणं नो उवागळा एव खन् भते पह भन्नया क्याइ वाहिरियाए उवहा णसानाए वर्डि गणनायगददणायगर् सरतनवर मास्विकोस विद्या इक्सेरिसेणावर सद्यवाच मतिमद्रामित गणगटोवारिय पम व्यवेड पीठमहत्त नगर निगम इयमेधि वालेडि सहि सपरिवृद्धे विदरामि ततेर्गा सम नगरगृत्तिया सम्मेक्खन्ड सन्नोढ सगेविज्ज पव छ इग वधण बद्द चोर छवलेति तएना भइ त पुरिस जीव तैचेव षचक्तभीए पक्षित्ववाविभि षचमेएण पिष्ठाणेगं पिष्ठाभेमि षएणय तराणयकयावीम सयपन्वतिए श्रिसे हि रक्कावीम तएगां सर्

नसबरमायडविक कौदुम्बिकेस्य खेष्टिसेनापति सार्येवाच मन्त्रिगचकदीवारिका प्रागुक्तस्यक्ष्य पामात्या राज्याधिष्ठायिका ज्येष्टाः। पादमूचिकाः पीठमदौः। प्रागुक्त नगर नगरवासि प्रकृतयः निममा कारिकाः। दूत्ता पन्येयां यत्वा राज्ञा दिश्चनिवेदकाः सन्त्रिपास राज्यसि

नगरमाहिमोटातेष्ट्रये पिट कटकनायक सायपसायष्ट्र पक्षवृत्तिनाभयी कत्यात्यकामण्डानृषिनाभयी पेतिस्वार्यकार्यविद्यात्यक राजानष्ट्रयाष्ट्रपत्रिनारणकेतेसंविधास एतसायायष्ट्रपत्रिनारणकेतेसंविधास एतसायायष्ट्र परवरत्ययु विस्वत्रक तैयद्वसम्प्रमुमनद कोटवास्यक्षीरपतियात्रीस पनाष्ट्रपतिकेत्वाष्ट्रण समस्याधि यागि वारीनीवस्त्याप्त तैवस्तगस्त्रवांधीकः पागरप्याष्ट्रतस्त्रसम्बद्धाः समस्याधि यागि वारीनीवस्त्याप्त तैवस्तगस्त्रवांधीकः पागरप्याष्ट्रतस्त्रसम्बद्धाः स्वाद्यकः एक्षाः वार्यस्ति यागि वार्यस्ति वार्यस्ति विद्यापाति क्षां वार्यस्ति वार्यस्ति वार्यस्ति वार्यस्ति विद्यापात्रस्ति वार्यस्ति विद्यापात्रस्ति वार्यस्ति वारस्ति वार्यस्ति वारस्ति वारस्ति

पन्नयाकयार चेणेमेव सा पडकू भी तेमेव खवागच्छामि तेणेश्ता त पतो कुभी छगूनत्यावेमि छगूनत्यावेसा त पुरिस सयमेव पासा मिनोचेवण तीसे पयोकुभीण केतीिक इचेदवा विवर्गेतवा रातीवाज छण से जीवे पतोहितो विद्यात विद्यानिग्गते जद्दण भंते तीस पयोकुभीते होज्भाकीती कि इचेदवा जाव रातीवाज छणीसे जीवे पतोहि तोनिगूने तोणं पड सद हेज्भाणित्तए ज्ञा जदा पन्नो जीवो पन्नं सरीरं जम्हामुणि हिष्ट्यामे पतिन्ना जदा विवोव तसरीरं नो पन्नो जीवो पन्नं सरीरं तम्हामुणि हिष्ट्यामे पतिन्ना जदा तजीवो तसरीरं नो पन्नो जीवो पन्न सरीर ततेणं केसी कुमार समणे पएसि राय एवं वयासो सेज हानासण कूढागार साजासिया दुवते जिल्ला गुत्तागुत्त दुवारा निवायगंभीरां पहणं केद्युरिसेभेरिव दहंच गहाय कूढासाल पता २ पणुपविसति मणुपविसत्ता तीस कूढागार साजाए सत्वर सम पाष्ट्रणित वित्यहार दुवार वयणाह पिष्टित २ तीसेकुडागार

रणका नगरगुत्तिया इति नगररचाकारिय । स सरकं इति सम्राधि सङाई समीद्र सगर्वे वर्षे नृष्वानि वृष्ट किन्निए कोमूमित्यर्थं प्रवास्तर्ध प्रमानृत्त बन्धन वृष्ट चीन्प्रसिति भेरि दव्यं विक्र

वर्षा बाहरसीबाटियर्थ बाहरिनीकत्यु जय हेयूच्य तथीर सीरकु सीर्थ करत बाह हिरतवा
राह लेलिययो तेष जीव मांवियकाबाहरी शीकत्यु तस हू सद्दृष्ट तथ प्रतिति पायत्वलेष
पनेत जीव पनेत सरीर जीवर्यकारपार्थ सेयूच्य तथीर लोशकु भीर नवी और हिट्ठ विवर राष्ट्रे
जेवीलाट्य वर्ष जीतवाहरि मीलाला त्रिक्तात्वह सु प्रतिष्टासानीलाहरि प्रतिका पतवर्षमा
मस्त्रक तेजीव तेसरीर नहीपनेव जीव पनर पनेव सरीर प्रदेशीराहफहीकी कसीकुमार यसव
प्रदेशि राजापति प्रमावेन्या तेषववधनहप्टांतहसिखनह पाकारिसानातेकुहागारसासातेमानी
बाहिरि विद्माकारिसीपीष्ट्रस सुप्येरगटकहरूर कमावज्ञहीरूर मांवियायम्प्रतिमनपूर तिवति
कृतायकीगंभीरस्वाद्य प्रवाद कीरकपुरुपमेरी होस्य पनर्यक्रमति सेष्ट तेषसामक मांविर
पेसह पर्यान्य स्वित्र सामाप्त सम्बन्ध स्वयापि भाजदनशीपाटीयांगांतररार्यक विदर्शन
कमावद्यंतरी बारयांगीसुडहोक्डकोळीनह तेष सामान्य सर्थु प्रस्य देसभाव रपीतहतेष मारीप्रतिदंवरंकरी मीटवर सन्दरंकरी बज्ञीह तेष्टतानु हेय्रदंसी सस्य शासामांवियकीशहरि तीक
सददमकीसीसुरक्षियवि राज्ञाकष्टकहराभगवनतेसस्य वाद्यारिनीकवर स्वीकिसीस्यक्षहर्षम

सानाए वसूमव्यदेसभार ठिव्वीतभेर टहेगा मस्यार महेगाता हेज्भ सेन्ण परेंसीसहे पतोहतो वहिया निग्गच्छर हता निगच्छर पत्यि मा पटेसी तीसे कुडागार सानाए केइक्टिइडे जाव राष्ट्र बाजवाण से सह पतो वहिया निगतोणोरगाई एवामेवपदेसी जीवेवि पप्प डिस्यगती पुठवि भिळा सिन भिल्वा पत्वय भिल्वा भतोसितो विदयानिगच्छद तमहराहिण तुम परेमी बहा धन्नोजीवी तचेव तएण परेंसी राया केसीक्मार ममणं एवंवयासी चत्यिण भने एसा परागत्तो उवमा इमेगा पुराकारगीम नो उवागच्छद एव खनू भंते पन्नयाकवार वारिरिवाए छवहागा सानातेजाव विरुगमि ततेगां मर्म नगत्तियासमक्ख जाव उवगोद ततेग पह तपुरिस चीविता ताववरोमि चीवियाताववरोवित्ता पयोकु भीए पक्खिवविमि पयो मण्ण पियाणेण पिरावेमि जावपत्वर एरिपुरिमरि रखावेमि तएण पद पन्नया क्याप जेगीव पयोकु भी तेगीव एवागच्छामिश्त चयो क्मीउग्गलकावेमि त भयोक्मी किमिल सक्न पिवपासामि नो

भेरीढक्का दणकीवादन दणक । वाम बानिजमित्यादि धानिन वामिन एवं दणके वेत्राव्याधि भाव के प्रदेशी तेवीसालाक लीक जिक्र विवर रार्क तियीि जिल्ली तेक्सलमां हियली बाक्यितीक स्यु प्रदेशाल के क्ष्ये से लिल्ला के स्वाप्त के स्वयं के प्रदेश के स्वयं के प्रदेश के स्वयं के प्रदेश के स्वयं के स्वयं

रायप्रमेश्वी ।

११६ चेत्रग

चेवण तीसे भायानु भीए केश्वेष्ट होवा जाव रातीवाज उणं ते बावा विश्वाहि भतो भणुपविद्वा जातिण तीमे भपोनु भाए शेन्सा केश्वे कर्हिवाजाव भणुपविद्वा तोणं भए सह हेन्सा जशा भन्नोजी बोतंचे जम्हाण तीसे भयोनु भीए नित्य केश्व किर्हे वा जाव भणुपिवद्वा तम्हा सुपतिद्वियामे परणा जशा वन्सीवो त सरीरं तचेब ततेण केसीनु भार समणे पतेसि राव एवववासी भित्यणं तुम्हे पतेसी रावा भयं धंत पुळी वा धम्माविपुळी वा इता भित्यसेनु में पएसी भयोधते समाणे सळी भगिणपरिणते भवित इता भवित मित्र म

भीवम् । दिश्वामेग बीधयवनेश रित । तदातिदानं प्रयतित न संभ्रायति न सम्यगाकापेन सत्तीववित चत्रमैक्षिका पाठ सिका, पदामेवपपितवर्मपित व्यापि तं न सस्वन पिर देवतव्यक्षया रित व्यापि तं न सस्वन पिर देवतव्यक्षया रित व्यापि तं न सस्वन पिर देवतव्यक्षया रित व्यापि तं न सस्वन पिर देवतव्यक्षया रिव व्यापि तं न सस्वन पिर देवतव्यक्षया रिव व्यापि तं न सस्वन पिर देवतव्यक्षया स्वाप्त क्षित्र स्वाप्त विविद्यक्ष स्वाप्त विविद्यक्ष स्वाप्त विविद्यक्ष स्वाप्त स्वाप्त विविद्यक्ष स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त

मे पुण कारणेणं नोस्वागच्छद भते मेजनामए के हैं पुषमें तक्षे जाव मित्योवगए पभूषचक हम निमित्त ते हता पभूजितण भते मेचेव पुपिसे वाने जाव मर्दावन्नाणो पभूहोन्सा पवक हम निमित्त ते होना पभूजितण भते मेचेव पुपिसे वाने जाव मर्दावन्नाणो पभूहोन्सा पवक हम निमित्त ते तेचेव जंम्हाण भते मोचेववाने जाव मर्दाविषणाणे नोपभूय वकहम निमित्ति तम्हासुपहिद्यामे पत्तिगणा जहा तन्जीवो तचेव ततेगण केमी कुमार ममणे पदेसि राय एव वयासी पदेसी मेजहानोमण केह पुिसे तस्यो जाव सिप्योवगए नवएण प्रमुणणा निवयाए जीवाए नवएण प्रमुणा पभूपचकहय निमित्तिहेता पभूसो चेवण पुिसे तस्यो जाव निरुणसप्पावगते कोरिन्नएणं प्रमुणा कोरिन्नयाए जीवाण कोरिन्नएणं उसणा पभूयचकहम तिमित्तिए तोतिण कम्हाणभते तम्म पुरिसस्म भण्वन्ताति द्वगरणाई भवंति एवा

लोपेनमां सन्तोपयसि तथापि सस विषये भिक्तं बहुमानञ्च कुवन् घाषापुरपहाव व्यवहार्येचना व्यवहारि एतावता च सूब्तराएत्स पर्पसीत्वसकाइ हार्यास हित घनेन वसस्वालुष्य पादित प्रतिसेदी सिलाप्रतिसेदी पर्वतप्रतिसेदी वाहरखका सांहिषहरू तथाहित घनेन वसस्वालुष्य पादित प्रतिसेदी सिलाप्रतिसेदी पर्वतप्रतिसेदी वाहरखका सांहिषहरू तथाहित किसार यस्मापि एम बोल्यस्वहरू हेमूल्य एक्पण्यायकी बुढिवन स्पमाहत्यात ह्यह्मपणि कार्यहरून जीवतत्वसार हत पावि हेपूल्य तेह यथा मासह क्षेत्रक पुरुपत्रविद्यात नक्षत्र रोगरहित बुढिवतंत विद्यान सिलाप्रहू समर्थहून किसार क्षेत्रक पुरुपत्रविद्यात्व नक्षत्र रोगरहित बुढिवतंत विद्यात सार्व वशीपरेक हर्ष्यक्ष जिस्त तथाहित हो विद्यात सार्य वशीपरेक हर्ष्यक सार्व वशीपरेक हर्ष्यक किसार सार्व वशीपरेक हर्ष्यक सार्व वशीपरेक हर्ष्यक सार्व सार्व वशीपरेक क्षेत्रक हर्ष्यक सार्व सार्व वशीपरेक हर्ष्यक सार्व सार्व सार्व वशीपरेक हर्ष्यक सार्व सा

मेव पएसी सोचेव पुरिसे वाने नाव मदिविषणा भवनम तोवगरण नोभूपंचकदां निसित्तएतं सददाष्ट्रिण तुम्ह पएसी चषा पन्नो जीवो ततेव ५ तएणं पएसीराया केसी कुमार समण एव ववासी पित्यण भंते एसापन्नातो उवमाधमेण पुणकारणेण नाउवागच्छ भंते सेच्यागामए केष्ट्र पुरिसे तक्षणे नाव वसिष्पोवगए पभूएमं मष्ट भयभारगंवातउयभारगवा सीसभारगवा खारभारगंवा परि विचत्ते चष्ट्रणं भंते सोचेवणं पुरिसे नुणे जन्जरियरेष्टे सिढिन विनत्याए विण्डमत्तए स्टपरिगय प्रत्ये पविरन्न परिसिष्य दंत सेढी पाउरिए पिवासित्ते दुव्वने क्षूषा परिकिनते पसूणग मण्ड भय भारवां वाव परिविष्ततेतोणं सद्यक्ष्टिमा २ तक्ष्व वम्हाण भंते सोचेव पुरिसे नुणे नाव किनतेनोण भूएगं मण्ड भयभारं वा वाव परिविष्त्तिए तम्हा सुप्रहिद्या मेपित्तिण्या तक्ष्व तएशं केसी

तदयवीतं परमंचमान्तीयम्पापित इति । इन्तापपसीइत्यस्य कुन्तुस्ययमेवे च जीवे इति प्रदेशार्थं तुस्यत्वात् केवसं सम्क्रीपविकीचयम्मत्वात कुन्युग्रसीर्थे सम्क्रुमिती भवति इत्तिव्रसीरी विस्तृतः उज्ञस्य भासाज्य कुन्युदेवन्तिचयमित्तीगयम्मिगयमित्ती, सथसंबुद्धसङ्घ जीवी सम्ब्रीविविधिव

कुमार समणे परेसि राथ एव वयासी सेनहानामए केंद्र पुरिसे तक्षों नाव सिप्पोवगए निवयाए विष्ठ णवाए नवएहि सिक्वणिं नवएहि पित्यया पिष्टएहि पभूएग मह प्रयमार वा नाव परि व्वहित्तए हता पभ्य पएसी सोचेवण पुरिसे तक्षों जाव सिप्पो वगए जुणिया दुवित्ताए दूणीण खितयाए वहिगताए जुणएहि पूणाखहएहि सिक्न वयापिणाहे हि सक्वणिं जुणेहि पूणाबह एहि पिक्वा पिदण्हि पभूएग मह प्रयमार वा जाव परिविद्तित्तए नोइणे कम्हा भ ते तस्सणं पुरिसस्म जुणाइ उवगरणाह भवित एवामेवसे पुरिसे जुन्ने जाव किनते जुन्नोव गरणे णोपभूएग मह प्रयमार वा जाव परिविद्तिए सहस्राहिण तुम्ह परसी जहा प्रना जीवो प्रन्नसरीरं ६ तएणसे परेसीराया केसी कुमार समण

दीसिष्ठिं, पत्रनं संयुज्यते सीवः सष्कीचिवकीचदीपाम्यामिति तयो म्तस्य स्वभावतयास्युपगत्मा तवाचावप्रदीपद्दण्टान्ती बच्चते, अवाबस्मतराएचेवेत्यादि वर्मे आयुष्कवाचर्च क्रियाकायिक्यादि पास्युद्धक एडवुज समर्थकूक एक मीटा सीक्सारप्रति चधवा जिल्लांचगक सारनामार्रप्रति विद् बीतकः कूसदकतमानत पूर्वनीपरि तेषदकारणकः केपूच्य तेकीचत्रसन् पुरुपकासांतरए जूनावपा पही सुधिवपाद किलामनाद पामाउ बाज नहीसमधै एगमोटा कीकमारमित कच्यादिकनी भारविषया तेयहकारबहसावी माहरीप्रतिचाएतखहमाहरीमंतसाच तिम्बसरीरतिहलसीवलीम वैष्ठसरीर प्रदेशीय ब्रमकष्ठीपत्री केसी कुमार धमय प्रदेशी राजाप्रति वम बील्याया तेष स्रया इच्टांतक कीर्देक पुरुष तरुकों नारीग विज्ञानसहित नवीर कार्याङ तबक सीक्यक नवीर पिडा श्वसमया दोराइ समबहूर एकमीटा चोडमारप्रति शुवादिकना भारप्रतिवृतिवाहिवानद राजाकड इक्द दात्रव्युभारविद्वासमर्थेद्द वसीगुरुकदृष्ट्य हेपुरेसी वेदील एउप तरुवस नारीगविज्ञान वसच प्रसिज्ना इस्सीर ध्रमूजीवर वांधीर कावविर जूनीर प्रमुपाधर सिंधसप्रमिळाप्तर एतलक ठीलां धर्या साळक चूनक धनुषाधक वंसमक दोराक समर्थकूक एकमीटा सीकमारप्रति चक्रयादिकना भारप्रति बहिबानद राजाकहरूहर तिकत्वनुपविज्नीभारतस्पदस गुरुकहिली स्यामाटक भारतसमाबक प्रदेशीककक्क केपून्य तेयक तबसामुक्य नूनी समगरसक्क तिमाटक चपाडीनसकद गुरुकदिनेद्रवेदच्यांतदतेपुरुष जूनच सूर्धांक्रियाद पीठछ इंत्रियवसर्गुहरूपाया क्षपगरवजूनाथवां विमाटकः नकूक्समर्थणक मीटा चीकमार प्रति विकानकः विमाटक्सहकत मानत चेप्रदेशी खेचा सरीरवाबी पनेरुखीव जीवयका धनेर सरीरपचळवुगाम गुरुष इमकडी

44.

एव वयासी परियण भ ते जावनोवागन्छप् एव छन् भंते जाव विस्रामि ततेणं मम नगरगुन्तिया चोरं छवणित ततेणं भम त प्रिसं जीव तगचेव तुने २ नाछिविछेयं धनुच्चमाणी जावोसातो ववरोणिम जीविताछ ववरोविया मय तुनेमि २ नोचेवण तस्स प्रिस् छिवितस्स वार्तुनियस्स मयस्स वा तुनियस्स नित्य केष्र ध्याचे वानाण्यते वा छम्मत्ते वागस्यते वानाण्यते वा जम्मत्ते वागस्यते वानाण्यते वा जावतस्य भ ते तस्स प्रिसस्स जीवितस्य वा तुनियस्स मयस्स वा तुनियस्स भं चम्माकेति धगत्ते वा जाव नष्ट्रयत्ते वा तोण पष्ट सद्देष्टेनभा २ तंचेव जम्माण म ते तस्स प्रिसस्य जीवियस्य वातुनियस्य वा तुनि यस्स नित्य केष्र धायते वानानृष्ट्यत्ते वा तम्हा सुपतिद्वियामोत्ति एणा चप्रातन्त्रवेवो तंचेव तएणं केसी नुमार समणे पण्डिराय एव वयासी तं परित्यण परेसी तुम्हे कन्जाष्ट्र वत्यीधतपुळे वाहता

पायवः प्रावातिपातादिः। पाषारनीषारी-कृषितिध्वासाविद्युतयः प्रतीताः। इट्टर्सं प्रवत् पिठकं येन समस्तापि रववतीस्वरयते। गीकविक्तं नाम यक्ष गीमक्कः प्रविध्यते प्रविक्ता फिठकं च प्रतीतम्। गएकयुक्तामाविका दैयविश्वेषप्रसिद्या। चाटकार्बाटक प्रस्तकाष्ट्रः प्रस्तकाष्ट्रः प्रस्तककुष्ट वादं कुस्त्वामगभदेशप्रसिद्धा सान्यमानविश्वेषः चतुर्मागि काष्ट्रभागिका पीकृशिका द्यावि मत्वा

पही तेष घेमदेसी राजा किसी कुमार यमच मित इस बीव्युष्ट घेपूच्य होइवक्षंप्रकारांत प्रिय ह्यांतर जीवतक्षमाहर्ड्डाइनीवर यसनाप्रकारी निष्ठवर हेपूच्य कीर्यक्षमाहर्ड्डाइनीवर यसनाप्रकारी निष्ठवर हेपूच्य कीर्यक्षमाहराज्ञ स्थाप क्षांतर इतिहास वीरनार बांधीनरप्रपताक्ष्मातिकारपण्डी तृत्र तृत्रव्यप्रति जीवतप्रकृतिकारपुण्डे निष्ठा चर्मे वह यसकर्यप्रकृतकार एतकह सम्रक्षिता विवयक रिइनकर्युय कीरपति तीकार विवय सिवय हिनावर्ष्य प्रवाहत् वीवितानर त्रीचीनर्य यसवा सूच्यावही तोचीन्त्र नथी कार्य वीवस्य सम्बद्ध सारक्ष्म प्रवाहत् तृत्र प्रवाहत् तृष्टा कीर्यक्ष केपूज्य तिक्षमा प्रवाहत त्रीक्षात्र तिक्षा तर प्रवाहत् प्रवाहत् प्रवाहत् वार्यक वीवतानर त्रीक्षात्र केपूज्य तिक्षमा प्रवाहत् वीवतानर त्रीक्षात्र कार्यक विवयक सार्यक विवयक सार्यक विवयक स्थावितानर त्रीक्षात्र कार्यक विवयक सार्यक विवयक स्थावितानर त्रीक्षात्र विवयक स्थावितानर सार्यक विवयक सार्यक विवयक सार्यक विवयक सार्यक विवयक सार्यक स्थावितानर त्रीक्षानर प्रवाहत् सार्यक सार्

षत्यिण परेसी तस्य वित्यिम्स पुणस्य वातुनियम्स पपुन्नस्य वा तुनियस्स केंद्र भगणत्ते वा जावनस्यत्ते वा नोतिण एवामेव पए सी जीविस्सवि गुन्यनस्यत्त परूव्य जीव तस्स वा तुनियस्स मयस्य वा तुनियस्स जाव नित्य केंद्र भाणत्ते वा जाव नस्यत्ते वा त सहस्राहिण परेसी तत्तेव ७ तएण पएसी गया केसी कुमार समण एव वयासी भित्यण भ ते एस भीवणोड वागच्छद्र एव खनु भ ते भद्र भन्नया जाव चोर छवणित तएण भट्ट त पुरिस सव्यत्त समता समिन्नोएसि नोचेवण चन्नीव पासामि ततेण भद्र त पुरिस दुझ फानियकरीम सव्यतो समंता समिन नोएमि नोचे वण स्नीव पासामि एवं तिहा चन्द्रा सिव्हन्महो फानियकरीम स्नाव नोचेवण तं जीव पासामि स्नित्य भ ते भट्ट तिस पुरिससि

मगन्धदेशप्रसिद्धाएव रसमानविशेषाः श्रीयचम्पकी शीपस्थानकं एवमिवेत्यादि निगमनं कराठंत्र सक्तक्वेतदन्यवापि । सङ्दीवी मङ्ग्रशीरेणनीविशीत धरं पयासिङ्ग। ष्पयपयारेतं तं एवं जीवी सदेशादं शति । कल्सम्पाठप्पभायाएरयणीए जीवतेयसा जसन्ते शति षव यावत्करणात्

राष्ट्रं इमक्षणिकी कैसी कुमार यमण प्रदेशी राजा प्रति इमवील्याक्य हेपदेशी तुम्हे किवारक वर्मनीयमित प्रया टावड्यमतायकावाय एसं तावकादिबीय क्य राजाक्ष्यक्य या भगवन हा ठाक्य वसीत्रक्ष्यक्ष्य हेपदेशि तेष्ट्रन्य चर्मगीवहाय वाय प्र्याप्ट्रन्य तीजान्य ठाजी अब तीलीन्य कांच घोडठ वैण्य भारिपण्ड वस्त प्राप्यक राजा कडडक्य नक्ष्यदावही अब तीलीन्य कांच वासीकांच भारिपण्ड वस्त प्रयायक राजा कडडक्य नक्ष्यदावही वाय भरिन्य तथा वासीकांच भारिपण्ड वस्त्य प्रयाय भ्याप्ट्री तीचान्य तथा वाय व्यव मारिपण्ड वस्त्रप्रया पावी जीवितान्य तीजान्य प्रयाय भ्याप्ट्री तीचान्य तथा वाय व्यव मारिपण्ड क्याप्ट्रण्य पावी जीवितान्य तीजान्य प्रयाय भ्याप्ट्रण्य तीव प्रतिकृत्य व्यव स्वया मारिपण्ड क्याप्ट्रण्य व्यव स्वया स्वया व्यव स्वया स्वया व्यव स्वया व्यव स्वया स्वया

दुस्ता तिसा वा चल्हा वा संखेकितासा वा फानियंमि वा जीवं पासतो तोगा पह सहिन्ना तचे व जम्हाणं भ ते पह तींस प्रिसिस दुझान तिहाना चल्हाना सखेकिता वा फानियंसिना जीवनं पासामि तम्हा सुपरिष्टयामे पर्म्ना जहा तजीनो तंस्रीर तंचे व तएणं केसी कुमार समणे पएसि रायं एवं वयासी मृद्ध तराएणं तुम्हं परेसी ताल तुत्यत्तराल केणं भ ते तुत्यत्तराल परेसी संज्ञानामए के ह पुरिसा वयात्वीवपक्षोपजीना वक्षम वेसणा याणं जोयंच जोयभायणंच ग्रहायकहाणं भणित भण्ण एता समाणाएग प्रिस एवं वयासी धम्हेणं देनाण्णिया कहाणं भणीव भाषा पत्ता किन्दिस भण्ण एता समाणाएग प्रिस एवं वयासी धम्हेणं देनाण्णिया कहाणं भणीव भविम्सामोएत्तोण तम्ह जोयभायणाल जोह गयाह समणं साहिन्भासि भहतं जोह भायणे जोए विकाएक्सा एतोण तम्ह कहातो जोतिं ग्रहाय सम्ह समणं साहिन्भासि तिकरकहाणं

पुरसुष्पासकमध्योमसुम्मिस्यंमिषय परकृरेपदाए रसासीगार्कसुयपसायपुर्धसुय सुठ्यार रागसिरेसेकमस्वागरनसिब सद्ववीष्ठण विद्यांम सूरे सहस्तरासिमिदिवयर द्वात परिगृष्ट स्थात ज हेपूज्य कृ तेव पुरवनद्विषद सरम्भारत मिन व्यार संस्थाता कामियां अर्थ स्वद जीवपति देवतमः तय कृ मानतपृतीत पाये संपीरवा जीव पनेरच जेवदसारवद हेपूज्य हूं तेव पुरवनद्विषद विद विव व्यार संस्थाता कासियाकरायकर जीवपृति सदेव तेमाट्य साचीमाचरी पृतिचा जेव सरीरतेवज्ञाव पनद्वीवतिसरीर पूर्वनीपरद पृदेशीई दमकवापदी किसी सुतार यमव परेसी राजा प्रति दम बील्या वसु कम्पूर्य तुम्बे प्रयस विद्यासिम्हल तृंतीहृद्ध सुवस्थावी स्वत्य सुवस्थावी स्वत्य सुवस्थावी स्वत्य सुवस्थावी स्वत्य सुवस्थावी सुवस्य सुवस्यावी सुवस्य सुवस्थावी सुवस्य सुवस्थावी सुवस्य स

भरित शणुपिविद्दात तेणासे पुरिसे तस मुद्दत्त तरस्य तिसिपुरि साणा प्रसणं सार्चिमित्तिकरू जेणेव जोड भायणे तेणेव स्वागच्छद्द जोदभायणे जोद भाय विकायमेया सित तएणांसे परिसे जेणेव सेकहे तेणेव स्वागच्छद्द र त कह सन्वतो समृता समिम्लोए नोचे वणा जाड पासित ततेण पुरिसे परियसवधद्द र परसुगेयस्द्र तकह दुद्दा फालियकरेद्द र सन्वस्त समंता समिम्लोए नोचे वणच जोद्द पासित एव जाव सखेन्क फालिय करेद्द र सन्वस्त समा समिम्लोए द्रनोचे वणं वजेद्द पासित ततेणाते पुरिसेतिसकह सि दुद्दा फालिय सिवा जाव सखेन्क फालिय सिवा जोति प्रपासमाणे सते पुरिसते निव्विष्णा समाणे पुरसु एगेते एसेति र परियर मुयति एव वयासी भन्नोमए तिम पुरिसाणं भसणेयोसाहिए त्ति वयद् स्वयसणसकप्ये चिता सोगसागर सपविद्दे करवन पन्दस्त्य

चस्यायमधः, कस्यमितिच प्रादुःपाकारये ततः प्रकाय प्रमायां रजन्यां पुन्सीत्पक्षमण्डतिन-सीन्मीतित पुन्स विकसितं तत्त्व तत् उत्यसं तत्त्व कमण्डच इरिविविशेषः । कीमसक्रमठीर सुन्मीतितं ययासंस्यं देवानां नयनयोश्च यस्मिन तत्त्वया वस्मिन्न्य रज्जनीविभातानन्तर पायहुरै विषद चिन्न्व्भादन् देवांची तु काष्टमी चिन्न्मित सिद्ध चडमारहकाजि चन्त राधे इमकिषकाप्ट मी चटवीदण्डका तिश्वारण्डति । पुरुषच्चित्रांचाराद्य मत्त्र मद्रयरावकीतिष चल्ववीजायदार पुरुषनद्यन्त्रपत्तिराषु एवत्विचारी जिद्दां चिन्न्म साजन् नद्रविषदित्रांचाद्यमिनमाजनन्त्रविषद्य चिन्न्ह्यायोप्रतिदेषद्रतिशारण्डी तेष पुरुष जिद्दां ते चरविकाप्टतिषांचाद्यमिनमाजनन्त्रविषद्य चिन्न्ह्यायोप्रतिदेषद्रतिशारण्डी तेष पुरुष जिद्दां विचारति हिष्दार्थित तिश्वार्यात्र विद्यार्थित स्वार्य प्रतिम्ह्यात्र स्वार्य स्वर्य तिश्वार्य कीद्र नद्रविद्यात्र चित्रपत्र स्वर्य तिश्वार्य कीद्र नद्रविद्यात्र प्रतिम्ह्यात्र स्वर्य प्रमुप्ति विद्य प्रवार्य स्वर्यात्र स्वर्य स्वर्य प्रवार्य कीद्र नदी किद्य प्रवार्य सिद्यात्र प्रतिम्हय द्यात्र सिद्यात्र प्रतिम्हय स्वर्य तिश्वार प्रवार्य स्वर्य स्वर्य प्रवार्य सिद्यात्र प्रविद्य स्वर्य प्रवार सिद्य स्वर्य प्रवार स्वर्य प्रवार सिद्य स्वर्य प्रवार सिद्य स्वर्य प्रवार स्वर्य प्रवार सिद्य प्रवार सिद्य प्रवार सिद्य प्रवार सिद्य प्रवार सिद्य प्रवार सिद्य स्वर्य प्रवार सिद्य मुडे भट्टभाणोवगण भूमोगयटी द्वाएिक्सवाइ ततेणते पुरिसा कड़ाइ 
किद ति २ जे खेव से पुरिसे तेणेव उवागच्छ इ २ तं पुरिस उदय
मणसकप्य जाविक्सवाइ माणां पासित २ एव वयासी किण तुम्ह
देवाणुप्पिया उदयमण सकप्ये जाविक्सवा इति तएक से पुरिसे एवं
वयासी तुक्से देवाणुप्पिया कहाणां भड़िव भणुप्पिव समाणे मम
एव वयासी भम्डेपण देवाणुप्पिया कहाणां भड़िव जाव भणुप्पिक 
ततेण भद्र तज्मुहत्तरस्म तुक्स भसण सिहिमि तिकद् जे शेव जो इ
यमाणे जाविक्सवामि ततेणां तेसि पुरिसाणां एगे पुरिसे खं के इदक्से
पिटे जाव उवए सन्हे ते पुरिसे एवं वयासी महत्रणं तुक्से देवाण
प्रियाण हाया कयविक्तमा जाव इत्व मामच्छ जाणां भड़ तुन्सं
भसण साहेमि त्तिकद् परियर वस्ति २ परसु गिणह इसरिगण्डे इ
भरिणं करेंद्र सर्एण भरिण महेंद्र २ जो इ पार्ट इ जो इ सम्हें इ २

मुक्ति प्रभाति रक्तासीयत्यदि रक्तामीकस्य प्रकाम प्रमा साच बिंसुकं च प्रसामध्य हुकसुर्ध ध गुरुक्ताफखिविमेपी रक्षकृष्यस्तदर्थं च तामि तथा सद्यमे पारक्षतया समानिकमणागरविश्वि दीसुद्धेत प्रवासक्षतयदेदं पार्त्त ध्यानिप्राप्तव्येक्ट भूमीनदिवयद प्राप्तक्षत्र इच्छित्वेक्ष्य एक्तुंवकु पार्त्त धेनवरक्षत्र तिज्ञारपत्ति विश्व घटवीमाधीयकार पुरुष कार्य्यति हेरद्रवेदीव्य स्वास्त्र क्षित्र क्षित्र प्रकार कार्य्यति विश्व परिवासिक प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक प्रवासक प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वास्त्र प्रवासक स्वासक प्रवासक स्वासक प्रवासक स्वासक स्वासक

तिस पुरिसाण प्रमण साहित ततेणते पुरिसाणहाया कयविकतमा जाव पायित्यत्ता जे णेवसे पुरिसे तेणिव उवागच्छह ततेणसे पुरिसे तेणिव उवागच्छह ततेणसे पुरिसे तेणिव उवागच्छह ततेणसे पुरिसे तेणिव पुरिसाण सुहासणवरणयाण तं विचल प्रमण पाणं खाइम साहम उवणित तेणते पुरिसातिवज्ज प्रमण १ पासाणमाणा वी साएमाणो जाव विद्यति जिमिय भृत्त्त्त्राया वियण समाणे पाय ताचोक्खा परमसुद्द भूयात पुरिस एव वयासी प्रहोणं तुम देवाणु प्रिया जह से मूठे पपति तेनिज्जित्नाणे पणुवदेसन हे जेण तुम पच्छह दुहा फालिय सिवा जोद्यासित्तए सेतेणहे पएसी एव वुच्चाइ मूठतराएण तुम्ह पएसो तुच्छतराच तएणं पदेसीराया कीसी कुमार समण एवं वयासी जुत्तणं तुम्म भते प्रदूर्णमेयाण दक्खाण पतिहाण कुसनेण मेहावीणं विणीयाणं विणाणपान्नाणं उवदेसहाण पदं इसीसाए महावियाए महत्वए रिसाए मञ्जे

सपडवीडण । इति कमलाकरा जदादय स्तेषु निस्त्रीयण्डासीयां वोधके छायत छदयप्राप्ते गृहच परणीकाष्टकर सरहकरी परणीकाष्ट्रप्रतिमधैमधन पिनवड पिनमंधूप तेष एक्षमधं पर्य पन्तपति रोधक तिष्कृरपछी तेष बीजापुर्व स्तांनकरी देवपूलाकरी इस्वान्द्राल तीनक पर्यिमपीतिशकादिककरी सुवदस्त्रपिकरी लिखां रांधककराए एक्ष्य तिष्कां पावक तिष्कृर पडी वेष काष्ट्रपुर्व वेषने सुवधीनम्हनांनकरी सुद्धि पास्यक प्रवीवस्त्रीने तिष तिस्ति पन्त पानी सादिमप्रवादिक सुप्रवास पानीत पानीदिक तिष्कृरपछी तेष पुरुप विस्तीय पर्यनादिक स्वारपति पास्यादत्रवेष सुरुप प्रवाद पास्त्राद्व पार्याद्व सुप्रवाद पास्त्राद्व पार्याद्व सुप्रवाद पास्त्राद्व विस्ति सुप्रवाद पास्त्राद्व विस्ति सुप्रवाद पास्त्राद्व स्वाप्ति पास्त्राद्व परित्र माथासमस्त विमतावका छटनमूर्य स्वाप्ति परिमाण माथासाको मार्षिकिची जमार्डानंतर पणि देवावका विचरहर निष्क्रवयवका पास्त्रमन्तिय परमार्विक वयायका तेष मूप्रव्याति इम्बीच्या पडीहति देवह सुन्हे देवानुप्रिय कह मूप्रवृत्त प्रवाद स्वाप्ति स्वाप्ति

उद्यावएि पाउसे इ पाउसित्तते उद्यावयाति उति सवार उद्यावराति पाउसे स्वार उद्यावराति पाउसे विकार पाउसित्ते एवं निकार पार्थि निच्छो उपाति तए के से विकार समये परिस्ति पार एवं वयासी जागासिय तुम्ह पएसी के र परि मातोपम्नताल भ ने जागामि चत्तार परिसातो पम्नताल तंत्रका कित्र परिसा गांचावित परिसा मांच्यपरिसाद्द्रीय परिसा जांचा सिया तुम्ह पपसीरायासि चल्चयह परिसाय कस्मकाद इ नीती पम्नता दंता जायामिज्ञेय खत्तिय परिसाए धवरकाद से व इति या एवा पायत्विययएवा सीसिक्षण्या म्लातिगएवा म्लामिन्नाण्या एगाइवे कृषाच्ये नीविताल ववरोविञ्जावे जेय गांचावद परिसार धवरकातिस्यां ततेया वा वेढिया पार्याव काण्यां जामिन्जद ने यां मांच्यपरिसाए धवरकाद से या धायाविज्ञाद ने यां मांच्यपरिसार चावतित्ता नुहि धालक्ष्य एवा स्यग्नक्ष्यएवा कीरह निव्यस्यव पायविज्ञाद ने योह

सूरै पादित्वे अङ्गरसी दिनंबरै दिवसकर्यभीते तेजसांच्यति रिव्कासावे इति इरितवा देदीव्यमानि सार्वतुमे पूर्वं रम्बिक्से भवित्ता पच्छा अरम्बिक्सी मविक्सासि इत्यारे कृतस्या

देवपुल्लन्दमुभ्वतिष्डपृत्यचमीटा महापूज्यपरिपदानदमार्शित वद्दनाचर्रपक्षोसववनिष्क्षीवर्कं सित्यूक्षज्ञवर्भवर्षेवर् वानारं तिरस्वारववनिष्ड वद्दनिरद्धारकरित्यम्बनिवृत्र सित्यूक्षज्ञवर्भवर्षे विवारं तिरस्वारववनिष्ड वद्दनिरद्धारकरित्यम्भवनिवृत्र वचनरंनित्य हि तिहाल्याः श्रीसानीरं निहील्यं श्रीसत्य राजारद्दित्य सित्या परिषदा कद्दी राजाकदित्र हेपूच्य द् लांच हैं त्यार परिषदा कद्दी रिकार्या विवाराक्ष्य सित्य द्वारा परिषदा कद्दी राजाकदित्र हेपूच्य द् लांच हैं त्यार परिषदा कद्दी विकाराक्ष्य निष्टित व्यार परिषदा क्ष्य विकारकर्म एक्सियमी परिषदा र विचाराक्ष्य विकारकर्मित व्यार वार्यापर वृत्य विकारकर्म परिषदा वार्यापर विवार विवार विवार विवार विकारकर्म वार्यापर विवार विवार

सिपरिसाए धवरन्तर सेणं नार भणिद्वाहि नावनार धमणमाहि वर्गू उवानकार्त एव वताव परेसी तुम्ह नाणासि तदाविणातु मम वामेण द हेण पहिन्नूनेण पहिनामेण विवन्नास विवन्नासेण वर्द्वसि ततेणं परेसी नेसी नुमार समण एव वयासी एव खन् भह देवाण्डिपण्डि प्रकिन्नूपणचेव वागरणेण सेन्हे वतेण मम इसे याद्वे धकात्थिण नाव संनय्ये सम्प्यानिकत्या नहा नहाण एयस्स पुरिसस्स नाम नामेण नाव विवन्नासेण विद्वस्तिम तदा तहाण धहणायान नाणोवनभन्न नरण नरणोवनभन्न द सणोवनभ न नीवंन नीवोवनम न स्विभस्तामित एएणं धहनारणेण नाम समेण परेसि राय एव वयासी नाणासिण तुम पएसी निववहा रगा पन्नता हता नाणामि नत्तार ववहारणा पन्नता देतिणा

यन्तावामः । प्वमन्येपां दाता भूत्वा सम्मतिविन धम्मप्रतिपत्त्या वेपासदात्रानः भविवव्य मस्माक
मन्तरा यस्य जिनवस्मापभू जनस्य प्रमुख यवापाउस्म्या उविकासा इत्यादि उधला
भुदेई धाक्रीसी कंमंडवनद धाकारद सहस्वकरीनद्दनिविद्य डांभदीलद कृतरानापगतृश्वोद्यन
करीद देसवादिकाववानी धाद्मादीलद जिकीद द्यपपरिपदाद ध्यराधकरद विद्यन्त नदी
धनिव्यवनद धाम्यनदी धात्मादीलद जिकीद द्यपपरिपदाद ध्यराधकरद विद्यन्द नदी
धनिव्यवनद धाम्यनदी धात्मादीलद जनद उत्तर्भदीले राजादेदमक धापकी गुदकदेके मयस
हमदेशी तृलावद हदं तस्वीपणि तुस्मानद डावक हावे प्रवक्ती दंवकप धनम्पणुदंहरूपि
पतिवृत्तस्य पराठक पतिवृत्तपणद प्रतिकीमपण्यक धनेरद्रश्रीम धनेद कंदिवद वत्त दक्तद गुददे ।
धनिवृत्तस्य पराठक पतिवृत्तपणद प्रतिकीमपण्यक धनेरद्रश्रीम धनेद कंदिवद वत्त दक्तद्र गाह्मद्र ।
धन्तवामान पराविद्याद ज्यादिवीमपण्यक विद्यारप्त स्मानद प्रविद्याद स्मानद ।
धन्तवामानद्र त्रामेश्वाद्य तिचारकपन्न जिम जिम धन्तद्र प्रवस्त हात् हावक ल्रुष्ट्यादि धनेद
द्यापि धनेद किवदवत्ति ह तिम तिम द्वान प्रतिकृत्यस्य प्रतिकृत्यस्य वादिनीमापित सम्यक सम्यकनीमापित जीव धनद्यनिविद्यापादि चावक वर्षावराजीद दमकद्रापिक
केपी कुमार यसद्य प्रदेशी राजापति दमवीस्य वाववद्यहर तुम्हे प्रदेशी कितवात्यवद्यारीया

मेगेणो संपार्वित २ संपार्वित नामेगेनोदोति २ एगेर्देति विस्वयं वितिव ३ एगेनोदेति नोस्पार्वेद् ४ जाणासिण तुम पएसी चल्चं पुरिसागको ववदारीको भववदारी होता जाणामि तत्यण जोसे पुरिसे दितिषो संपार्वेद् सेणां पुरिसे ववदारी तत्यणां जोसे पुरिसे सनोदेद् संपार्वेद्द सेणां सेणां विवदारी २ तत्यणां जोसे पुरिसे देति विस्वयं वेद्द विसेण ववदारी ३ तत्थणां जोसे पुरिसे नोदिति नोस्ववय्वदेद्द सेणां भववदारी ४ एवामेव योचेवणां तुक्क्म एएसी भववद्धी ८ तए या पएसी राया केसी कुमार समर्णा एव वयासी तुक्क्मेणां भ ते भद्द च्छेया दक्सा जाव स्वस्वसङ्खा समयार्थं म ते ममकरयन्नीस्वा भामनयं जीवं सरीरांस्ट भिभिनविद्वताण दिस्त्तए तेषां कानेषां

हु क्सब्ध तथा निर्मेश्वा सुखरीयेनाव्यवसम्बद्धिति भावः, विप्रशा विस्तीयां सब्धनरीरस्माप प्रगाठा प्रकरेंग्व समप्रदेशाच्यापितया समवगाठा कर्कयन व्यवसाविस्ताः भवति । वता वर्वत्र पापायसम्बद्धाः प्ररीरस्य वरहानि बीटयति । एनमात्मप्रदेशान् बीटयन्तीया नेदनीपमावति सा

क्या राजाकप्रदेशपू सावधक्छ ध्यार व्यवदारी क्या मागवा पावत् रीप्रपुरवनन् पर्वरेष

कामसारक एकपिकमीटरविधानसंतीवर नहीं वसनक संतीवर कीर्त एकपिकमान्द्रदेशकी एक दियापि चनद्रविधानियसंतीवर एकनदेश नवजनिर्मतीवर है गुरुक्त सामक तुर्की प्रदेशी एकविष् पुरस्माणि क्षवस्थाव सामित्र है गुरुक्त सामक सामक तुर्की प्रदेशी एकविष् पुरस्माणि कामस्य हो कि प्रदेश प्रतिकार त्यानक संतीवन सामक स्थापि स्थापिक स्थापिक

तेगा ममएगां पर्णिस्सरगो पद्रसाम ते बाच भायस जुत्ते तण वगणस्य कायए एव चन इ फंट इ स्टिर इ तं भाभ परिणम इ तएगा केसी कुमार ममणे पर्णि एय एवं वयासी पासियां तुम परेसी एत तणवणस्मित काय एयं त जाव तं भाव परिणाम त इता पासामि जाणामिणं तुम पर्णि एय तणवयस्मित काय कि देवोचा ने इ समुरोवा वे इ नागोवा जि किन्नरोवा चा ने इ कि पुरिसो वाम होरगोवा गध्ववी वाचा ने इ समुरवा ने इ इता जाणा मि णोटेवो चा ने इ जाव गध्ववो नो वा ने इ बाव छ का मस्स पर्णिए यस्स वा छ का ई यस्स स्वित्स कम्मस्स सरागस्य समो इस्स स्वेयस्स स ने सस्स स्रीरस्य इव नो इ गाई ज इ गं तुम्हे परेसी एयस्स व छ का यस्स हवन पास हिवस्स हव नो इ गाई तक इ गं परेसी

प्रीतिजनकिति मावः, प्रमायामनसोऽतीवरुषुजनिका निष्टुरा प्रथवकप्रतीकारतथा दुर्मेदा प्रस्यव माधराष्ट्रायनद्विपद् जीवदेपातु मानु तेयदकाणि तेयदमम् प्रदेसी रायनदं प्रतिबृद्नही प्रति द्वहुन्धी वाठकायनदं सिकत तृष्यवतस्यतिकाय एतस्य वृष्यनुप्रांनहं वायरिकरी दमप्रद्वार्थका ठीमयाच्यदक्ष करकद्वद माध्रेमादिसहिसंघटादक वायर्द्यारीक्षक तेमायाविपर्यम् इद एतक्कोनवनवामावद्यामदक्ष तिवत्यक्षि केवी बमार समय प्रदेसी राजाप्रति दमशिक्या दिवहे पुरुष्ठे देशदेसी क्षयदक्ष विस्वप्यदक्षंप्रक सृष्ट्राची एवं वनस्यतिकायवितकंपता प्रवा वर्षके पुरुष्टे तिवसावपति परियमदक्ष द्वर्याणाकद्वदक्ष द्वर्ष्ट्र तृष्ट्रे प्रदेशि एवं वनस्यतिकायवितकंपता प्रवा वर्षके प्रदेशि तिवसावपति परियमदक्ष द्वर्याणाकद्वदक्ष द्वर्ष्ट्र वृष्ट्रे प्रदेशि प्रवेशवदक्ष प्रसूर्य पातानवासीवासदक्ष प्रधानामदेवता विनरदेवतान्यंतरनीजातिचांवदक्ष त्रिवृद्वर्यद्वताम् द्वर्या प्रसुद्वास राजाकदिकद्वराह्म जाव्यक्ष कर्त तथादेवता व्यवत्याम् वायावस्य प्रसुद्वास स्वावस्य स्वावस्

कक्या तथा कदका पित्तप्रकीपपरिकतितस्य रोडिययादि कटुप्रस्विमवीपभुज्जमानमित्रधरीन

मेगेणो संगवेति र संगणवेति नामेगेनोदोति र एगेदेति विस्वयं वेतिवि र एगेनेदित नोसगणवेद ४ नाणासिणं तुमं पएसी सहवरं पृरिसाणिन ववसारीकी पववसारीकता नाणामि तत्यणं ने से पुरिसे दित्यो सगणवेद सेणां पुरिसे ववसारी तत्यणं ने से पुरिसे सनोदेद संग्यं सेणां विवसारी र तत्यणं ने से पुरिसे देति विस्वयं वेद विसेण ववसारी र तत्यणं ने से पुरिसे नेदित नोसवव्यवेद सेणां पववसारी र तत्यणं ने से पुरिसे नोदित नोसवव्यवेद सेणां पववसारी ४ एवामेव योवेवयां तुम पएसी पववसी करण पा पएसी राया केसी मुनार समयां एवं वयासी तुम्मेशं मे ते पद ने स्वया वाव स्वसन्ता समयाणं मे ते ममकरवनिया सामन्यं नीवं सरीरांस प्राथिनविद्वाणा दिसन्तर तेणं कानेशं सामन्यं नीवं सरीरांस प्राथिनविद्वाणा दिसन्तर तेणं कानेशं

दुः क्सरुप तथा निर्मेशा सुस्रिशेन्नाप्यवाण्डितित सावः, तिपुषा विस्तीयां सवस्वारीरमाप पगाडा प्रकर्षेय समीपदिमाच्यापितया समदगाडा सर्वेत्रत स्ववादिसुत्त सवति। यस वर्वेत्र पाषायसम्बद्ध ग्ररीरस्य वर्वानि बीटयति। पनमातमपदिवान् बीटयन्तीया वेदनीपजावते सा

वचा राजावनस्क्रीम् वानवक्षणं ज्यार व्यवसारी क्या भागवा यावस रीस्पुक्षतम् यादेशः कामसारसः प्रकाशिमीवस्त्रमधिनस्त्रीयस्त्रमी वन्तमः संवीवसः कीर्यक प्रकाशिमानसृदेश्त्रमधि एवं देशपि यावस्य स्विति विद्यापा यावस्य स्वाप्ति स्वति यावस्य स्वाप्ति स्वति यावस्य स्वाप्ति स्वति यावस्य स्वाप्ति स्वति प्रकाशि स्वति यावस्य स्वति स्वति यावस्य स्वति यावस्य स्वति स्वति यावस्य स्वति स्

सास पढ़ी पपजुत्तियत्तरीए चेव कु यू उदत्या महाकामतरा चेव महाकिरिया जाव महजुर प तरा चेव पता पटेसी पत्यीं कु यू पप्यकामंतरा चेव कु यू उवाहत्यी महाकामतरा चेव तचेव काम्हाण मते हित्यस्य कु यूस्य समेव चेव जीवे पटेसी सेज हानामए कू हागारसालासिया जाव गभीरा पड़णं के द्र पुरिसे जो द च पटी वगं गहाय त क् हागारसाल पंतो पंतो पणुपविस् तीसे कू हा गारसालाए सव्व समताधणिनचय निरंतर निक्र ह्र इतार वयणाइ पिडे द पिडे ता तीसे कू हागारसालाए व हू मक्स टेस भाए त पटीव पलीवे जभा तएण सेपदीवा त कू हागारसाल प तो २ उभा सित उन्मोवे द तवित्र हा से द नोचे वण वाहि पहण सेपुरिसे त पहले हुरू एएण पिडे जभा तयण सेप द वेतं हु हुरू य प तो उभा सि ति नोचे वणं हुरू गस्स वाहिनोचे वण कू हागारसाल चोनावण कू हा सालाए वाहिएव कि ज चएगं गड़ साणियाए पहिएगं पाढ

पाराख्यान मासदीपारीपणं पैगून्यं पिसुनकामीपर परिवादाविमकीणापरदीपकथा परितरती समीधमीगेषु मायामूण येपां तरकरणवीचीक विमतारणा मिय्यादर्गेन मिथ्यात्वं तत् ग्रव्यमिन साधमीगेषु मायामूण येपां तरकरणवीचीक विमतारणा मिथ्यादर्गेन मिथ्यात्वं तत् ग्रव्यमिन साधुर पमन पाराराह मस्तुनादि च चक्तेवुगुक्तसीस च्याहिपरिवारकप प्रत्यक्रद्रकातिसरी राने कांतिसम्बद्ध पृथ्यमा माइक्रियात्यापारनुकरणभार समन पारारात्रीमारसासीस्वासच्यविषयी महाकांतिनचयपीसभी गुरुककेष्ठेष्ठे भागदेसी भागिकी क्षेत्र प्रत्यकर्मा पत्रकंष्ट्र की भाग्यमिन साधिमारकर्मा समाविष्य मायान प्रत्येपार पारारा साधिमार प्रत्यक्ष भाग्यमा समाविष्य भाग्यमा साधिमार प्रत्यक्ष स्वाप्यक्ष मायान स्वाप्यक्ष स्वाप्यक्ष मायान स्वाप्यक्ष स्वाप्यक्यक्ष स्वाप्यक्ष स्वाप्यक्ष स्वाप्यक्ष स्वाप्यक्ष स्वाप्यक्ष स्वाप

तव करयसंखिवा भामनग जीवं छवदेसेस्सामि एव खन् पएसी दसद्वाणाद क्षचमत्थेण मणुस्से मञ्ज्ञभावेण नजायद नपासद त यममत्थिकाय भधममित्यकाय भागासित्यकाय जीवं भरीरवद परमाणुपीगान सह गव वायं भयं जिणे भविस्सद भयं एव दक्काणं भ त करिस्सदवानोवाए याणि नेव उप्पन्न नाम दंसम धरे भरहा जिणे केवनी सञ्ज्ञभावेणं जाणद्रपासित त धम्मत्विकायं जावनोवाकरिस्सद त सहद्वारिण तुमं पएसी जन्म भन्नोजीवो तनेव तएणंसे पदेसीराया केसि नुमार समर्णं एव वयासी धेन्य भते द्वारस्य कुष्ट्स्सय समेनेव जीवे सेन्य भते द्वारस्य कुष्ट् स्सय समेनेव जीवे सेन्य भते द्वारस्य कुष्ट् स्मय समेनेव जीवे सेन्य भते द्वारस्य कृष्ट् स्मय समेनेव जीवे सेन्य स्मयस्य कृष्ट स्मय समेनेव जीवे सेन्य स्मयस्य स्मयस्य कृष्ट स्मय समेनेव जीवे सेन्य स्मयस्य कुष्ट स्मयस्य स्मयस्य

वरका रहा तीवा चतिमायिती। दुःसाङ्क सद्भा दुवर्स क्या पित्तस्वर परिमत वरीरी स्तु

कारत वापि दोडोत्पस्थाकापि विचरित तिष्ठिन्त सम्यखियम्ब तिसनी इति पद्मासन सन्निविद्यः।
सत्यं कोडिसित्यादि क्रोधमान मायाचामा प्रतीता । प्रेस चिम्नविद्यः।
सत्यं कोडिसित्यादि क्रोधमान मायाचामा प्रतीता । प्रेस चिम्नविद्यः चामधाप्रमावद्यनीवप्रति हैवा
डण एवीप्रकार निष्ट्य डेप्रदेशी दसस्यानकदमप्रदीरव इत्तस्यममुख्य सवयापडचमैडीत् नव्यं
वद्यानिक दीक्षानवप्रेयवयीष देपद्यमन्दैवरीद्यनिस्मामीन्यवशीष तेकडव्य धर्मारितकार्य १
प्रमानिकाय १ चाकाशास्तिकाय १ जीवस्रीर्यक्ति ४ परमायपुष्ट्य ५ सस्त्रापुष्ट्य ६ सम्बनी
पुष्टुच ० वायुकाय ५ पडिलामकेविशीशासा १ एव एतव्यमस्तमस्तिकार्य चर्मार्यपुष्ट्य ६ सम्बनी
पुष्टुच ० वायुकाय ५ पद्यवामदीवास एव सन्दर्धिमस्त्र छपनुंद्य द्वार र्वामतिकद्वय एतव्यस्मत्व स्वयस्य १ चयवामदीवास एव सन्दर्धिमस्त्र एपनुंद्य द्वार द्वार एतव्यस्य प्रवस्य सम्बन्धस्य द्वार प्रवस्य सम्बन्धस्य द्वार प्रवस्य विच्यक्त सम्बन्धस्य द्वार विच्यक्त स्वयस्य सम्बन्धस्य द्वार विच्यक्त स्वयस्य सम्बन्धस्य द्वार स्वयस्य स्वय

सास इटी भपजुत्तियत्तरीए चेव कु यू उदत्या महाकामनतरा चेव महाकिरिया जाव महजुर भ तरा चेव हता परेसी इत्यीच कु यू भप्यकामतरा चेव कु यू उवाहत्यी महाकामनतरा चेव तचेव काम्हा थ भते हित्यस्पर्य कु यूस्पय समेव चेव जीवे परेसी मेजहानामए कू हा गारसा जासिया जाव गभीरा भड़ थ के हे पुरिसे जो है च परी वग गहाय त क् हा गारसा ज भतो भतो भ या पविसह तीसे क् हा गारसा जाए सव्वच समता व था भतो भ या पविसह तीसे क् हा गारसा जाए पर्वे हित्ता तीसे क् हा गारसा जाए व हू मन्भरेस भाए त परीव पत्ती वेजभा तए यसे परीवा त क् हा गारसा जा पती २ उभा सित उन्भोवे हे तवित्र हा से हे नो चेव या वाहि भ स्य से पुरिसे तं पह्रव हरू रए या पि इन्भा तय या सेपह वेत हं हर् दर्य भ तो उभा सित नो चेव या हरू गमस्य वाहिनो चेव या कू हा गारसा जा चो ना व या क् हा सा सा वाहिनो चेव या क् हा गारसा जा चो ना व या क् हा सा जा परिष्य के वाहिनो चेव या कि सा चा ना ना व या कि सा वाहिनो चेव या कि सा चा ना ना व या कि सा वाहिनो चेव या कि सा चा ना ना व या कि सा वाहिनो चेव या वाहिना सा चा ना ना ना व या कि सा वाहिनो चेव या कि सा चा ना ना व या कि सा वाहिनो चेव या वाहिना चेव या परिष्य या वाहिना चा वाहिना चा या वाहिना चा या वाहिना चा वाहिना चा या वाहिना चा वाहिना चा या वाहिना चा या वाहिना चा या वाहिना चा वाहिना चा या वाहिना चा या वाहिना चा या वाहिना चा वाहिना च वाहिना चा वाहि

पायाच्यान मास्टीयारोपणं पैयून्यं पिमुनकामपर परिवादाविमकीणापरवीयक्या परितरती सर्वाधानीयु मायामूया येपां तरकरणतीलीक विम्नारणा मिस्याद्यन मिस्यात्वं तत् शस्पिमव सङ्ख्यम् प्राचित्रती सर्वाधानीयु मायामूया येपां तरकरणतीलीक विम्नारणा मिस्याद्यन मिस्यात्वं तत् शस्पिमव सङ्ख्यम् प्राचित्रवाद्यात्व स्वस्थात्व स्वस्य स्वस्थात्व स्वस्य त्यात्व स्वस्थात्व स्वस्य स्

तव करवर्निसवा पामनग जीव उवदेसेम्सामि एव खन् पएसी
दसहाणाप इस्मात्येण मणुम्से स्वभावेण नजास्तर नपासप त
यम्मात्यकाय पाममात्यकाय पागासत्यकाय जीव प्रसीरवर्ष
परमाणुपीगान सद गध वाय पर्यं निर्णे भवित्सप प्रय स्व
दुक्खाण प त करिस्सप्तानोवाए याणि नेव उप्पन्न नाम दंस्य
धरे परदा निर्णे केवनी स्वभावेणं नाणप्रपासित त धम्मत्यकाय
नावनोवाकरिस्सप त सद्द्षाहिण तुम पएसी नद्धा पन्नोनीवो
वचेव तएणसे पदेसीराया केसि नुमार समण एव वयासी सेत्य
भंते पत्थिस्सय सुयूस्सय समेचेव नीवष्ता पएसी पत्थिस्सय सुयू
स्सय समेचेव नीव सेत्यण भने प्रत्याच कुष्टू पप्यकम्मतरा चेव
पप्पकिरयतराचेव प्रयासवतराचेव एवं प्रार्नीहरा उसास नी

चवडा बट्टा तीता चित्रमधिनी। कुन्नाकुन्नकूषा कुल्तक्या पित्रक्तर परिगत वरीपी स्व क्रात्य चापि दोषीत्पस्यावापि विषयित तिष्ठित्स सम्पत्तियम्ब निसन्ते पत्ति पद्मासन सन्तिविष्टः। सन्तं कोष्ठमित्यावि क्रोधमान मायाजामाः पतीताः। प्रेम चमित्वका मावं वेवीऽप्रीतिमाव

टिहिक्क स्टेक्स्सामि ततेण केसी कुमार समणे परेसिराय एव वयासी माणा तुम पएसी पकाणुताविते भवेज्भासि जन्ना मेणुरिसे षयं हारतेकोण भते षयं हारए पएसी से जन्मानम् के ति पुरिसा षत्यत्थ्या पत्थगवेसिया धत्थन् हुगा धत्यिकिख्या पत्थिया सिवा पत्थगवेसणया विज्ञ पणियभ हमायाए मूब्हू भत्तपाण पत्थ यण गन्नाय एग मन्हं सकामिय किन्नावीय दान्दमङ्घ पन्निव धणु पविहा ततेणाते पुरिसा तीसे धकामियाए पन्नवीए किचिदेस पणु पत्ता समाणा एग मन्ह त धय धागर पासित भएणा सव्यन्न समता भावण विणिक्तन्न सक्त चय धागर पासित भएणा सव्यन्न समता पहण विणिक्तन्न सक्त चयक्षण पनुगाठ पासित पासित्ता हहतु हुं जाविषयया परणमणण सहावित २ एव वयासी एसण देवाणुष्यिया पर्यक्षेत्रहे कते जाव मणामेतसेथ खन्न देवाणुष्यिया पत्र प्रयमारं विधत्तए ज्ञिक्यू ध्राणमण्यस्य एयमठ पनिसुणीत

पासार रित विक्रदीतत्मुक्ते बहुजन बहुभोजनदानिनाविधिप्टोक्षिप्टसम्भवात् सञ्ज्ञातविक्रदेवा नानाविध मिक्रिको भिक्तपानि येयां तानि तथा पढमे दिवसेविषपिठयंद्विरस्थित रित स्थितो कुछ

नीपरि जीवनद्र सरीरएक विद्वारपष्टी साइरीपिय एडज संज्ञा प्रतिक्षा समीसरयज्ञेसरीरतिश्री जीव यनद्रजीवयकी यनेव सुरीर तेयद्रकारयद्रन्य निरंचद हू स्या पुरुवनी परंपराद चाठी एतज्ञ प्रतिक्षादिन्य पराग्त निरंचद हू स्या पुरुवनी परंपराद चाठी एतज्ञ प्रतिक्षादिन्य पराग्त क्षेत्र हिस्स पराग्त क्षेत्र प्रदेशी पर्वाज्ञ निरंचर प्रतिक्षादिन्य एवं तुम्बे प्रदेशी पर्वाज्ञ निरंपर क्षेत्र प्रतिक्षाय क्षेत्र क्षेत्र प्रतिक्षाय प्रतिक्ष क्षेत्र प्रतिक्षाय क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र प्रतिक्षाय द्राप्त क्षेत्र क्षेत्र

२९१ रायपरिची।

एण भहाउएणं पत्यएणं चस्त्रभाइया सोनिस्याए इसीसियाए चसिव्याए तएण सेपुरिसे त पटीवं दीवाव पतेणं ततेन सेपदीवे दीवाच पग भ तोस भासित ४ नोचं वणं दीवाच पगस्स नाइनो चेवण चसिद्वियं नोचं वणं चसिद्वियाए वाहि नोचं वसं कूडा गारसानं नोचं वण क्दागारसानाए वाहि एवामेव पएसी जीवि ज नारिसियं पुळात्तमानिवह वोठिनिळ्वतेह तं भसंखेळकेहि बांव पटेसेहि सचित्ताकरेह खूदिय वामहानयं वा त सहहाहिणं तुम पटेसी चहा भन्नोजीवो तचे ४ १० तएण पएसीराया केसि कुमार समण एव वयासी एवं खन् भते भन्मगस्सए सासगा जाव समो सरणे जहा तन्नीवो त सरीरं नोभन्नोजीर तथाणंतरचणं ममणि स्थोपि एसासणा जाव त सरीरं तथाणातरंचणं मम विण्यासना जाव समोसरणं तं नोखन् भह बहु सुरिसपरंपरागयं कुनिस्सय

मिथ्यादर्मन मन्यम्। पहात्रं इत्यादि। प्रयोगपण्यसम्पणतात्र इति प्रयोगस्वां समस्य मयोगा छपावा सम्मयुक्ताध्यापरितायैस्तानिः पायोग प्रयोग सम्मयुक्तानि विवाहिवपण्यमण

मधीयथी वायानव नाविर मधी कृषागायायामिक नदी कृषाकारसायानव नाविर यस याव करि वस सम्मानव नाविर मधी कृषाकारसायानव नाविर मधी करि इमान्यायानवंषांवानुष्ठ स्ति वस पाटवस्ती पायवसी एवं सर्वमायवसीयकिक मिनतसीयकरीयकिक मिनतसीयकरीयकिक मिनतसीयकरीयकिक मिनतसीयकरीयकिक स्ति प्रवास करी याव पाटवस्ती पायवसी एवं सर्वमायदेशमामवण्यान मानतसेस्वायव इमान्यवस्व प्रवास करी याव प्रवास वस्ति प्रवास करी याव प्रवास विद्यास करी याव प्रवास विद्यास करी याव प्रवास करी याव प्रव

षाजुतिङ्गी एडसंद्रामित एङ्जमित एङ्जमभोसर्व जनसोसाप्रविद्यस्परितिषीज श्रीव वर्षे जीवतिङ्गमरीरपथितश्रीसरीरव्यती यनेव जीव तिष्ठारपत्री माङ्राधिवानीपवि वर्ष संज्ञा पूर्व दिहिह्ह इंदिस्सामि ततेण केसी कुमार समणे परेसिगय एव वयासी माणा तुम पएसी पहाणुताविते भवेज्भासि जहा सेपुरिसे षयं हारते केण भवे धयहारण पएसी से जहानामए के ति पुरिसा पत्यत्थ्या पत्यगवेसिया पत्यज्ञहागा पत्यक्ति ख्वया पत्यपिया सिवा पत्यगवेसण्या विज्ञलपणियभ हमायाए मूब्हू भत्तपाण पत्य यण गहाय एग महं सकामिय हिन्नावीय दाहमह पहिव पणु पविहा ततेगते पुरिसा तीसे प्रकामियाए पहिवीए किचिरेस पणु पत्ता समाणा एग महत प्रय पागर पासित सएण स्व समता पाइण विणिहिन्न सहह उवहह पुर पनुगाठ पासित पासित्ता हहतुह जावहियया प्रयणमण्ण सहावेति । एव वयामी एसण देवाणुष्पिया प्रयहेद्देहे कते जाव मणामेतसेय खनु देवाणुष्प्रया पत्र प्रथमर विचित्त त्त्रवर प्रथममण्णस्य एयमठ पहिमुणेति

पायार रति विद्वयीतत्युक्ते बहुजन बहुभीजनदानैनाविभिष्टोस्मिष्टसम्भवात सञ्जातिकर्देवा जानाविध भक्तिके भक्तिपानै येपां नानि तथा पढमे दिवसैविषपिष्ठयंकरिस्सैति रति स्थितो कुछ

नीएरि जीवनक सरीरएक विकारपकी माक्ररीपणि एक संज्ञा प्रतिज्ञा समीसरणविस्तीरतिकी जीव पनक्रजीवयकी पनंद मूरीर तेणक्रकारणक्रमणी निव्यक्त कूँ प्रया पुरुषनी परंपराक पाठी एतलक्रपाटीनुपाठी पावी कुसतेन्द्राक्ष रही इन्द्रिमतिकाविस्तुपरपरागतमठकक्ष क्रंडाक्ष्म कि राजाक्ष क्रंडाक्ष्म प्रदेशी राजाप्रति इमजोह्या रणे तुम्हे प्रदेशी पञ्चाक्षानक्ष्मीर्ग्य क्षोक्षणिक प्रवाक्षणकरीति जिम तेक पुरुषक्षिकार् को ह्वविधार राजाप्रकृष्क कुष्म तेपूच्य क्षीक्षणक्ष प्रवाक्षणकरीति जिम तेक पुरुषक्षिकार् को ह्वविधार प्रवाद्यक्षण परि प्रवाक्षणक स्वयं क्षाक्षणक स्वयं परि प्रवाक्षणक स्वयं क्षाक्षणक स्वयं परि प्रवाक्षणक स्वयं क्षाक्षणक स्वयं परि विकार क्षाक्षणक स्वयं परि विकारपक्षण स्वयं क्षाक्षणक स्व

। रायपमियी।

पयभार वधति श्रयाणपुळीए मपत्थिया तेणसे पुरिमे प्रकामियाए जाव पहवीए कि विदेसमगुपत्ता समगा एगं महतर पागर पास ति तरुएणं पार्ण तर्वेव सहावेत्ता एव वयासी एसण देवामुप्पिया तरुण भरे जाव माणामे पप्पेणचेव तरुएणम् वर् पण्तव्भति तसेय खन् देवागृष्यिया पम्ड पयभारते हृद्दहेता तरुयत्ते विधत्त त्ते तिक्वर् भन्नमन्नस्य भंतिए एयमह पहिमुणिणति पहिमुणेत्ता भयभारते छडेति २ तचयभारते विविति तत्यण एगे पुरिसे नोस चाएति षयभारगकडेत्ता तउय भारं वंदत्तत्ते ततेण पुरिसा तं पुरिस एतेव वयासी एसण देवाणुष्पिया तरुए भर्ड जाव सबस् पण्नव्मति तक्रहेडिया देवागुप्पिया प्रयमारगत् मार्ग वंधारि ततेण पुरिष्ठे एव वयासी द्राइडेमए देवागुप्पिया भएविराइडेमण देवागुण्यिया भएगाढवधणे बहेमद देवागुण्यिया भएधणिय बधण बधे भए देवाणुप्पिया अणनोति खन् देवाणुप्पिया सचाएमि अय

चन्द्रन्यदमिनका दर्मनात्सर्व वर्ष्टे दिवसे जागरिकां राजिजागरश्वरूपां निवृत्ते चसुइ जायकम्म
मनीज्ञकत् तेइमाटत् कल्यायवाए निव्चत्त चहीदेवानुमियाए चद्या सीइनुमार बांधतु वम कथा
मार्चामाहिनए एइवचन सांभवत्त्वीहभारमितबांबद्दधनुक्रमितिहांवकीचावाचात्त्वाद्वाद्यविद्य पुरुष प्रवाह्मवा योग्य पटवीत् कीर्द्रकाददेस मित पङ्गायका एक मीटा कद्वयाना चागरमिति देपद तेइ घटवीनुमदेसतक्दकारी न्याय्यु पूर्वनीपिर देवतामार्चमाहिसादकरीनद्र इम भील्या एक पहोदेवानुमियाए कथ्यानु चागर श्रष्ट मनीज्ञ धीष्ठएज तह्य धर्चू खीष्ठसामह तेमाटत्र प्रयावह्मव्यवाय निवन्त हेदैवानुमियाल चमे त्रोह्ममार सीडीनद्र तह्यानुभार बांधन तम्म कची मार्चोमाहिनद्र सवीपत्र एकवन्त्र सामवद्र सामवीनद्र कीडमारघति हांचन तह्यानुभार बांधद्र तेमाहि एक पुरुष तस्वकद्र धीष्ठभारमित हांचीनद्र तह्यानीभारघति बांधना तिहारपद्यी तह्यामावाध्यक्षारी पुरुषातिष्ठविद्याची चामित हम बीच्या एक हेदैवानुमिय तह्याना चानर एवद् सच्च सीवनामद्र तैमीहि हांकि हेदैवानुमिय सीवनारहत्व चानुमर हेदैवानुमिय सांधर हमकहियकद्र तह सीववायीच्यक्ष प्रमानेत्वा इरक्षती चानुमर हेदैवानुमियाल कीइ सीवर विरक्षसन्त्री चाययतमद्र चानुमियाक सीवनाहन व्यवस्वतिहानह हेदैवानु

मयादायां वतिता चन्तर्भृताया प्रकृया पुबन्नन्मीत्सव सम्बन्धिनी सारिवति पतितातां तृतीये दिवसे

म्बादयन्ती परिभाएमाथा रवि परिभाजीयन्तावन्यीन्यायच्छन्ती मातापितरावित प्रक्रम जिमि

मियाच सोवनिवह वधयर्बोधच मन्न वेरेदास्प्रियाच सोवनितमाटर निम्बह वेरेदान्प्रियाच

यक्वसीवभारगप्रति इंडिनर तरू पानीभारप्रति बांधवा तिश्वारपद्यी तेष्ठस्यादायीया तेष्ठसोष्ठ

यायीया प्रति जिवारर संकर्म प्रयुक्त सामान्यप्रकारर्कत्तिवतः वसेपपण्यद्युत्तिपृथककिवि सरी

किवान सामान्य प्रविचान सामान्य प्रविचावया प्रमुक्त प्रामित वांबानिक प्रामित स्वान्य स्व

करमें इति वृत्ते पतिकान्ते पगुचीनो जानि कमयो करने पासापमामा इति विविधं खाद्यादि

पासाय वरगते जाव विचरमाणे पासति २ एव वयासी पहोलं परं पासणे पापुगणे पानवादी पाखयनस्वर्णोहिनिस प्रिविन्भए हीन प्रणा चार्यदिसिए दुरतपतनस्वर्णो जित्या पह मित्तागावानाहरण वा नियगाणवा वयणा सुर्णेता तोगां पह पिनेव रिप्प पासाय वर गते जाव विचरतो सेतिणहे पा पहसी एव वृच्चह माणं तुम पएसी पच्छाणुताविए भविन्मासि जहा च सेपुरिसे पाहभारए ११ एत्यक से पदेसीराया मुट्यूई केसी नुमार सम्मां वदह जाव एवं वयासी नोखनू भंते पह पछाणुताविए भविन्मामि जहा वसे पुरिसे प्रथ भारते त इच्छामिणा देवाणुप्पियाया चते एके विवयननत्तं सम्मानिसासित प्रशासुक देवाणुप्पिया मापहिवयकरेड सम्मकहा जहा विक्सस तेकेव जाव गिष्ट सम्मा परिवन्भते जेयोव सेयवियायागरी

यत्ति जिमित्तो भुक्रवती भुतृत्तरिति भुक्तोत्तरः भुक्कोत्तरः भुक्कोत्तरः । पागती छपवेषनः स्वानि इति गन्यते पायन्ता इति पायान्ती कृढीदकः योगेन वीचीलिपसित्त्वाख्यनयनिम पतपदः परमगुविभूतौ तप्तां तस्स रढणकत्तस्स परमगियरो चसुपुळ्येविकः पिटयमित्यासुक्रमनुक्तः व संचेपत छपदर्ययति । सुगर्म वैतत् नवर पाजननं मक्तगृत्तवं प्रचक्रममं यदान्यां गमनमः।

 न्तेषोव पहारेत्यगमणाए ततेणं केसी कुमार समणे पटेस राय एव वयासी जाणासिण तुम्हं पएसी केह्यारिया पन्नत्ता हता जाणामि तत्र भायरिया पन्नत्ता तंजहा कजायरिए सिय्यायरिए धम्मायरिए जाणासिणा तुम्ह पएसी तेसि तिग्रह भायरियाजकस्स काविणय पहिवत्ती पर्जावय्वा हता जाणामि कजायरियस्स सिप्पायरियस्स उवजेवणं वा समन्भणा करेन्भा पुफाणि वा भाणावेन्भा मंदु वेन्भावा भोयावेन्भा वा विरुक्त जीवियारिह पीह्दाण दलएन्भा पुत्ताणा पुत्तिय वा विवि कप्पेन्भा जत्येव धम्मायरिय पासेन्भा तत्येव विदन्भा णमसेन्भा सक्वारेमा समाणान्भा कत्तोन्जाणा मगजनेय पन्भवासेन्भा फासूएसणिन्भेण भसण पाण खाहम साहमेण पहिजासेन्भा पाहिहारिएणं पीढफलग सेन्भास्यारतेण उविमातिन्भा एवच ताव तुम पहसी एव जाणामि तहाविण

पनायमायगिमित नव्यनं कपणवेष्यगं कन्नवेषनंवस्वरपिष्ठष्यगं सम्वत्सर प्रसिद्धनं प्रयम सम्वत्यं पूर्वापनयमं मपडनं पर्याययवष्ट्यायं पूर्वापनयमं मपडनं पर्यायय् वर्ष्य स्वायि सम्वत्यं पूर्वापनयमं मपडनं पर्यायय् वर्ष्य स्वायि सम्वयायि वर्ष्य स्वयादि पन्यानि वर्ष्ति गर्मनिदान नन्मादीनि कौतुकानि छत्सव विशेषस्पाणि मण्या यस्य स्वयादि पन्यानि वर्षा स्वयाद्य स्वयाद स्वय

रायपरीया ।

२७⊏

तुम्म मम वासं वामेण जाव विष्ट्रता मम एयमह स्थामेशा जेणेव मेथविया नयरी तेणेव पद्यारेत्यगमणाए ततेणमे पदेशीराया केसि जुमार समण एव वयासी एव खनू भते मम हमेथाक प्रमा त्या खनू स्वतं मम हमेथाक प्रमा त्या एव खनू भते सम हमेथाक प्रमा त्या एव खनू स्वतं मा हमेथाक विष्मा लाविह्नी तसेय खनू सेक ज्ञा पाउप्पभाए रयणीए जाव तेजसा ज्ञात पते उर्पार्थायक हिंद स्पृरिवृद्धे देवाणुष्पिया विद्या नम सित्ता एमह भुक्तो २ सम्मस्स विष्ण्य खामिक्ताएत्तिक द् जा मेव दिस पाउम्भ्यातामेव दिस पिडण तएणसे पदेसीराया कर्ज पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा ज्ञाते शहतुह जाविह्य ज्ञाति विद्या परियाजसिंह संपरिवृद्धे पविवि

रशीसककारसमुण्यन्ति महत्या ऋहार महतासककारिय पूज्या महता समुदण जनाजां चीर दारिए इत्यादि चीरधावरास्तनदाहिन्या मयडनधावरा मयडियबरा मज्जनधावरास्तापिकया क्रीइनधावरा क्रीयाकारियया चण्डधावरा उत्यच्याधारियया चण्छेहिय वहुष्टि इत्यादि कृष्टि

. स्वकः गुवकः विषय प्रयम तु हे प्रदेशी इम व्यावद्यकः स्वविधिकः तु मुस्तनः वायु बातु वपरातुः वस्तिनः सुस्तनः एव प्रपराधः प्रवस्ति । स्विधितः गगरी विषा नाषः बासावधानवत् गुर्ष्यम् अवस्ति । स्वावधानवः विषयः सुस्ति । स्वावधानवः विषयः सुर्वे । सुर्वे । सुर्वे । स्वावधानवः विषयः सुर्वे । सुर्व

कामिवक्रज्ञच्यामि चित्तातीभिरनायंदेगोत्पन्नाभिवामनभिष्यस्वगरीराभिवंडभाभिनेहहकीय्यामि वंबराभिवंबरदेगसम्भवाभि । वकुसिकाभि यौनिकाभि । पत्हाविकाभि इसिनिकाभि चाह-किनाभि नासिकाभि सकुसिकाभि । सिहनाभि पाविचीभि पुलिन्द्राभि, पक्कारिपाभि । वहतोभि सुरष्डोभि, ग्रवरीभि पारसीभि । एव मुताभि दानादेगीभि नानाविधानायै

गमनकर बांदर नमस्कारकर एडप्वंदिननठ प्रपराधमरिसस्यग्मकार विनयकरी समावद् तिकारपद्यी तेष केसी कुमार यमच मदेसी समीपर मृत्यिकता मसुस्ननर देवीनर तेथीर अगु ल मीटार महापून्यपरियदार विस्तारर धर्म कथामितकर तिकार तेश्वमदेशी राजा धम्मसांमधी डियर प्रवंधारी उठवडकरीकर तेसी कुमार यमचमित बांदर नमस्कारकर जिंचां सेयित्या नगरी तिकां जार सावधानययछ तिकारपत्ती केसी कुमार यमच मदेसी राजामित इम बील्या माकरतारि तु हेमदेसी पूर्वर रमबीक कूर्वनर पत्तर प्रस्थिक इ्रसिप्तकर्वरवासंधमयई पहिजेश्च पूर्वरक्त्रते क्षायायायित जिम तेश वनपंत्र प्रवंश नाटकसाला प्रयंश सेय बीनवाडी प्रवापसावाडी राजापूकरकर किम हेपूंच्य वनपंत्र पूर्वर रमित कुर्वन पत्तर परम्थोक ह्र तुरुकर हे हेमदेसी तिकार वनपंत्र वनपंत्र प्रस्थित कुर्व इस नीस्वयक्ष दीसर नीस राजर करी विराजमानक्स सीभारकरी धज्ञम्य मीमन् यक्ष १९६९ तिकारपत्नी वनपंत्र रमसीक क्ष जिहारर वनपंत्र प्रसाहत्वर कुर्व कुरुक्त नुष्करनीसनुष्ठ तिवारपत्नी वर्ग स्थानमान

**۽ ت** و

भवति चयाण नष्टमासाए गिन्धई वादन्मदनविन्मद समिनिन्मद इसिन्भर रमिन्भर तयाणं नष्ट्यानारमणिन्भा भवति वयानं नर् सालाए नोगिन्सप् जाव नोरमिन्सप् तथाय नदृसाला रमियन्सा भवति जयार्गं प्रज्वामेकिन्मप् भिश्मप् पनिन्मप् खन्मप् पिन्मप् तयाणं इक्खुवारी रमणिक्मी भवति बयाणं इक्खुवारी नोविष्मार जाव तयाग इक्ख्वाही भरमणिको भवति जयाण खनवाही उब्बू भार उत्रकार खन्मर पिन्मर तथाय खनवार रमणिन्मे भवति जयाण खनवारी नोचव्यूक्मए जाव भरमणिन्मी भवति सेते गहें ग परेंसि एव बुच्चित मार्ग तुम परेंसी पुळि रमियाओं मिर् त्ता पद्या भरमणिक्को भविक्कासि जान्ना वर्णसङ्गेन वा जावखन वरेदवा तएगं पएसी राया केसी कुमार समगं एवं वयासी नोखन् भंते पश पुब्विं रमियाको भवित्ता पहा भरमियाको भविस्सामि

प्रायदेशीत्यन्तामिः । विदेसपरिमण्डियाडिं इति वेदे सप्तदीय देत्रापेचया इद्गातिच जन्मदेव स्तस्य परिमरिककामि । शुक्राविन नयनादिचेध्याविज्ञेषेच चिन्तितं परेच स्वज्ञदिस्वापितृं मार्थितं चाभिकावितं च विजानीतवास्ता स्तवा ताभिः स्वदेशेयन्नेपथ्यं परिभानादिरचनानुषीती वेधीवकाभिस्ता स्तवाभिनिपुणानां मध्येया पतिमयेन मुखनास्ता निपुण कुणनास्ताभिः । श्रतप्र बिनीतामिः । चेकिया चनकवासिति चेटिका चक्रवासिमनार्धं स्वदेशसम्मवेन वर्षधराणां विद्रत

नहुई सोभाद करीनहुद अतावसीमायमानवकु सोमायमानरहुद तिश्वारह क्नधंड अरमबीक चूद जिल्लारक माटकसाखाक गीतगाईक वाखिकवाखीबीक मीखाक धामनयमाटिकमेटकरीनक इसीय रमाय तिवारक नाटिकसाकाचा रमबीक वृद्य यानविज्ञारक नाटकसाखाक मनावेषन वार्डक मरमीक तिकारक नाटकशाचा चरमयीक कृत जिल्लारक क्ष्मुवाकक शेवकाकेदक भेदीक कोध्वमाविधानीभेकतापिरवीदसेवाडानावंडवादर् रस्पील्ला तिवारक रहवाड रमवीक पूर तिकारक क्ष्युवाकक निवेदीकनपासक नवार्वकनपावाक विद्यारक क्ष्युवाक धरमधीक हुक जिला रहं खलवाडक भागगार्देद उपबीद खाईयह पाजक विद्वारक प्रस्वाद रमबीब दूर जिल्लास समवास्त्र धनमगाचीद नकापाबीदनवीदेद तिहारक चरमवीकदृत तैवदकारवद चेमदेशी दम कडीरक्य रवे तुं डेप्रदेशी पूरक रसयीक इन प्रकृत चरम्बीक डीन्नसि जिसवनवंड १ नहसाबर कुलाड १ सलबाड तिकारपद्दी केमदेसी राखा केसी कुमार यमबम्रति कम बील्या तका निश्वक

जहा सेवणसंहेदवा जाव खलवाई दवा पहण सेंयवियाषामोखाद सत्तगामसहस्साद वत्तारिमांगे करेम्सानि एगेमांगे कोहागारे स्सामि एगेमांग प्रतेष्ठरस्स दलइस्सामि एगेण भागेण भड़द महा निय कूडागारसालकरिस्सामि तत्यण वहूि पुरिसेष्टिं दिगणभित्त भत्तवेयणेहि विडल पसण ४ उवखडावेत्ता वर्षण समण माइण भिक्क्याण पंथिय पिड्याणय परिभाण मांगे २ वर्ष्ट्रि सालपच्च खाण पोसहोववासेहि जाव विहरिस्सामि तिकटू जामे विहस पाउ क्ष्मण तामेविदशपिहगते ततेण परेसीराया कन्नपाउ जाव तेजसा जनते सेयवियापामोक्खाति सत्तगामसहस्साद चत्तारिभाए करीत एग भाग वनवाहणस्स दलद्दित जाव कूडागारसाल करित तत्यण वर्ष्ट्रि पुरिसेष्टि जाव खबखडावेत्ता वर्षण समण माहणाण जाव परिभाएमाणे विहरति ततेणसे परेसीराया समणवासए जाए पाम गयजावा जवे जाव विहरति जथाई चणं परेसीराया समणवासए

प्योपेन नपु सक्षिकृतानामत पुर मध्यत्यकानां कञ्चिकामन्त पुर प्रयोजन निवेदकानां प्रती हेपूज्य हूं पूर्व रम्बीक हुर्गन्द पहर परमधीक होरयह एतलह पहित्मावनहीयाय जिम सेवनक्षेड पठवा नहसानक्षरावह हिन्दांचिक सेविवापस्य सतस्य गाम माइर्द्यातह हर वेष विद्याप्त करस्य एक माग हाधीधीजादिकन है रेखह एकमागं कीठारमंद्रासह प्रत्याप्त स्वाप्त स्व

जाए तप्यव्यियचणं रज्यच रह च वज्जच वाइर्णंच कोसच कोहामार्च पुरंच घतेउरंच जणवयच धरणाठायमाणे विदर्शत ततेच तीसे सूरियकताए देवीए इमेयाकवे ध्वभात्यए समुप्यज्ञिसता अप्यभवं चण पएसीराया समणोवासए जाए तप्यभिद् चच रज्जंच रहच जाव घ ते घरच जाव समच जाणवयंच धनाठायमाच्याविदर्श तसेय खनूमे पटेसीराय केणयसत्यपगयोगेणवा धरिगपयोगेणवा मतपयोगेणवा उदावेचा सुरियकतं कुमारं रज्जेववेचा सयमेवरज्ञम सिरि करेमाणी विदर्शण चिकट एव सपेडेति र सूरिय कत कुमारं सदावेचित र एवं वयासी जम्मिद चण पटेसीराया समणोवासए जाए तप्यभयंचणं रज्जंच रहंच जाव घतेउरंच जयवयंच माणु ससए काममोगेय धणाठायमाणे धाविविदर्शत तसेय खनू तक पुता पटेस राय केणाइ सत्यप्पचगेणवा चाव उदावेचा सयमेव रज्जधांत्रेतरेसाणस्य पाचेमाणस्य विदरित्तते ततेश्वं सूरियकंते

कमारे स्रियकताए देवीए एव वुत्ते समाग्रे म्रियकताए देवीए एयमह नोषाढाद नोपरियाणादति तुमिणीएमचिहति ततेणसे सरियकताए देवीण इमेबाद्रवे प्रव्मतिवए समुप्पिन्जित्वामण सरिय कते कमार परेशिस्सरणो इम रहस्मभेय करिस्सती तिक्वद पए सिस्परगोक्षिपणाणि सम्माणिर इस्साणि विवराणि प तराणियप नागरेमाणी २ विदर्शत ततेणं सुरियकता देवी भगणयाकयाद पर्टीसस्सरणो च तरचाणप् चसण चाव साप्तम सव्ववत्थर्गाध मक्नानकारेस विसपयोगपच जद पर्देसिस्सरणोगदायस्य जाव पायक्तित्तस्म सुदासण वरगयस्म त विषसनुत असण ४ वत्य जाब पत्रकारीयस्परीत र ततेय तस्य परेसिस्परयात्त विसमजुत्तं पराण ४ पाचारवस्य समाणस्य सरीगसिवेयणा पाउन्या चन्जना विचनापगाठा कक्वमा कड्य चडा तिव्वा दुक्वा दुग्गा दुर्राइयामापित्तजरे परिगयमरीरे दाइवकतेयाविवहरति तएणसे पएसीराया सुरियकताण देवीए मणसावि भप्पदुस्समायो जेणेव

चपलास्प्रमान क्रीइन्टिनासनवया प्रवाविक्तमाणी इति पाणिप्यमान प्रवयसिक्तमाणे पीतर्कारपाक्ष्यमान प्रवयसिक्तमाणे पीतर्कारपाक्ष्यमान प्रवयसिक्तमाणे पीतर्कारपाक्ष्यमान प्रविच्यस्य राज्यपासनुष्य विभाव तिष्ठारपक्षी सूर्यक्रतार कुमार सूर्यक्रंता देवीलर एस क्रिक्ट्यस्य सूर्यक्रता देवीलर एस क्रिक्ट्य स्प्रवाद कुमार प्रदेशीलर रायलर एसरसमुमेदमामंनीवार्क्षा करिसर एस्विक्तरी प्रदेशी रायला विश्व मम एक्तितांम विवासक पालस्यमित जीतावकी विचरस्य तिष्ठारपक्षी मूर्यवाद देवी कीईक समर्य प्रदेशी रायलु प्रतर्थ जीवक प्रत्याची स्वाटिम खाँवम स्वैवस्य गीव प्रमास प्राप्त माराम नहित्य विप्त प्रयोगग्यू नह्यापार्य प्रदेशीगयल्य स्नालंकरिवेच्या दुम्बालिवारियारल प्रमास प्रविच्य प्रसाविक स्वाविक स्वाविक प्राप्त प्रदेशीगयल्य स्नालंकरिवेच्या दुम्बालिवारियारल क्षेत्र प्रविच्या प्रसाविक स्वाविक स्

पोसइसाना तेणेव उवागक्कित २ पोसइसानपमनभइपो २ उच्चा रपासवण भूमिपिडनेडेित दक्षसधारग सधरेद दक्षसधारम दुइ इति पुरत्यामिमुडे सपिनयकिन्नमन्ने करयनपरिगाइय सिरसा वत्त मत्यए यंजनिकटू एव वयासी नमोत्युण भरदताय जाव संपत्ताणं णमोत्यणं केसि कुमारस्स समणस्स धम्मधम्मायिखस्स धम्मोवदेसगस्य वंदामिणं भगवंत तत्यगय इइगए पासउमे भग वतत्यगए इइगय तिकटू वदित णमसति २ पुर्व्विपणमए केसि कुमार समणस्य भितए यूनए पाणातिवाए पन्ववस्थाए जाव परि गगडेदयाणिं पिणं तस्सेव भगवतो भितए सव्व पाणातिवाय पन्च क्यामि जाव परिगगइ सव्वं कोइ जाव मिव्वादसण्यसन्न भकर पिक्स जोग पन्ववस्थामि सव्व भसण चडविडपि भाडारं जाव

इति चालिष्मासविभेवनापरियन्दिक्समाचे इति स्त्यमानः। परिभुविक्समाचे इति परिभुव्व मानः । गिरिकन्दरमञ्जीवेदन परमगनरपायने दति गिरिकन्दरायां सीनदन चनमकपादमः सर्वे न्यापणकर सरीर दावकरण पानस्वतु विचरतु तिक्वारपक्की तय प्रदेशी राखा सृश्विकताण देवीनदः समद्यविकरी चद्वतन्त्रीवः चवपरतुष्ठन जिद्यां पीस्रधसामावदः तिहां पावदः वात्री नक् पौवधसाधाप्रतिप्रमार्जक्षपु चीनक बढानित खबुनीति भूमिप्रति पश्चित्रकक्ष डाभनुस्वारड पावरक कामसंवारी अपरिचटक पूर्वादिसिसाक्मुवक पालठीकश्रीवक्ठल विकृ कावनंदरीनीव वातु मातका पावण पर्वावयाक्य मातका प जलीकरी प्रम बील्टुं नमान्नारवाछ पह तमबी चारनमीत्युवंकपप्रतिपांत्रीयायसंप्रवादिकाणितकराष्ट्र वसीकरीकप्र नमाकारण केसी कुमा रति यमबनद्र' मादराधमांचार्यन्द्र धर्मापिदेसकन्द्र बांटलब्ल भगवंतकेसीगुरुपति तिकेदनाचे तिदापद्ताकद इंद्रशयक्षव्यादच्यक देवसमातद देभगवनस्मितशासकागएददगएद्रम प्रतिइकडीम बंदिक ममस्कारकरक पूर्वेद पश्चिमक कीसी कुमार समस्प्रित समापद बुन्धकी प्राचा तिपात १ पचसक्त इसस्यनमृष्टाबादस्यस घटकाँदनियचक्रश्चरदरारः संतीपपरिगृक्षरिविषयी तेइज भगवंतमे समीपे सर्वयकाकरणकरीयक चनुमतिभेटद्रवामनवयनकावारंकरी प्रावासासी स्वासमचयतिकृतं यतिपातविनायतेकपञ्चपृक्रचतिमुक्कच क्रमजसर्वयकीमृवावाद यहत्तादीनमे हेन परिगृहपत्वपु इसीध मानमायासीममे मही वकसीह बान्याख्यानवैमृत्यरति बरतिमायाम् वामिरता रंसवसदाय १८ स्थानक पापनीकरविषकस्वा अधीन्धं एक व्यापारपस्तवृक्षण सवस्का असना

२८५

रायप्रमेगी।

न्जीवाए पन्चक्खामि न पियमे मरीर इह नाव फुमति एय पियण चरिमेष्टि समामनीमीमेष्टि बोसिरामे तिक्वट् पालोष्ट्य पिढक्वते समाहिएसं कानमारीकानकिच्चा सोइमेकप्पे मरियाभे विमागी उववायसभाए जाव उववएणे ततेण स्रियामे देवे सम्रूणोववएणए चेव समाणं पचविद्वाण पचमतीए पचमति भाव गच्छति तजहा भारतरपन्मतीए सरीरपन्मत्तीए इद्रियपन्मत्तीए भागपाणपन्म त्तीए भासामगपनमत्तीए तएव खन् गोयमा मृरियाभेग देवेग सादिव्या देवढीदिव्या देवजुत्ती दिव्ये देवाणुभावे नहीं पत्ती पीम समन्नागते सुरियाभस्यणं भते देवस्य केवस्य कार्नाठत्ती पन्नता गोयमा वर्तारि पनिचवमार ठिर पन्नता सेण भते सूरियाभे देवे तार देवनोगार पारक्खएण भवक्खएणं वित्तिक्खएण पणतरचय चदत्ता किंगमर्रात किंग उवविकाधित गोयमामाण विदेशे वासे

यिष्यति शिष्यापयिष्यत्यस्यासक्तरिष्यति नवचासुत्तोपिडवीडिए इति हे सीहे है नयम ही दिस चित्रमकारक पादार जावजीवसगढ्र पच्चपुरुष सेहपणिमाहर सरीर इप्ट कांत रपेवात पिवसातसमाइरासरीरनफरिसङ एडवुपिससीर क्रेडनुड ससासनीसास केसिरावुक्रवडमकडी यतीचारलागाच्यते याचीई पिडकनी ममाधिप्रासम्बद्ध कालनद यवसरिकालकरी सीधार्म कस्पर पिरसदिवसीकर मुयाम विमानर छपपातसभावसिय्यानवविषद च गुसनद चसंप्यातसि भागि प्रवगाइनार एपनु तिहार्पश्ची सूर्याभ देवा तत्कासस्यन्ध यक्ट पंचमकारण प्रयाप्तर पर्याप्ति भावप्रति पामक तेकक्कक पाक्षारपयामक १ सरीरप्रध्यीप्तक २ व द्वियपयासक ॥ सासीस्वासपर्याप्तकः । भाषापनसमकासः ५ एक्वीयांचपर्याप्तकछत्तेमाटकः केवीतमतकः लेपूर्वतकः नाटकसमदपूरु च प्रभगवन सूर्याभद्रस्यांपुष्यकरांद्रनांदेशकीएवडी ऋदियांमीते इन छए सर एषं कारपेमदेसीनेभवे जेड़ कापालना करीति पेमव निष्ठच द्वारीतम सूर्यामद देव प्रवान देवनीक्दहिपरिवाररूप एषांन देवनीक्सविकांतिवसार्पाण्य देवनु पतुमालाषु पारटुकार प्रात्तेषधु वसीगीतमपूरुद्रकः मृत्यासन् देपूज्य देवनद्र केनमा काससगरयति चापूप् कदा मगवंशकदर बद इंगोतम स्थारात्यामनगद स्थितिबद्दावसीगीतमपूर्वेडच तेच हेण्ड्य मूर्याम देव तेच सीधमंदि वसीकरः। दवनवधी पायृपुष्यकरी देवनीर्गातनुष्यकरी वैक्रिष्रपरीरदर्शपवस्राधात

सुखेन परिवृद्धिच्यते चवत इति व्याख्यानमलष्करणतः प्रयोगतः महावेहहः सेधयिप्यति निप्पादन

जार इमार कुलार मर्वात षठार दिलार वित्थियण विउनार भवणसयणसणज्ञे वाज्ञणीर वज्ञ्जातम्बरयगार पागपयोग सपउत्तार वित्थर्डियपउर भत्तपाणार वज्र्द्रासी दासगोमिहस गवेनगप्पभूयार वज्ञ्जास्स पर्पारभूयार तत्थ पन्नयरेमुकमाने पुत्तत्ताए पच्चार्यस्मर तएण तसिदारगिस गव्भगयसि विवसमा गिस पम्यापिकण सम्मेदहापर्पणा सिविस्मर तएण तस्स दार गस्स मायानवर्ष मासाण वज्रू पिरपुर्पणाण प्रवृद्धमाणरार दिया ए वियववंताणं सुकमानपाणिपायं पद्गीणपिरपुर्णण पचिद्यसरीरं लक्षण वज्रण गुणोववेयं माणुम्माण्यमाण पिरपुर्णण सुक्नाय सव्यंगसुद्रा एसिसोमाकारं कत पियदस्यं सक्चं दारय प्रयासिस तएणं तस्स दारगस्स प्रमापियसे पढमे दिवसेठियविद्यार्वारस्सित तितए दिवसे चंदम्रद्रसिण करिस्संति वचेदिवसे जागरिय जागरि स्मित एकारसमे दिवसे विदक्षवे विदक्षवे सम्वी सारसमे दिवसे निव्यते

नासिक एकाजिका एकाखग् एकं मन इति सुप्तानीव वाल्याटव्यक्तचेतनानि प्रतिवीधिवानि
तिकृष्यकरी च तरा रिवतव्यवनकरीन एतिसैचिनिक किकांजापिस किकां छपजस्यक्रमनंत
किविध्यक्ति केनीतम मणाविदेक चेनकं लेक एकवा कुलक्ष धनकपूर्वदीयां प्रसिद्धविन्तीन प्रवाधि
पर सय्या चासनादिरय चासनादिपाचनी वायीधीठाळक्रिकां घनाकक सुवन्नवर्धानिकां चयीग
वननुसामतिकनुष्यायतेपयोग तिकृतिकावापीनुष्यकः धन्नासिक्रजिनक्षक तेमाटिनापीतुक्षम्बर्
वर्षे मातपायीजिकां घनी दासी दास गात भविष्य क्षानीक्षित्रक धनाहिनापीतुक्षमृत्यक्ष
परामवीनजाद तिकां चरत्रक कीर्यक चन्नमुखनक्षिय पुत्रप्यक चन्नस्था तिकारिकाँ
तेविष्य गत्मक चन्नक मातापितानक वर्मक स्वन्यविक्ष विकारपत्रक तिकारपत्रक स्वादेविक मातानिक मातापितानिक वर्मक स्वन्यक्ष सुत्रपत्रक तिकारपत्रक मातापितानिक वर्मक स्वन्यक्ष सुत्रमानकक्षण्य
कित्रपत्र माता नव मस्यविक्ष मातापितानिक वर्मक स्वन्यक्ष सुत्रमानकक्षण्य
कित्रविक्ष दीनकीमतिपूर्व पांचवद द्वीद करीसिकासरीरिक्षक स्वन्यक्ष सुत्रमानति र च गुक्ष
तिकादि गुनर्गमीयादित्रचस्तिकक मानतिज्ञेषमार छन्मानति चक्ष भारप्रमावति र च गुक्ष
तिकादि गुनर्गमीयादित्रचस्तिकक मानतिज्ञकरीस्वरक्षक च गानिकनुष्यक्रमित्रविक्षकि प्रताप्यविक्षकरीस्वरक्षक च गानिकनुष्यक्षिति मातापित्रमान्यक स्वन्यक्षक्षित्रकरीस्वरक्षक च गानिकनिक्षक्ष स्वन्यस्व स्वव्यक्षक्ष स्वन्यस्व स्वव्यक्ष तिकादिक्षक स्वत्यक्ष स्वव्यक्ष स्वव्यक्ष स्वविक्ष तिकादिक्षक स्वत्यक्ष स्वव्यक्ष स्वव्यक्यक्ष स्वव्यक्ष स्वत्यक्ष स्वव्यक्ष स्

धमुद्र जाद कम्मकरणे चोरक्खे समिन्भतो वानित्ते विचन धमणं पाणखादम साद्रम उवक्खादावेस्यति २ मित्त नाय नियगसयण सर्विध परिज्ञण धामितस्यति धामतेत्ता तचपका जाव धिकनत सरीरा भोयणवेनाए भोयणणं महवसि मुहासणवरगयातेणमित्तनाद्र नियग सयणसर्विध सिह विचन धमण ४ धासाएमाणा वासएमाणा परिभुजेमाणा परिभाएमाणा एवचणं विद्रस्थित जिमियभतुत्तरा गया वियण समाणा धायतो चोक्खा परिमृति भूया निम्तनाद्र जाव परिज्ञणा विचनेण वत्यांध मन्नानकारेण सक्वारिस्यति तस्सेविमित्त जाव परिज्ञणस्य पुरतो एव विदस्सित जम्हाण देवाणु पिया धम्ह दमसि दारगिस गत्भविस चीवसमाणिस धम्मे दठा पतिणा जायाणं होजण धम्हए सदारगे दठपद्रणेणामेणं तएणं तस्स दठपद्रणेसस दारगस्य धम्मापियरो नामधेन्भकरिस्सित ठठ

धीवनेन व्यक्तिचेतनावित कृतािन यस्य स वया एकाञ्च व्यवहारमाप्येसीताह नवसुत्ताहरं स्या दर्गन करावसह कृहहितसह जागरीपित जागस्यह हंग्यारमह दिवसह वातकिमयकह भावहयकह बारमहितसह नीपजावहयकह पवस्विचत जातकर्मनुकरस्वरतह स्वाह्यस्वरत्य प्रकृत करावसह नीपजावहयकह पवस्विचत जातकर्मनुकरस्वरतह स्वाह्यस्वरत्य प्रकृत स्वाह्यस्वराय प्रकृत स्वाह्यस्वराय स्वाह्यस्वराय नीयजावसह नीपजावह मिन्नतियायवह द्वाहितियोतानी निजकतिमाहपुत्रादिक मायुत्तादिक संवंधितेसस्यवर्ग परिजनदासदासावर्ग प्राप्तसह प्रमाने किहारपद्वी लान करीपवित्र वस्त्वपहिरो देवाचेन पत्रकाराय्या भीजव्यवेषाह भीजनमंद्रपह सुक्ष्य प्रमान वहहासकी तैस्तिस न्याति सञ्जन संविधारिजनह साथि विद्वाहित प्रकाशित प्रवाहित स्वाहित स्व

१८८ रावपरीयी ।

पर्णोय ततेणं तस्य दढपरणस्य दारगम्य धम्मापियरो नामधेन्नं करिस्संति दढपर्णोय ततेण तस्य दढपरणस्य पम्मापियरो पन् पृद्ध्यिवयदिय वदम्रदिरसण्य जागरिय नामधेन्नकरण पर गमण्य प्रचमणां पगवमणम्य पन्ववस्वाणग्य जेमण्य पिडवरा मण्यपं पगवमणम्य पन्ववस्वाणग्य जेमण्य पिडवरा मण्यपं कपमाणं पगवमणम्य पन्ववस्वाणग्य चम्मणम्य व्या उवयणंय पण्याणिण्य वस्तिय गन्भादाण जम्मणमार्थार्थं कोचयार्थं मख्याद्दिसक्वार समुद्रएणं करिस्सित ततेणासे दढ पतिणे दारए पच्यावि परिखित्ते तत्त्रस्य वार्थातीए मन्माप्य वर्षा खातीए महण्याद्व परिखित्ते तत्त्रस्य पन्नाप्तिय वर्षात्रिय वर्षात्रस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्षस्य वर्य

स्यादि । चहारसविषद्यीययारभासाविसारए चन्दारसविधाया चन्दारसवेदाया देशीयका स्या विसारहे विचयना तथा गीतरित स्तवा गन्धवें गीतिनाचे च कुससा इये धुध्यते इति तिष्ठारपछी तेद्र इडपद्यनेद्र पुतनक माविक चनुक्रमिनाम देसद इडपतीक्त तिष्ठारक तैद्र इडपतीक्त माविक चनुक्रमि पक्ष्मद्रदित्योक्तस्यति चावानीस्वक नादिजनस्वीग्यिक्रया तथा सीजदित्नचन्द्रस्य इड्डपतीस्य तर्ग्य स्मेदिनमासव करवुं भूमिणपरिगृहावराविधवे विद्यंपारकरीचायवृ किसाकस्कनुर्चगद जमनपरित्रीदृष्टिमच करवुं भीसवक वर्यवेधनुक्रपण वस्ति। प्रथमम इनुकर् कलानुगृत्रवर चनिर्माव कर्म गरमांगृहित्रतिक विद्यंपार्थी कर्म ममुपक्रमागृत्रीतिक विकास चनित्रक विद्यंपार्थी कर्म ममुपक्रमागृत्रीतिक विकास चनित्रक विद्यंपार्थी कर्म ममुपक्रमागृत्रीतिक विकास चनित्रक विद्यंपार्थी कर्म समुपक्रमागृत्रीतिक विकास चनित्रक विद्यंपार्थी कर्म समुपक्रमागृत्रीतिक विकास चनित्रक विद्यंपार्थी कर्मात्रक विद्यंपार्थी कर्म करवर्ष तिकारपर्थी तिक विद्यंपार्थी विद्यंपार्यी विद्यंपार्थी विद्यंपार्थी विद्यंपार्थी विद्यंपार्थी विद्यंपार्यंपार्थी विद्यंपार्यंपार्य

मंडियाचि मदेसनेवत्यमचिववेसार रागियवितिय पत्थिय वियाणि याचि निरुणक्सनीचि विणीयाचि वैचिया चक्ववानवरतम्णि वदपरियान सपरिवृद्धे वरिसवरधर कचुद्रज्म महत्तरग वदपरिखित्ते इत्याच इत्य साइरिज्यमाणे २ पकाउ पक परिमुक्तमाणे २ उव नविकामाणे २ उवागादकामाणे २ उवनानियमाणे २ उवग्रि क्समार्ग २ पवर्यासङ्समार्ग २ परिवदिश्यः २ परिवंदिन्समार्गे २ परिच्चविय्यमाणे २ रम्भेसुमणिकुट्टिमतनेसुपरंगमणा २ गिरकदर मन्त्रीगी विवचपगवरपायवे निव्वाषाय मुद्रमुद्रेगा परिबढिस्पद तएगां रुठपद्रण टार्ग धम्मापियरो सादरेग पहुवास जीवग जाणि त्ता मोभगमि तिष्टि करगदिवसनम्बत्तमृष्ट्त सिगहाय कयवनि कमी कयको उपमंगनमायच्छित्त एव्यानकारभू पियकरेता महया र्ढि सक्वार समुदएणं कनायरियस्य उवणेस्पति ततेणेसे कना धरिएत दढपर्य दागने हीतियां गणितप्पदायां संचयहतपन्म वसायाच वावत्तरिकनाच सत्ततीय पत्यचयकरणचिक्तवाविषिद

परदेसनवेसहमंदितवह पोतानादेसनीपहिरवानीगृहि याहह वेसलेथीई पागसानुहणितनयनादि सेप्टामनल्वितव पार्धतिवेगिक्षत् तिइनीलायहरू निष्णु स्व वाहीयारमाहिष्ठयुक्तहाहीरवह विती तहर विदिक्तादासीतिहन सक्तवासम्हर्ग्यसम्हर्ग्यस्य निष्णु स्व वाहीयारमाहिष्ठयुक्तहाहीरवह विती तहर विदिक्तादासीतिहन सक्तवासम्हर्ग्यसम्बद्धान्त स्वीत्व प्रवादाग्रस्त क्ष्यस्य प्रवादाग्रस्त व्यवस्य विवाहायी वीलहर्ग्ययोत्ताक्ष्यस्य प्रवादान्त विद्यास्य स्वादान्त स्व वाह्यस्य स्व तालार्यवितनाकर प्रवादान स्व वाह्यस्य वीलहर्ग्य वीलहर्ग्यस्य विवाह प्रवादान स्व विवाह प्रवादान स्व विवाह स्व वीला स्व विवाह स्व विव

सेचावेचिद्र तजडा लेच गणियसं नष्ट गीय वाड्य सरगयं पुरक्रिक्य समत्तालञ्च्य जणवाय पासम घट्टावय पोरेगच्च दगर्माष्ट्रय धन्न विडि पाणविडि वत्यविडि विलेवणविडि सयणविडि भञ्भ पर्षे लिय मागिडिय गाडा गाड्यं सिलोग डिरणणज्ञित्त सुवण्णज्ञित्तं धाभरणविड तहणीपिडिकम्म इच्छियलक्खण पुरिसलक्खण इय लक्खणं गयलक्खण गोणलक्खण कुतृह्वलक्खणं इत्तलक्खणं रह लक्खणं भिनक्खणं गणिलक्खणं कागिणलच्चणं वकुविज्ञम नगरमाण वेधारमाणं वार पिडवारवृष्ट पिडवृष्ट चक्ववृष्ट गम्तवृष्ट सगडवृष्ट जुड निजृडं पिसजुड मुद्दिजुष्ट वाड्जुडं लयाजुड जुडजुडं इहम्पवाय प्रणुक्वेष्ट पिरण्याग सुवरणपागं मिणपागं धारपागसूत्तं

इययोधी। एवं गज्योधी स्वयीधी। वाष्ट्रयोधी तथा बाष्ट्रस्यो प्रगृष्टातीति बाष्ट्रप्रसर्दीमाष्ट

धासकन्यू विस्तृपानीकसा पादिसुच्यद्यवेषा मणितएकविधीमाडीसमस्तगवितकसायमान पंस्रीनासप्टनवर्जाबर्वे केवसीककाएववी सब्कारिकमा सुब्रपाठयकी पर्यन्यास्थायकी करबहावर्ष करीदेवाङबुतेषमकी सीस्रवस्यद्रनीपलीविस्यद् तिकदृष्टदः दृष्ट्रतृरकसानाम सेवककसाएयदसी भवितकता २ स्पक्ता नह्ककता ४ गीतकता ५ आजिककता ६ स्वर्कंठबदनुंकतवयु ७ पुष्कर गतरीसवाजिबकसनुर्वाचनु प तीससुवसाचनु ८ जुनटानीकसा १ । सनसादशीकः बार्यवनादनु करव ११ पासार्नाववानीकसा १२ घष्टाप्टसेतुंस्तरीकसा १३ नरीरचारिकनीकसा १३ पाँची माटीएकट इकरि चसक्क बीज इए इबीक सा १५ अन्तरनीय साबिवानी विष १६ पासी कय काविबानी विधे १७ वस्त्रस्य प्रजाबियानियिति १८ विसीयनविधि १८ सच्यानीविधि २ आर्थानीभेट २१ मर्पे सिकानाभेद २२ मागधिकानाभेद २३ गावाभेद २४ गीतनाभेदन २६ इसीकमीभेद २६ हिर**व** वृक्तिकपुचयजावाज्ञितरण २७ सुप्रबैद्धपजीवानिविधि २५ बीभर्बंबहवापहिरवानीकका २८ स्त्रीनर्द्र कचार्नुसीववितु १ स्वीर्णाण्यय ११ पुरवर्णायच्य १२ बीडानीसच्य ११ प्रस्ताना १७ वृर्व मय १५ जुकातीसच्य २६ इननु सच्य १० दंडबच्य १८ समस्चय १८ मयिरवादिकती परीचामांडवानीकसा । बामियरत्तपरीचा ३१ धरहाटमांडवानीकसा ४२ नगरवासवाबु प्रमान ४३ कटकचतारवानु प्रमाण ४४ कटकमान ४५ कटकछतारबानु मान ४६ कटकनदरुवनदकानि रचनाप्रतिभूषतिकटकसादमु बटकरायतु ४० त्यूषंप्रतिवृष् ४८ सक्कने चावारे सगुाममु बरह प्रय धागसापिश हट गढङ्गकारक्संगुम ५ गाडका धाकारिसंगुम ५१ लुझसीमानमेट ५२ विसेक खेर्डू वट्टखेड वट्टखेड नानियाखेड पत्तकेनम कडगकेम मज्जीव निजीव मज्जात्यमिति तएयासे कनापरिते दढपरण दाग नेहारयाज गणिष्पष्टाणाज मज्जात्पपन्मत्वसाणाज बांवत्तरि कनाज मुत्तज्य पत्यज्य करणज्य सिक्खावेत्ता मेहावेत्ता भम्मापिकण जवणेडिर ततेण तस्म दढपरणस्म दारगस्म भम्मापियरो त कानायरिय विज्ञ नेया भस्यां ४ वत्यगधमन्नानकारिण मक्वारिस्मित मम्माणिस्मित २ विज्ञ जीवियारिड पाइदाण दन्नदम्मित विज्ञ जीविरिड पाइदाणं दन्नदस्मित विज्ञनं जीविरिड दाण दन्नदम्मा पिडिवस्ज्जेडित ततेणक्षे दढपतियणेदारतेज मुक्ववानमावे विष्णयपरिणयमत्ते जोवणगम्ण पत्ते वावत्तरिकनापिडते भद्वारसिक्टसीप्यगर भासाविसारते नव गणुत्तपडिवोडिए सीयरती गध्य नट्टनुसन्नेडि सिगारवारहवे सगय

सुद्ध ५१ वहुद्रपड्युद्द ५४ मुख्दनुपनुष ५५ बाहूनु यूद्द ५६ सतावेसडीतछ सुद्ददसत्ययोडान' षण् वसानु वोहसदेपाढवु ५० इसत्यधीहार्नेषयानसंधीहरुदेपाहवस ५८ जूरमबादकरपहनी मुख्टिनचमारिवस प्रययवादपीनूमाठएमच शागसीपशि ४८ धनुर्दीनकसातीरनीयवानीकसा ६० किर्ययमाग चवडिनमुवर्चनठवादभेर चयता चूरवाण छवादिवचार ६१ मुवर्यमाक ६२ मिन पाकर ६१ घानुबांबादिपाक ६४ सूबननु पेडठवेभसमांडीसूबनुकेदतु ञतु मांडीनरभूभरकर्ड ६५ वत्त पह ६६ नालिकासेह ६० कमलनीकाक्डीवेमानठ मांडीवेघवस प्रविद्वांपानहांबेभासकी हिदबस ६८ करगमवर्णादिकनीम्डीकुडसनस्बेदयु६८ सुयानातिय चनैजीवताकसीर्करीतयामुक्त बासजीवकरण 🌣 नसवापीनचादु करवु प्र 😻 पंघानामन्दान छर्चासवु वरए छवणू तरकसीनु जांस वीसक तिकारपंकी तेक कवाचार्य दरपद्वावानकपति सपादिक गवितकसामधमवीमांशी पंपीनीसन्दनस्त्रां यह इसी केसा बहु चरिकसा सुनवकी पाचयकी पर्ययकी करकशीयाधिकरी देवाडिवायकी सापनक सायविनक माविजनक संख पसंब तिकारपकी तेन दरपक्यानां वासकनक मावित्र तेरकसाचार्यप्रति विस्तीर्थं भसनानिक विश्वपादारि । वस वपूरादि पूसमाचा पसकारि करी सत्कारस्यत्र सलानस्यत्र पादरदेस्यत् विस्तीच जीवताचिंगभीगवत् एत्व प्रीति दानदेस्यत् विस्तीर्थं जावतानम् भीगवम् एषव् प्रीतिदान देसम् विस्तीय जीगतपांतगम् एषव् प्रीतिदानदम् मद्द विसर्जेम्यद धर तिहारपछी वेद्ददपद्यु वासकवासमावम् कीयच्यकच ढाइच बुह्मादिकद स्यापवर्क जीवतारुपयपण्ड पामउथक्य वर्षारिककानुपंडितडांडाकृत्र पटारप्रकार् देसी नीप्रकारभेदहिनिष्ठीएइवा घटार भाषाई विचयवष्ट । योवविनेवविनासिकाएकनिष्ठाएक

२८१

गय इसिय भणिय चेंद्विय विनास सनाव निचणजुत्तोवयार कुसने इयजोडी वाइजोडी गयजोडी वाडप्पमडो चलमोगनमत्वं साइ स्मिए वियानचारिया विभविस्मति तएगा त दढगर्गं दारगं पमा पियरो रममुक्ववानभाव जाव वियानचारग विवागित्ता विरुनेषि पन्नाभोगेषि पाणभोगेषि नेणभोगेषि वत्यभोगेषि सयभोगेषि **उवनितेषि ततेणंसे दढपर्णे दारए तेषि विप्रतेषि भन्नभोगेषि** जाव मयग्राभोगेडि नोमविकद्वित नेरेकिकद्वित नोगिविकद्वित नोम्बिसिति नोष्यभोवविज्जिदिति सेजदानामए उप्पनेषवा पर मेतिवा जाव महस्सपत्ती प्रवा प्रकेलाए जले सवुडे नोविनप्पद्र प्रक रएगां नोविजप्पद जलरएगां एवामेव टठपद्रगणेवि दारते कामेरि जाए भोगेषि विक्ति नोविनिष्पष्टी कामरएग् नोविनिष्पष्टी भोग रण्या नोविनिष्पद्री मित्त नाष्ट्र नियम सयग्र सबिध परिवर्षेण सेंगं तहारुवाणां धेराणां भारतते केवलं बोफि वृत्रिमहित केवलं मुखे

चवीण्यमनएकवर्गिमुचाकृतीवासमादमादकतेकयीर्वानचगाकीएथकस्य गीतनकतिमक् विर्शतचेकनी गांधर्वेगीत धनद्रनाटकतिश्रांबाङ् स्टब्स् मृ गरद करीमनीश्ररकप्रकृत सेश्मन योग्यचासतु । इसंबु भषतु चष्टाकायव्यापार नैविविकार विशेषपचत्र वीखतुं पत्रज्ञांनद्रनिपुच चतुरयोग्य सीबीपद्रार तेदनद्रवीविकाक् वीकासायदेयद्रनस्करचढारः एमजगभयोद्यो बाहुजीदी चागकानद्रभुजामुमर्दन कार चत्यतमामनिविविसमर्थं चत्रीक तैमाटिकाश्चविकासनि वासवकारपविकीसक तिकारपंकी तेष्डकृषक्षका वासकप्रति मावितः वासमानम् सप्तदंद्रजीवद्रपदनाप्रति पाष्टणुं सर्वेकदिनुं विकास चारी जांबीनक विस्तीर्व चननक्ष्मीगर्व पाबीनक्ष्मीगर धरनक्ष्मीगर वचनक्ष्मीगर्व सब्बान भोगि पामंत्रस्यद तिकारपद्यी तेकद्ववृषद्वद गीलकतिदद विस्तीर्वद घन्नभोगदं सट्यामगद मदीसञ्ज्ञाद मदीराजद नदीगृद्धयाद भीगनीवांकानदीकरदं नदीसु साद तेदीवृतीरदद तेद यसाहस्टारें व्यापनकमत्त्रनी जाति एककमच पु करीकादि सहस्य पत्रकमन सर्देमकपन्नुं वांनी ह वस्यु पांचीद्रहीपद्रनदे कर्दमद्रद्रपरत्नसाथि नद्यापद्र नफरिसद्र सननीरिवकरी द्रवदह्रस्टातद रेडपइन्नउपिय वासिक कांमद्र' जायु भीतिकरी वधन्न पश्चिनन्ती सीपादमन्त्री परिसाद काम रजंद करी महीफरिसाद भीगरसद्भ करी नहीं बिपाद मित्रते तेसुड चार्तिपीतानी निस्नकमाद पुतादि सजनमाठचादि मसुरवर्गे दासदासीएतकासादिनवीसीपग्रवीये तेवदढमद्रवेच सामृत्य

भवित्ता भगाराच भगगारिय पव्वतिस्मिति सेगा भगगारे भिव स्मित द्रियासिमए नाव मुद्य इयासगोदव तेयसा नलते तम्सगं भगवच भगुत्तरेगां नागीगां एव दसगोगा विर्त्ता गा भानएगा विद्वा रेगा भनभविण महवेगां नामवेगां खतीए गृत्तीए मृत्तीए भगृत्तरेगां सव्व सन्तम तव सुचिर्य फर्नानहाणमग्गेगां भप्पागां भावेमागस्स भगांते भगुत्तरे निवाबाए निरावरणे किसगो पिंडपुणे केवलवरनाण द सगो समुपिन्मिहित तएगांसे भगव भरहा केवलीनियो भविस्सद सदेव मणु भासुरस्य नोगस्स परियाग नागिहित पासिहित तन्हा भागतिगति वितिवचगा चचवाय तक पत्थाकम पुरक्तह

सिकत्वात् । विकासिचरतीति विकासचारी सव्वसंज्ञमतवसुचरियफसिनयायमगुणित सर्वेसंयमः सर्वोत्मना मनीवाक्कायसंयममं तस्य सुचरितस्य वाग्रेसादिदीयरिष्टतस्य तपसोयत्फन्नं निर्वार्ण सन्मार्गुं व किसुक्तं मवति सवसयमेन सुचरितेत च तपसा निर्वोद्यगुष्टयमनयी निर्वोद्यफसत्व

स्यवं करीपूरी स्विविद्धं दूरुतवह समापद विस्व स्वयं प्रश्नेमति वृक्तकः प्रतिस्व प्राप्त व्यादिव्यविद्यं विस्व स्व विवाद स्व विद्यं स

मयोमाणसिय खर्य भुत्त कह परिसेवि पावी कमां रहोकमां धरहा घरहस्स भागीत त काल मणोवय कायजोगे वर्ष्टमाणाणं सद्वनीए सद्वजीवाया सद्वभावे भावे जाणमाणा पाममाणे विह रिस्पर् तएगांसे दढपर्यणे कवनी एयाकवेण विहारेण विहरमाणे वर्ष्ट्र वासाद केवनपरि घाउ पाउगिष्ठित पाउगिला पप्पणो पाउसे पाभोएदा पप्पणो घाउसेस पाभोएता वस्द भत्ताद पच्चक्याद्रसा वर्ष्ट्र भत्ताद शस्याए छेदम्मद यहाँ है दित्ता बस्मद्वाए कीरहण्णग् भावे मुद्दे भावे धयदागाए घट तवययते केसजोवे वंभवेरवासे पत्यत्ता प्रमुवाहणग् भूमि सिन्भातो प्रवहसेनमाउ स्वरंद्र सीन्भाता प्रवहसंग्रा भूमि सिन्भातो प्रवहसंग्रा हिस्मणाउ गरहणाउ तन्भगाउ तान

ख्यापनाथ मणी मखोसियमि मनसि भवं मानसिकं तस्त्व कटाचिङ्रचसापि मकटितं मर्वात तर्न छन्द्रपे मनसि व्यवस्थितं मानसि मनीमानसिकं सङ्खतिखिषतं चयन्नीतमिति भाव । पण्डि-सेवियन्ति प्रतिसेवितं स्वार्याद चक्षः कर्ममुमी निपातं रङ्कसंगुप्तस्थानकृतं परीष्ठं संग्रीमणाण

सक्सचीविज्ञां थी चाइते चाग्सिनाइतिगतिस्यति तैकायस्यतिमवायितिविव्यांतदेवशीक्षवक्षी वचउदेवताकरती प्रविज्ञपन्नविष्यपात तर्कविचारवा पूर्वचंकीष्ठियादाक्षण चाग्रिकरस्यद्र मननिवित्त तिष्ठकाइ खयाग्रं भीगर्व चसनादिक बीयुबीवादिक सैविज भैद्युनादिक प्रगटकम खान एकमें तेचचंत एकांतभवतानवीमनुत्यदेवनइ कीटइपरवर्गावका तिर्वेवादनइ मनवज्ञन काययोगयोगनिविये वत्त ता सर्वेकीकद्रविष्यम् मनी सर्वेभावजात्यवक्षण देवनुष्ठकण विचरित्यह तिद्यारवाद्यो तेच दहपद्रवण कैवली एइवद्रविष्य विचरवद्र विचरत्यथ्य स्वायंत्र पालान्यद्र पालीनइ चाप्यची चाच्यानुसेक केइण्डिक्षेद्रवाद प्रयास्त्र पालीनइ चाप्यची चाच्यानुसेक केइण्डिक्ष्याम् विचरवद्र विचरत्यथ्य स्वायंत्र पालान्यद्र पालीनइ चाप्यची चाय्यानुसेक केइण्डिक्ष्य प्रयास्त्र पालान्यद्र पायविष्य मुद्रविव्याविभावम् विचरवद्र विचरत्यम् विचरव्य स्वायाः चार्यन्त्र विचरवद्य स्वायाः चार्यन्त्र विचरवद्य स्वायाः चार्यक्ष विचरविच्यां विचरविच्यां विचरविच्यां विचरविचरवद्य स्वायाः चार्यक्ष विचरवद्य स्वायः चार्यक्ष विचरवद्य स्वायः स्वायः स्वायः चार्यक्ष विचरवद्य स्वायः स्वायः स्वायः चार्यक्ष विचरवद्य स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः चार्यक्ष विचरविक्ष विचरवद्य स्वयः स

गाउ परिवणाउ पव्वहणाउ उव्वावविकवकवा वावीसपरीसहो वस
गगागामकटका पश्चिमसे कितत मह धाराहे इ २ चिरमेहि उसास
नीसासे हि सिव्मिडित बुव्मिडित मृन्चि परिनिव्वाहि सव्व
दुक्खाण पतकरे हि सेवमते सेव भतेति भगव गोयमे समण
भगव महावीरे वदित नर्मसित्ता सक्तमेणं तवसा धप्पाण भावे
माणे विहरित नमोजिणाणा जियभयाणा नमोसु यदेवयाण भगव
तीण नमोषणत्तीण नमो भगवउ धरहतो पम्से मुणम्य वणीण णमो
रायपसेणह्य सूब सम्मत्त गृथागृथ २२२० इति थीराज प्रयोग मूव

र्गात शिलनानि सङ्ग्रता सङ्ग्रतशीचनजात्यायुष्यटानि । परीचेष्ठगुप्याभाषणानि स्त्रिंसनानिधि गुण्डनित्यादि वाक्यानि सचनानि प्रणुज्यानिष्ठेष धरस्यर नङ्गीत्सनानि शाङ्गाति क्यादि

तिथयेतादिक पराभवा करतु प्रवृश्वनीपाडानु करव मीटानाइना चनिकस्पी सध्यादिकवावीस परिसङ देकैनाखदरुपसर्ग तेरुपसम् केरूबाहिक ह्यानीरवभावनिस्तभराठाहक सेन्नरुपछिए बाबासपरीसहोपसर्गं प्रति पहियासाधकः तिपद्मिति पाराधायकः पाराधीनदः छेदसदः ससासनी सासि सीक्षमद्भनुतायघासद केवजनानिकरीसकसनानिकरीसकसाधनांग्यसि सकस्वकर्मद्र स् वासद्र कमर्रेकीपुर्यतापत स्टानवीयका पत्यतटाचट छत्तम् सकखदुस्त्रभारीरानधीमां नसीतिसन पत करम्पदः सुवासदेवन जागामीकसवकदृष्टकः गीतसम्बामीकष्टदृष्ट्यः एइ इसल प्रेपन्य एइ इमजभगवत भागर याच्य शरायन श्रीमहाबीरप्रति वाटइ नमरकारकरीनुइ सरमङ् तप्रइकरी चमणाचात्माप्रात सादत् यक्तउ विचरहरू इवहसधर्मीरवामीकि शिक्ष नमस्कार्यास जिन्दीतराग भयी तिकेइबाक्रइकेण्डमातमाभवसात्याक्षद् वसीनमस्कार्याक यहदेवासपीरगर्दतसावीसपी तिकेषनाकद् पुज्यकद् नास्कारकान प्रजाप्तिभया धनिव मादनीक यदारी नास्वारकान मगर्नत भयीपुरुषस्यक्षी बहारभागित्तसरि पद्भनश्चाच्या विभागी तहामगततरीकिश्वाकदा वागीपदेसीराजाश कीमां भनेत प्रवास्त्रमान ी क्राज्यकीवता है तेर मधीन मरवार हा सी पास्त्र देह से रवहां स्कार यीसमरच द्रस्र एटान्य एकर धीरालच्द्रसरिदिलयहानैक स्टिष्ट यीगदराय शिक्षेत्र बाचकसेष राजेर राजप्रशीनरा बटवावनन चार्येव शीकार धारुरच विरोधवश्विवितिम्बर्ट विदे हात्रभावाद सङ्ग समिततसी नट्य दु खाःव धिनीयचबाधनैरितिटवाधेरयम् बसानः सुबन्धि धभीसप्रसमिदा पांचनहर्वीनुष्ठ ० 📑 धाराभवत बल्याय मस श्रीरस् तिपतं थी 🕯 श्रीपून्यवीर्धाप श्री 🕻 योधनराजनी पाटि मातवारक थी । यो घी थी १ ८ थीसंयुक्त थी । श्रीपाचार्यनी स्वीप

₹28

मणोमाणसिय खद्य भूत कड परिसेवि पावी करमां रहोकमां भरहा धरहस्य भागीत त काल मणोवय कायजोगी वट्टमाणार्था सत्वनीए सत्वनीवाण सत्वभावे भावे चागमाणे पाममाणे विद रिस्मद् तएणसे दढपद्पणे केवनी एवानवेगा विदारेगा विदरमाणे बर्ड्ड वासाद केवनपरि थाउ पाउणिहित पाउणिसा सप्पणी पाउसे पामोएर पप्पणो घाउसेस घामोएता वरुर मतार पन्चक्रवाष्ट्रसम् पन्चक्रवाष्ट्रसा वर्राष्ट्र भनाष्ट्र प्रमणाण केष्ट्रसमन वर्डा केंद्रिसा उस्मद्वाए कीरहणम्म भावे मुहे भावे प्रमुशणए पद तवगणते कीसनावे वंभवेरवासे पत्यत्तर्ग पणुवास्रणग भुमि सिन्माती फलप्रशेनमान्यप्रविमोनसावपाद मागावमागारि परेष्टि डीनगांच न्दिणातो खिसगांच गरसमांच तन्भागांच तान

ख्यापनार्वे मंग्री मंग्रीसियसि मनिम भवं मानिसक तत्त्व कटाविष्वसापि प्रवटित सर्वति हते चन्त्रपे मनमि व्यवस्थितं मानमि मनोमानमिकं खद्यतिचिपितं चयन्नीतमिति भावः। परि सेवियन्ति प्रतिसेवितं स्वप्रादि चर्धः कर्माभूमी निवातं रकः कर्मगुप्तस्थानकृतं परीष्टं सिंदीमधाच सक्च जीव जिन्ना थी भाषते भागमिला इतेगतिस्वति तेकाय स्वतिभवस्यति विषया तिरेवसी क्षवसी

वचउदेवताकरकी पश्चिम्पस्वतिष्ठपपात तुर्वविचारका पूर्वदेवीमुरोपादाक्रदक पार्गाहकरस्य प मननचिता तेषकार चयायु भीगवं पसनादिक कीषुदीर्वादिक सेविक मेबुनादिक प्रगटकम सान एकम तिच्छीत एकांतभन्नतानधीमनुष्यदैवनद् कीटद्रप्रवर्गावका तेतिकाखनद्विपद् मनवचन काययोगयोगनैविषे वत्त ता सर्वसोकरचित्रंभवनि सर्वभावकातछवक्छ देवनुवक्छ विस्रियन तिहारपकी तेष दढणक्वन केवसी एक्वक्सिण विचरतक विचरतकवन ध्या वरिसनगर केवस पयाय पासस्यद पानीनद आपकी भाषवानुसेख होइड७चेइनद शावतु शासवानुसेव सोईनर् धर्मा मातप्रतिषु पत्त्व पत्त्वश्रीनषु धर्मा मात अवस्था केदस्यषु धर्मामात असर हिंदीनषु विष नद प्रयन करी पर्वक्रपयु सु बभावनद्वत्यमूकतिको यादिशासम्बर्धक्रीसादित्यागः । नामनकी देत भावनकी केंसनउसपादनु अञ्चाचर्यंतुपासनु क्रमनुष्यमधारमु पादमीवहुटासमुं भूमिर एक सारट पादिमुव भिचानत प्रवर्षपरवरपदसङ्घ किल्लार महादिवसावर्णकवाश्मिक्षाच किल्लार पादर पामक्रकिवारक थव धाटरपामक धपरक्षीकक मर्मनुखवाकम् भिटहु तमनककरीस्ंगनु वश्वध सिमधीतंत्राकसमी। घडीचतु गडपार्तानदन् च गुष्ठीइ करीरं साबीसहएइह कड्ड

गाउ परिवणाउ पत्वहणाउ उत्वाविकवकवा वावीसपरीसहो वस
गगागामकटका पहिचासे कितित मह धाराहे र चिरोहि उसास
नीसासे हि सिव्मिर्जित वृद्मिहित मृच्चिद परिनित्वाहिद सव्व
दुक्तवरण धातकरे हिद सेवमते सेव भतेति भगव गोयमे समण
भगव महावीरे वदति नमसित्ता सजमेण तवसा धप्पाण भावे
माणे विहरित नमोजिणाण जियमयाण नमोसु यदेवयाण भगव
तीए नमोपणत्तीए नमो भगवउ धरहतो पम्से सुपम्स वणीए समो
रायपसेणह्य सूत सम्मत्त गुषागुष २२२० इति थीराज प्रयोग मृत

इति दीचनानि सङ्कृता सङ्कृतदीखनजात्याद्युष्ट्यानि । परीचेष्ठुगुप्सामायपानि खिसनानिधि गुण्डनैत्यादि वाक्यानि सच्चानि पस्पुल्यानिचेष स्वरस्सर नर्झेत्सनानि साङ्ताति क्यादि

तैषयेतादिक परामवनु करतु प्रवृथनीपाडानु करव मीटानाइना चनिकस्पी खुध्यादिकवावीस परिसद्य देवेचाचराउपसम् विवयसम् केवनाहिद्य द्रयानीरवभादनिकामराठाहद्यः जीवनस्पर्धिण वावासपरीसङ्गोपसम् प्रति चिड्यासादहर् तेचधप्रति चाराधस्यतः चाराधीनतः छेडलतः सससनी सासि सीक्षमद्दनृतायद्यासद् केवजजानिकरीसक्सजानिकरीसककाद्यजांत्रसः सक्षचकर्मद्र सू कासद्र कमक्रकीधसंतापविष्टाज्ञवीयका पत्यतटास्रटटपूमक् सक्षडुस्त्रगारीरानथीमानसीतिष्टनु पत करम्यद्र मुवाभदेव "पागामीकभवकदृदयक्षः गीतमस्वामीकदृदृक्षः एदः इमल ईपृत्यः एषः इमजप्रगवत भोतर धार्य भरावत धीमहावीरमति बांटक नमरवारकरीनक संयमक तप्रकरी षययाचात्मामात स्व । धक्रं उ विचरष्ठकः इवहसधर्मीत्वामीवः द्विकः नम्स्कारधान सिन्धीतराग मयी तेर्केषवाक्षप्रज्ञणरमातमाभयनात्याक्षप्र वसीनसस्वार्यास श्रतदेवाससीमगर्यतसावांग्लीभसी तिबैहबाहर पूज्यहर नमस्कारणाच प्रमान्तिभणा धनैकभादनीकरणहारी नमस्वारणाच भगवत भबीपूज्यस्यवी चष्ठनभागिचसरिद्रानदपूज्याविसरी तद्दसगततनीक्षेष्ठवाङ्कः वारीप्रदेशीराजादः कीयां पनिद्या प्रचारमञ्जाषकीवताईतिहसयीनसरकारदासः शीपावदंद्वस्रियहर्तिकार यीसमस्य द्वसि एराका । तकर श्रीराक्षच द्वसिरिद क्षयकामेन स्टीय धीयदगरय शिर्धन वाचकसिष्ठ राजिन राजप्रक िस यह १७७० पार्थेव हीनागु द्यांसरच विमीवयस्त्रियिनियदं यहि जानभाषाद मह सपितंतस्मी जरा दु खा । व विभवीयं चधायते । रतिहवार्थस्यम् यसान सूदवित समीसरसमादा पोचनदवीसुर ० ह मासभवत बल्याय मयः श्रीरख्रातियतं श्री ६ श्रीपूच्यचीदर्गयं श्री ६ थो बनसज्ज्ञी पालका नतारङ भी ६ मो भी थी १ व भी संयुक्त भी ६ भी पाचायकी परिष

२८४

मणोमाणसिव खद्य भुत्त तह परिसेवि यावी करमा रहोकमां अरहा घरहम्स भागीत त कर्तन मणोवय कायलोंगे वहुमाणाणं सद्वतीए सद्वतीवाण सद्वभावे भावे जाणमाण पाममाणे विह रिस्स तण्णंसे टढपहण्णे केवली प्याक्वेणं विहारेण विहरमाणे बहुदि वासाद केवलपि पाछ पाछिणहित पाछिणत्ता यपणो भाउसे पामोएता बहुद भत्ताद पद्वक्वाप्रस्पृद्ध पच्चक्खादत्ता वहूदि भत्ताद धसणाण छेदमम बहुदि छेदिता जस्महाए कीर्द्यणग्ग भावे मुहे भावे घणहाणए घट तव्यणते केसलोवे वंभवेरवासे घरणत्म धणुवाहणाग भुमि सिन्भातो प्रवहसोडस्माउरसर्प्रवेसोलहावहाद माणावमाणादि परिह हीन्नणाछ निद्यणाते खिसणाछ गरहणाछ तक्मणाछ तान

स्वापनाये मनी मणीसिविस मनसि भवं मानसिक तत्त्व कटाचिद्रचसापि मकटितं मवित तत छन्यपे मनसि व्यवस्थितं मानसि मनीमानसिक्षं खद्रयतिखिपितं चयन्नीतिमिति मावः। परि सीवियन्ति प्रतिसेवितं स्वपादि पथः कम्मीभूमी निपातं रहः कर्मगुप्तस्यानकृतं परिष्टि सिंडीमबाठ

सक्सजीविज्ञायी पाइते पागसिजाइसेगितस्वति सेकायस्यतिमवस्यतिविज्ञांसहैदकीव्यवस्य विचायस्यतिमवस्यतिविज्ञांसहैदकीव्यवस्य विचायस्यत् पूर्वश्चेतिष्ठस्य पागस्करस्य समन्तिविज्ञास्य विचायस्य प्रविच्यास्य विचायस्य विचायस

१८५ - शायपसेची।

संपूर्ण जि॰ थी ६ माचार्यजी ऋषि श्री १०८ श्रीसयुक्क श्री ६ श्रीचिता मणिजी तत्रिष्यचित्रत सुनीपेत सीस १७६२ कातावदि ६ दिने।

वाता । कः । इति सस्तर्यगरि विर्चिता रायमयीयीपागवृत्तिकः समिवता । कः । गू

१७५६ । हा । शुर्म मुयात् । हा । धीरस्तु ।

बी ६ धीचिंतामधिजी तस् शिष्यस्तियतं सुनिसेतसी संबत् २०६२ वयेकानीवदि ६ विवै
भिष्याद मध्ये लिख्यी ध्ययोसवदि ० दिनै इटावागृमि बंपूर्वकाधी सुममबतुर्धानास्याधी ।

मस्त् चीरस्त साद्योतिलोकसाकीटेचैवद्वराज्यारिति मंद्रारनीकै।